#### QUEDATESUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

BOBBOWER S

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

| No No | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-------|-----------|-----------|
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       | ·         |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |
|       |           |           |

॥ थीः ॥ काशी संस्कृत ग्रन्थमाला **१**६८

## वाल्मीकिरामायणकोशः

( वाल्मीकिरामायणस्य नाम्नां त्रिपयाणां च व्याख्यात्मिका अनुक्रमणिका )

रामकुमाररायः



चीरवम्बा संस्कृतं सीरीज आफिस ,वाराणसी-१

प्रवाराव : चौक्षन्य संस्तृत सीरोत मारिमा, वाराणसी-१ सुरव : विद्याविताय देस, वाराणसी-१ सरवाप प्रदार स्मृत्य २०११ मृत्य

© Chowkhamba Sanskrit Series Office, P. O. Box 8, Varanasi.

(INDIA)

SEPT. 07 8-165 8-165

### THE KASHI SANSKRIT SERIES

### VĀLMĪKI-RĀMĀYANA KOSHA

( Descriptive Index to the Names and Subjects of Rámayana )



THE

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE Post Box 8. Varanasi-1 (India)

1965

Phone: 3145.



श्रीतश्रीनम् बस्मीरराज्याश्रणीतः महामहिम श्रीकर्णीसंह जी संदर्शरयासत



क्समेरदेशाचित्र वर्णीयाह वर्णीयमोदार समर्थयऽहम् । पारमीस्टिरामायणाहप्यकोर्य निर्माय ते रामकुमारराय ॥ वार्ये १वं पीक्ष्य समुद्धमन्त नहि न्यद्वस्य परिलक्षयेउत । सरस्ततीमुचतिना स्वयंतद् पार्य्य महीय ननु मर्थणीयम् ॥



#### प्राक्कथनम्

संस्कृतवाद्यस्य विस्तरं, तस्य च विविधानामहानासुराह्वानां च स्वकृतं वेशिष्टच्यत् (अस्य वैशिष्टच्यत् क्षिष्टता च केवलम् एकः पत्ने वर्तते ) तथा प्रायदाः प्रत्यानां केवलं मूलहर्षणोपलिधाः कस्यवनापि शोधनकर्त्तुं कार्यं निर्ततेशयं जिटलं सम्पादयति, यतो भारस्या नानाविषेषु चेत्रेषु तन्तुसन्यानकर्तारः संस्कृतभाषातोऽपि परिचिता भवेशुरितं तु न, षर्विधकाक्तिन्यस्य निवारणार्थम् एकतो यत्र मूलमन्यानां हिन्दीभाषातुत्रादस्यावस्यकवाऽस्ति, तत्रत्र परतः प्रमुद्यमन्यानां सिन्दीभाषातुत्रादस्यावस्यकवाऽस्ति, वत्रत्र परतः प्रमुद्यमन्यानामविधियाना व्याज्यासम्बक्तेशानामिष्, यत्र कस्यवन प्रत्यावस्ययः निविस्तामभ्याः सारांशस्तया पूर्णसन्दर्भसंकेतेऽपि समुपलस्यो भवेत् ।

ईट्साः कोशा न केवलं तेषां छते एव उपयोगिनः सन्ति, येषां संस्कृतसम्बन्धिभाषाद्वानं नास्ति, अधि तु, वानपि निर्ध्यक्रमतो दूरीहत्य लामान्वितान् दुर्वेन्ति, ये संस्कृतभाषातः पूर्वेस्पेण परिचिताः सन्ति । अतोऽस्यां दिशि किञ्चित् कार्यं कर्तुकासेन मया 'महाभारत-कोशस्य' निर्माणकार्यं प्रारुषम्, सस्य च प्रथमो भागः पाठकानां सेवार्ष पुरेव प्रस्तुव समुपस्थापितोऽपि । बदाऽष्ट कार्य कुर्बन्नास तटाऽय विचारोऽपि मनसि प्रादुर्मृत , बद्द बाल्मोक्सिमायणमन्दरेण निह मदीयस्य महाकाव्यसाहित्यस्य कार्य पूर्ण स्थाद अनेनैवोदेरवेन सहैव प्रस्तुतस्यास्य कोशस्थापि यन् निर्माणकार्य वृर्वन्नासम् , तदेवाधुना सुसम्पन्न भूत्वा प्रस्तुत वर्तते । यश्याप्रधामुभाष्या कोशाश्यामेकस्या न्यूनताया परिमार्जना परिपूर्णो जाता, सम्भवनीऽप्र मदल्पहान- जन्यासुन्य कि वा न्यूनता भवितुमह्र्यं, तथापि अधुनाऽपि एक महस्वपूर्ण हेत्र, पुराणसाहित्यमपि बहुरात असस्प्रप्रमेव वर्तते । अत परसह समेपामष्टादरापुराणानामपि इन्हांचपकोशनिर्माणकार्य सम्पादये- यम् यन् शीवमेव समस्पन्नम् सद भवता पुर समुपस्यापित स्यात्।

वाल्मीकिरामावणस्य कोशनिर्माणे महाभारतापेक्ष्या एक विशेषत कांठिन्य वर्नते यत् सम्पूर्णोऽय प्रन्थ भगवत श्रीरामचन्द्रस्येतिवृत्तेन संह सम्बद्धोऽस्ति, अपि च यान्यध्यन्यानि पात्राण्यत्र सन्ति, सानि सर्वाणि श्रीरामस्य क्रियाकलापस्य पूरकाणि तथा सहायकमात्राण्येव सन्ति। फ्लस्वरूपेण श्रीरामस्य नाम मन्येऽस्मिन् प्रायश सर्वत्र विद्यते। तदमु लदमणोऽपि वेहिकलीलाया श्रय सहैव श्रीरामस्य सहचारिस्पेण दृश्यते । श्रीरामो यत्रैव याति, यथा, विश्वामित्रेण सह किं वा वने, तत्रैव लदमणस्त्रायासदशस्त्रतसहचर एव । अत श्रीरामलदमण योर्नाम्रोराष्ट्रते पूर्णनिर्देश , यत्र भाय सपूर्णमन्थोद्धवितुन्य स्यात् , त्रवेव तत कश्चन लाभो नासीन् एतदर्थमेय मया अनयोर्द्धयोनीस्रो-रम्बर्गता , तत्सबद्धा मुख्य मुख्या घटना एव गृहीता , अपि च, यत्र च क्क्षन सर्ग केनचन एवेन द्वाप्या वा पूर्णत सबद्धो वर्तते त्त्र पूर्णसर्गस्य साराश निर्दिख तत्सस्त्राया मसुन्नेय वृत्तः, एव रीत्या सीनाऽपि विवाहादारभ्य रावणद्वारा अपद्वतिपर्यन्त मन्दे श्रीरामेण सद बर्त्तमाना विद्यते । अत अस्या नाम्नोडन्तर्गता अप्येव

तत्सर्ताणां सर्गौरातां व सारांराजदानपुरसरं वत्संख्याण अपि
तिंद्राः छ्दोऽत्र । एवंविचायाः प्रणाल्या आध्यप्रहणमेतदर्थमप्याचरपकमासीत्। यत्, अनेके सगोः प्राचराः पूर्णत एतसंवद्धायाः
कस्याद्धमेकस्या घटनाया इद्धेतं छुर्जन्ति, यथा—सीताया अपहरणागन्तरं बहुतु सर्तेषु वत्छते श्रीरामविद्यापवर्णनं वर्तते । एवंविचेषु
सर्गेषु अन्यानि यानि नामानि असङ्गवरातः समागतानि, तेषां तु
वदन्तर्गतन्त्रोकानुसारेण उद्धेतः सन्दर्भसंकेतश्च प्रदर्शी, किन्तु श्रीरामस्य
अन्तर्गतः केवलं विद्वलापस्येष्ट्रोक्षः छुतः, लद्मणस्य सीतायाश्च
छतेऽपि अस्या एव यद्धत्या अनुसरण छुतम् ।

प्रस्तुतस्य कोशस्य कृते सुन्यरूपेण 'चीसम्बामियाभवन-याराणसी' संपद्धं संस्करणमाधारीकृतमस्ति, बदापि, 'गीताप्रेस' संबद्धं संस्करण-मपि पुरः स्थापितमस्ति । यश्चेमयोः संस्करणयोः परस्परं वैभिन्न्यं वर्तते, अथवा यदि कथ्यन श्लोकः केवलं 'गीताप्रेस' संबद्धे संस्करणे एव जिल्लाखित वर्तते, तत्र वदनुसारेण निर्देशः कृतो विद्यते ।

्रकोशस्य मूसविययसमाज्यानस्य परिशिष्टत्रयमि दत्तम्, यत्र कमरा वास्मीकिरामायणे समुद्धितिवानां पशुनां पश्चिणां च, दर्हणां वीरुवाद्य, अस्त्राणां शस्त्राणाञ्च सामानि तया तेपामेकैक्शः सन्दर्भाणां संकता अपि प्रदत्ताः सन्ति ।

प्रत्ये मुद्रणसंवित्यत्यः काश्चन साधारण्यकुदितस्यः सन्ति, यातां इत्रेट्टं भावकान् आवि समां आर्थये। प्रत्यस्य शीमप्रकारानं तथा सर्वतोभावेन सीन्दर्यदृष्ट्योत्कृष्ट्वतां विशाय अस्तुनं कर्तुं 'चीलन्या संस्कृत सीरीज' सञ्चालकाणः स्विरोपधन्यवाद्यात्रवामर्शति । अरं यत् किमपि कार्यं कर्तुमराकम् , तद् अधिकारातः वक्तसंयालकाणस्य निर्वाचसद्योगस्यैव परिणातः। जन्मू-काभीरराज्यस्य 'सद्दे रियासत' पदवीचारिमि श्रीमद्भिर्महा-राजकर्जसिंहमहोदयेरम् अन्य स्वस्मै नमार्थित कर्जुभनुमति प्रदाय मछ यदावरप्रदान कृतं तत्कृतेऽह तथा प्रन्यप्रकाराक बभावण्याजीवनमनु-गृशीती भवेष । इति राम् ।

रामकुमार रायः

#### प्राक्कथन

सस्कृत बाङ्मय का विस्तार, उसके विविध अङ्गी-उपाङ्मी की अपनी विश्विष्टता--क्रिष्टता और दुरूहता इस विशिष्टता का केवल एक पक्ष है,--तथा अधिकाश ग्रन्यों का केवल मुलरूप म ही उपलब्ध होना, किसी भी शोधकत्ती का कार्य अत्यन्न जटिल बना देते हैं क्योंकि भारती के विभिन्न क्षेत्रों के वरसन्यानकर्ता संस्कृत भाषा से भी परिचित हो ऐसी बात नहीं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक ओर जहाँ यूलप्रन्यों के हिन्दी अनुवाद की आवस्यकतां है, वही दूसरी ओर, प्रमुख बन्दों के ऐमे व्याह्मात्मक कोशों की भी, जिनमें किसी प्रन्य विदोप की समस्त सामग्री का साराश तथा पूर्ण सन्दर्भ-सकेट उपलब्ध हो । ऐसे कोदा न केवल उन लोगो के लिये ही उपयोगी है जिन्हे संस्कृत का भाषा-पान नहीं वरन उन लोगों को भी अनावश्यक धम से बचाकर लामा-न्विन करते है जो संस्कृत से भनी-भाँति परिचित हैं। अतः इस दिशा में बूछ कार्य करने की दृष्टि मे मैंने 'महाभारत कोश' का निर्माण आरम्म किया और उमका प्रयम भाग पाठको कौ सेदा में प्रस्तृत भी कर चुका हूँ। जब यह कार्य कर रहा या तभी यह विचार भी मन में उठा कि विना 'बारमीकिरामायणकोश' के हमारे महाकाव्य-खाहित्य का कार्यपूर्णनही हो सकता। इसी उद्देश्य से साप ही साथ यह कीस भी बनाता रहा जो अब पूर्ण होकर प्रस्तुत हो रहा है। यद्यपि इन दो कोद्यों से एक कमी तो पूरी हो रही है-मेरी अल्पज्ञताजन्य ब्रुटियां या कमियां इनमें हो सकती हैं--तबापि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, पुराण- साहित्य, अभी भी बहुत सीमा तक अञ्चता है। अत' अब आगे मैं समस्त अष्टादस पुराणों के भी इसी प्रकार के कीस बना रहा हूँ जो सीप्र ही प्रस्तुत होने हर्गों।

बाल्मीकिरामायण के कीश-निर्माण में महाभारत की अपेक्षा एक निर्देश कठिनाई है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मगवान थीराम के आद्योपान्त जीवन से सम्बद्ध है और जो भी बन्य पात्र इसमें है वे सब श्रीराम के किया-कलापों के परक तथा सहायकमात्र हैं। फलस्वरम श्रीराम का नाम ग्रन्थ मे श्राय सर्वत्र है। इनके बाद लक्ष्मण भी जन्म के बाद से प्राय सदैव श्रीराम के साथ ही रहते हैं। श्रीराम जहाँ भी जाते हैं जैसे विश्वामित्र के साथ या बन मे, लहमण छाया की मौति उनके साम है। अत श्रीराम और लदमण के नामो की आवृत्ति का पुणं निर्देश जहाँ प्राय॰ सम्पूर्ण ग्रन्य को उदृत करने के समान होता, वहाँ इससे कोई लाभ भी नही था। इसीलिये मैंने इन दोनो नामो के अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध मुख्य मुख्य घटनाओं को ही लिया है और जहाँ कोई समें किसी एक या दोनी से पूर्णंत सम्बद्ध है वहाँ पूर्णं सर्गं का साराय देकर उसकी सख्या का उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार सीता भी, विवाह के बाद से रावण द्वारा अपलत होने तक, सरैव श्रीराम के साथ हैं। अत इनके नाम के अन्तर्गत इनसे सम्बद्ध प्राय- सम्पूर्ण सर्गा या मार्गाशो का साराश देकर उनकी सक्या का निर्देश मिलेगा । इस प्रणाली का आदाय लेना इसलिये भी खावायक था कि जनेक सर्ग त्राय पूर्णत इनसे सम्बद्ध किसी एक घटना का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के जिये, सीता का अपहरण हो जाने पर श्रीराम कई सर्गों मे उनके लिये विलाप करते हैं। ऐसे सर्गों में अल्य को नाम प्रसगतना जा गये हैं उनका हो उनके बन्तर्गन स्टोबानुसार उल्लेख और छन्दर्भ-संदेत दिया गया है , किन्तु श्रीराम के नाम के अन्तर्गत केवल उनते विलाप का उन्लेख करके सम्पूर्ण सर्ग का ही उन्लेल किया गया है। लद्मण और मीता के त्रिये भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है।

प्रस्तुत कोस के निन्दे मुस्तक्य से 'बीतम्बा विद्यानवन वाराणधी' के संस्करण को जावार माना गया है, यद्यवि गीताप्रेस-सस्तरम भी सामने रक्खा गया है। यहाँ दोनो सस्करणों ने चित्रता है, जयबा सबि कोर्ड स्कोक केवल 'गीता प्रेस संस्करण' ने ही है, वहाँ बहबुसार निर्देश कर स्थिग गया है।

कोश के मूछ दियय की समाध्त के परचात् तीन परिचिष्ट भी दिये गये हैं जिनमें कमया बान्मीकि-रामायन में जिलनेवाले बहु-परिचों, पेड़-चौपों, तथा अख-दाखों के माम और उनके एक-एक सन्दर्भ-सकेत दिये गये हैं।

ग्रन्य मे मुद्रश्-सम्बन्धी हुछ साधारण अनुद्धियाँ हैं जिनके किये मैं पाठको से सामान्त्रायों हैं।

यन्य के, धीत्र प्रकायन, तथा इते नेट-वय की दृष्टि से उक्कष्ट बनाकर प्रस्तुत करने के किये चीत्रम्या सस्कृत सीरीज के संचातक-यहा वियेष प्रत्यवाद के पात्र हैं। मैं जो दुख भी कार्य कर तका हूँ यह बहुन कुछ दन शोगों के मुक्त सहयोग का ही परिणाम है।

षम्मू जीर करनीर के सदरे रियास्त, भी महाराज कर्जीसह जी ने प्रन्य को अपने को समर्पित किये जाने को स्वीहति देकर हमे जो बादर प्रदान किया . उपके जिये में तथा सन्य के प्रकासक जीवन-पर्यन्त आमारी रहेंगे।



#### विषय-सूची

भमिका

वाल्मीकिरामायण कोश

परिशिष्ट-१ :

परिशिष्ट-२ :

परिजिष्ट-३ :

बाल्मीकिरामायण में मिलनेवाले पश-यक्षियों के नाम

बाल्मीकिरामायण में मिलनेवाले पेड-पौधों के नाम

¥76-74

3-833

¥2X-26

¥25-38

वाल्मीकरामायण में मिलनेवाले ब्रास-शास्त्रों के ताम

-cets-2-

# वाल्मीकीय रामायगा-कोश

( वान्मीकीय रामायण के नामों श्रीर विषयों की व्याख्यात्मक श्रानुक्रमणिका )



अंगुधान ]

अंशुमान्

अगुधान, एक पाम का नाम है जिसके निकट गङ्गा को पार करना दुस्तर जानकर भरत प्राध्यट नामक नगर में आ वर्ष (२ ७१,९)।

श्रंशमान्, सगर के पीत्र और बसमञ्ज के पुत्र का नाम है (१ ३८,२२; ७०,३८) । यह बत्यन्त पराक्त्मी, मृहुभाषी तया सर्वेश्रिय थे । (१ ३८,२३) । राजा सगर की पाता से यज्ञ-अब्ब की रक्षा का उत्तरदायित्व सुदृढ और धनपर महारची असरान ने स्त्रीचार किया (१ ३% ६)। "राजा सगर ने अपने पौत्र अग्रमान से इस प्रकार कहा 'तुम शुरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजो के समान ही तेजस्वी हो । तुम अपने बावाओ के पय का बनुसरण करते हुये उस चोर का पता लगाओ निसने मेरे यह अरव का अपहरण किया है।' अपने पिनामह की इस बाजा से बगुनान ने अपने चाचाओ द्वारा पृथिवी के भीतर बनाये गय मार्ग का अनुसरण किया। वहाँ इन्हें एक हाथी दिलाई पड़ा जिसकी देवना, दानव, राक्षस, विशाच, पत्नी और नाग आदि पूजा कर रहे ये। अञुमानुने उस हायी से अपने चाचाओं का समाबार तथा अक्व चुरानेवाले का पता पूछा । हायी का आधीर्वाद प्राप्त करके सतुमान उस रपान पर पहुँचे जहाँ उनके बाचा (सगर-पुत्र) राख के दिर हुये पढे थे। इन्होंने अपने यज्ञ-अरव को भी समीप ही विचरण करते देखा। गरह के परामर्श के अनुसार इन्होंने गङ्का के जल से जपने चाबाओ का तपन किया और तदुपरान मपने यह अस्व को लेकर यत पूर्व करने के लिये पिनामह सगर के पांच लीट आये (१४१)।" 'पुरुषन्ताझ.', (१ ४१,१४)। 'महानेजा', (१ ४१, १५)। 'सुरस्य कुनविदास्य पूर्वेस्तुन्योऽमि तेत्रसा', (१ ४१, २)। 'बीपंबान् महातचा', (१ ४१, २२)। "सगर की मृत्यु के पश्चात् प्रजादनी ने परम धर्मात्मा अगुमान् को राजा बनाया । अगुमान अत्यन्न प्रनापी राजा

हुये। इतके पुत्र का नाम दिलीप था। अनुनान अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर रमणीय हिमवन पर्वेत शिरार पर चले गये, जोर वहाँ वसीध छहत्र वर्षों तक कठित वरस्या की (१ ४२,१-४)। ' 'सुमानिम:, (१ ४२,१) ', रापोपना', (१ ४२,४)। 'तमैबासुमता वरसकोकेऽप्रनिमते पता', (१ ४४,९), 'राजींपना गुणवता महाँपसमते उसा। मतुस्वतपका चैव शत्रधर्मीस्थित या' (१ ४४,१०)।

श्चाबम्पन, एक राक्षस का नाम है जिसने रुख्या मे जाकर रावण की राक्षसपुरी, जनस्थान, के दिनाश का समाचार दिया था (३ ३१,१-२)। "रावण ने जस इससे इस प्रकार राक्षसी का विनाश करनेवाले का नाम पूछा तो इसने रावण से अभय की याचना करते हुए राम के झारीरिक बल और परात्रम का वर्णन किया। अन्त मे राम के वय के एकमान उपाय के रूप मे इसने रायण को सीता का अपहरण करने का परामर्श दिया (३ ३१, ३९ १२-१४ २१ २२) ।" "बालिपूत्र अजूद के हाथ से धकादण्ट्र की मृत्यु के पश्चात् रावण ने अकम्पन को सेनावित बनाते हुये कहा अकम्पत सम्पूर्ण बस्य शस्त्रों के साता हैं। उन्हें युद्ध सदा ही प्रिय है और वे सबदा भेरी उन्नति भाहते हैं। वे राम और लडमण, तथा महाबली गुपीव को भी परास्त करते हुये नि सन्देह ही अन्य भयातक वानरो का भी सहार वरेंगे।' (६ ४४,१-४)।" 'रबमास्याय विपुल ततका चन भपणम् । मधामी मेधवर्णस्य मेघस्वनमहास्वन ।', (६ ४५, ७) । 'निह् कम्पवित दाक्य सुरैरपि महामृथे । अकम्पनस्ततस्तेपामा-दित्य इव तेजसा ॥, (६ ५५, ९)। 'स सिहोपचित्रस्वन्य वार्दलसम्बिकम । तानुरपातानचिन्त्यैव निजंगाम रणाजिरम् ॥', (६ ४४, १२)। जिस समय यह वन्य राक्षसो ने साय तन्त्रा से निक्ला उस समय ऐमा महान कोलाहल हुआ मानी समुद्र में हलवल मच गई और वानरों की विशाल सेना भी भयशीत ही गई (६ ४४, १३-१४) । इसने बानर सेता का भवनर सहार किया (६ ४४, २८) । बानरो द्वारा अनेक राक्षमो का वय कर दिये जाने पर अकम्पन अपने रव को उन्ही बानरों के बीच से गया और उन पर टूट पड़ा (६ ४६, १-८) । 'रिवितां वर', (६ ५६, ६) । पर्वत वे समान दिशालकाय हनुमान् को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर अक्रान उन पर बाणो की वर्षा करने छगा (६ ५६, ११)। जब हनुमान् ने एर पर्वन उत्पाद कर जनमे अवस्थन पर आत्रमण रिया तब अरम्पन ने बर्ध बन्द्राकार बाणों से उस पर्वत को विदीण **कर** दिया (६ ५५,१७ १८)। "अपने वर्षेत्र के विदीण हो जाने वर जब श्रोध में भर कर हनुमान राक्षमों का सहार करने लगे तब बीग अवस्पन ने उन्हें देया और देह को विदीण कर देनेवाले चौदह या याणी से हनुमान को आहत

कर दिया। इस प्रकार आहता हुनुवान ने एक तुस उचाड कर उससे अकागन के मतक पर अहार किया । इस भीवण बहार से ककागन मूनि नर निर पत्र कोर उकरी मृत्यु रोगई। (६ ४६, २९ देह)। " ओमी वसकागमात्री महाराता नवीरिदाकी गानता प्रमाण । इकम्पायात्राय रोग्युवित स्टकम्पन त्येन मेहिं राजनु ॥, (६ ४६, ४४)। मह मुमारिन् भीर कनुनती का पूत्र या (७ ४, ६८ ४०)। यह मुमाती सीर रायन क साथ देवो के विश्व बुद्ध करने के विश्व भी नवा था (७ २०, २८)।

सकीय 1

स्नकीप, महाराज दशरय के एक मन्त्री का नाम है (१ ७, ३)।

खाल, उत्तक के पुत्र, एक राक्षत वा नाम है जिस पर हतुनान ने लक्का में प्रशाद किया था (१ १ ७१)। रावण की माजा है यह हतुनान से गुढ कराज के जिसे बचा और करन में हतुनान में हत्वता पर दिया (१ ४७ १-१६)। 'विताय पात्रा सनरोदगी-तृत्व हुनारमध्य अवदेशतायदगः' (१ ४७ १)। 'वारायवान स्वायत्विक स्वायत्वे (१ ४७, १)। 'वता वेशियान ने हिंगचेम', (१ ४७, १)। 'वाराय्वायत्व स्वायत्व स्वायत

ि अगस्य ( ) आगस्य 1 (२३२,१३-१४)।" 'अस्मिन्नरच्ये भगवतगस्त्यो मुनिसत्तम ॥ वसतीति मया नित्य कथा कथयता श्रुतम् ।', (३ ११, ३०-३१)। 'महर्षेस्तस्य धीमत , (३ ११, ३२)। अगस्त्य ने समस्त लोको के हित की कामना से मृत्यु-स्वरूप वातापि और इत्वल का वेगपूवक दमन करके दक्षिण दिशा की हारण लेने के योग्य बना दिया ( ३ ११, ५३-५४ )। "देवनाओं की प्रार्थना से महिप अगस्त्व ने श्राद्ध मे शाकरूपघारी महान अमुर बातापि का जान-त्रूस कर भक्षण कर लिया। तदन तर 'श्रादक्यं सम्पन्न हो गया', ऐसा कहकर ब्राह्मणो के हाथ मे अवनेजन का जल दे कर इल्वल ने अपने भ्राता वानापि का नाम लेकर पुकारा। इस पर उस ब्राह्मणधाती असुर से बुद्धिमान मुनिधेष्ठ अगस्त्य ने हसकर कहा 'जिस जीवशाकरपदारी तेरे आता राक्षस को मैंने भक्षण करके पचा लिया है वह अब यमलोक मे जा पहेँचा है।' मुनि के बचन को सुनकर इत्वन ने उनका वध करना चाहा, किन्तु उसने ज्योही अगस्त्य पर आक्रमण किया, अंगस्त्य ने अपनी अग्नि तु य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर दिया जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। (३ ११,६१–६७)।" इनके आश्रम मा वर्णन किया गया है (३ ११,७३-७६ ७९-८० ८६.८९-९३) । इन्होने राक्षसो का वध करके दक्षिण दिशा को दारण लेने के योग्य बना दिया (३ ११,८१-८४)। एक बार पर्वतश्रेष्ठ विरुध सूर्यका मार्गरोकने के उद्देश्य से बढने रुगा या किन्तु महर्षि अगस्त्य के कहने पर नम्न हो गया ( ३ ११, ६५ )। 'पुष्पकर्मा', ( ३ ११, ८१ )। 'अय दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्वतकर्मण । अगहत्यस्याचम श्रीमान विनीतमृगसेवित ॥, (३ ११, ८६)। 'एप लोकाचित सार्घाहिने नित्य रत सनाम् । अस्मानविगतानेप श्रेयसा योज-विष्यति ॥', (३ ११,८७)। इनके बाधम मे प्रवेश करके लक्ष्मण ने अगस्त्य के शिप्य से भेंट की और उससे अगस्त्य जी को राम के आगमन वा सदेश देने वे ल्पि दहा (३१२,१–४)। सम्मण को बात सुनकर उन शिष्य ने महर्षि अगस्य को समाचार देने के लिये उनकी अग्निशाला मे अवेश किया, और दूमरो के लिये दुर्जय, मुनिथेष्ठ अगस्त्य को राम के आगमन का समाचार दिया ( ३ १२,५-९ )। थीराम, सीता, तया लहमण के आगमन का समाचार मुनकर अगस्त्य ने उन लोगों को तत्काल अपने पास लाने के लिये शिष्य की बाता दी (२ १२,९-१२) । श्रीराम, सीता, तथा ल्डमण वे बायम में प्रवेश करते ही अपने शिष्यों से घिरे हुये मुनिवर अगस्त्य अग्निशाला से बाहर निकते (३ १२,२१)। 'आरम्स का दान करते ही श्रीराम ने ल्डमण से वहां 'अगस्त्य मुनि थाश्रम से बाहर निकत रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके

विशिष्ट तेज ने अधिनय से ही मुत्रे पना चन्ता है दि य अगस्य जी ही हैं।

( ३ १२, २३ )।" इस प्रकार दवन कहने के गण्डवान धीराम ने लगस्त्य के दोनो चरण पकड लिये (३ १२, २४) । "महॉप अवस्त्य ने श्रीराम को हृदय से लगाया और बासन तथा जल देकर उनका सत्कार किया, तदुगरान्त कुराल-समाचार पूछकर उनसे बैठने के लिये कहा (३ १२, २६)।" "बमं के जाता मुनिवर अगस्य जी पहले स्वय बैठे फिर घमें त श्रीराम हाथ जीड कर आसन पर विराजमान हुये । अगस्त्य ने श्रीराम को सम्बोधिन करते हुये इस प्रकार कहा 'आप सम्पूर्ण लोक के राजा, महारयी, और धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं। आप मेरे प्रिय वितिध व रूप मे इम बाधम पर पधारे हैं, अनएर आप हम लोगों के माननीय एव प्रतनीय हैं (३, १२, २८-३०)।" इस प्रकार बचन के बाद महाँद अगस्य ने फल, मूल, पूष्प, तया अन्य उपकरणी से इच्छानुसार श्रीराम का पूजन किया और उन्ह अनेक दिव्यास्त्र अपित किये ( ३ १२,३१-३७ ) । जगस्य ने सीता के स्त्रियोचिन गुणो तथा पतिपरायणता बीर लक्ष्मण के आविनिष्ठा की प्रवास की (३ १३, १-८)। 'महर्षि दीप्तिमिवामलम्', (३ १३,९)। "श्रीराम ने मुनि अगस्त्व से पूछा - 'अव आप मुने कोई ऐसा स्थान बताइये जहां सथन वन हो, जल की भी सुविधा हो, तथा जहाँ मैं आश्रम बना कर निवास कर सर्क'। राम के इस कपत की मुनकर अगस्त्य ने बोडा विचार करने के परचातु बन्धवटी नामक स्थान पर साधम बनाने का परामर्श देते हुए वहाँ तक पहुँचने के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया ( ३ १३, ११-२२ ) ।" महर्षि के ऐसा करने पर रुक्मण सहित श्रीराम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से पश्चवटी जाने की आज्ञा मांगी, और प्रस्थान किया (३ १३, २३-२४)। 'यवाच्यातमगस्त्वेन मुनिना मानितात्मना', (३ १५, १२)। सर का बच कर देने पर अनेक राजियो तथा महर्पियो सहित जगस्य ने भी राम का सत्कार करते हुये कहा . 'पाकज्ञासन, पुरन्दर इन्द्र, चरभद्ग मूनि के पवित्र बाधन पर आवे ये और इसी कार्य की सिद्धि के लिये महाँप ने विरोप उपाय करके बापको पश्चवटी के इस प्रदेश में पहुँचाया था। आपने हम लोगो का एक अप्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर दिया है। अब बड़े-बड़े ऋषि मुनि दण्डकारम्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्मय होकर धर्म का अनुष्ठान करेंगे ।' ( ३ ३०,३४-३७ )।" व्यास्त्यद्वारा वातापि के वध का उन्लेख ( ३ ४३, ४२-४४ ) । "दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये मुप्रीय ने यानरों से कहा 'तुम लीग मलयपर्वत के शिखर पर बैठे, सूर्य के समान महान् तेज स सम्बद्ध मुनिश्रेष्ठ आस्य का दर्शन करना और इसके बाद उन प्रसन्नवित्त गहान्या से अक्षा क्षेक्ट बाहो ने सेवित महानदी साम्रपणी को पार व'रना ।' (४ ४१, १५−१६ )।" महाँच अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक

अगस्य र

सुन्दर सुवर्णमय पर्वत की स्यापना की जो महेन्द्र गिरि के नाम से विख्यान है (४ ४१, २०)। "स्पीव ने अगदादि वानरों से कहा 'तुम्हे कुञ्जर नामक पर्वत दिखायी देगा जिसके ऊपर विश्वकमी द्वारा निर्मित महर्षि अगस्त्य का एक सुन्दर भवन है। अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नो से विभूषित है। उसका विस्तार एक योजन तथा टैंबाई दस योजन है। (४ ४१, ३४-३५)। " 'ताराङ्गदादिसहित प्टवर पवनारमज', (४ ४४, ५)। 'अवस्त्याचरितामागा दक्षिणा हरियूयप ', (४ ४५, ६)। "रावण के साथ युद्ध करते हुवे जब शीराम बके और चिन्तित में तब अगस्त्य ने उन्हें 'अ दित्य-हृदय' नामक स्त्रोत्र बताया जिसके जप से शतुओ पर विजय प्राप्त हो सकती थी। अगस्त्य ने श्रीराम से वहा कि वे रावण के नाथ युद्ध करने के पूर्व तीन बार इस स्तोत ना जप बरे। (६ १०५, १-२७)।" "श्री राम ने सीता से वहा 'जिस प्रकार तपस्या से भावित अन्त करणवाले महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण दिशा पर विजय प्रति की थी. उसी प्रशार मैंने भी रावण को विजित किया' (६ ११५, १४)।" राक्षसो का सहार करने के पश्चात् जब श्रीराम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो अनेक महर्षियो सहित अगस्त्य भी राम का अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या आये (७ १,३)। उस समय मुनिश्रेष्ठ बगस्त्य ने राम को अपने आगमन की सूचना देने के लिये द्वारपाल को आजा दी जिसका द्वारपाल ने पालन क्या (६१,८-९)। राम ने अगस्त्य से इन्द्रजित् के जीवन वृत्तान्त का वर्णन करने का आग्रह किया ( ७ १, २९-३६)। अगस्त्य ने इन्द्रजिल् का वृत्तान्त सुनाना आरम्भ किया ( ७. २, १ )। 'कुम्भयोनिमहातेजा', ( ७ २,१ )। 'तत धिर कम्पयित्वा वेताव्रिसमविव्रहम् । तमगस्त्य मुहर्ग्य्या समयमानोऽभ्यभाषन ॥', (७ ४, २) । मुनिवर विश्रवा के पूर्व भी लका मे राझसो के निवास के सम्बन्ध मे श्रीराम ने अगुम्त्य से प्रश्न विया (७ ४, १-७)। राम के इस प्रका के उत्तर में अगस्त्य ने लंका में वसने वाले आरम्भिक राक्षस दश का वर्णन किया ( ७ ४, ८ )। राम के पूछने पर अगस्त्य ने रावण इत्यादि की तपस्या तथा वर-प्राप्ति का वर्णन किया (७ १०, २-४९)। अगस्य ने राम से सूर्यंगला तथा रावण आदि तीनो भानाओं के विवाह, और मेपनाद वे जन्म का वर्णन किया (७ १२)। इन्होने राम से रावण द्वारा बनवाचे शयनागार में बुस्मकर्ण के सीने, रावण के अत्याचार, बुवेर द्वारा दून भेजकर रावण को समझाने, तथा बुपित रावण द्वारा उस दून के वय का वर्णन किया ( ७ १३ )। इन्होने राम से रावण द्वारा यक्षों पर माऋनण तया यक्षों की पराज्य का वर्णन किया (७ १४)। इन्होंने मणिमद्र तया कुवेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान के अपहरण

वरण के तेज से युक्त कुम्भ से दो तेजस्वी व्राह्मण प्रकट हुये जो ऋषियो मे थेट थे। सर्वप्रथम उस क्रुम्भ से महाँप भगवान् अगस्त्य उत्पन्न हुये और मित्र से यह कहकर कि वे उनके ( मित्र के ) पुत्र नहीं है. वहाँ से अन्यत्र चले गये। (७ ५७, ४-५)।" "श्रीराम द्वारा शन्वक का वध कर दिये जाने पर देवनाओं ने उनकी प्रशसा की । तद्रपरान्त श्रीराम अगस्त्य मृति के आध्रम पर गये (७ ७६, १६)। देवनाओं सहित शीराम को अपने आश्रम पर आया देखकर अगस्त्य ने उन सबका सत्कार किया (७ ७६, २१ २३ २५) और बाह्मण के पत्र को जीवित कर देने के लिये राम को धन्यवाद दिया (७ ७६, २७)। श्रीराम के यह पूछने पर कि स्नित्य ब्राह्मण द्वारा दिये गये दान को कैसे ग्रहण कर सकता है, अगस्त्य ने सत्ययम की एक कथा का वर्णन क्या (७७६, ३६-४५)। 'श्रीराम ने अगस्य द्वारा दिये उस सूर्य के समान दोशिमान, दिया, विचित्र और उत्तम आभूषण को गहण करते हुये अगस्त्य ने यह जानना चाहा कि उन्होंने (अगस्त्य ने ) उसे विस प्रकार प्राप्त किया । राम को उत्तर देने हुये अगस्त्यजी ने नेतायूग में एक स्वर्गीय पुरुष द्वारा शवमक्षण करने का प्रसग सुनाया ।" (७ ७७, १-२०)। राजा क्येन के इ सद बृतान्त ( ७ ७८, १-२५ ) को सुनकर अगस्त्य अत्यन्त द्ववित हुये और उनका दान बहुण करके उनके स्वयं का मार्ग प्रशस्त किया (७.७८, २६-२९)। राम के आग्रह पर अगस्त्य ने राजा दण्ड की कथा का वर्णन किया (७ ७९)। 'एतदास्याय रामाय महीव चुम्भसम्भव । अस्यामेवापर वानय वचायामुपच-वमे ॥', (७ ८०, १) । सन्ध्या होने पर अगस्त्य ने श्रीराम से सन्ध्योपासना करने के लिये कहा (७. ८१, २१-२२)। ख्नस्य को 'धर्मनेत्र' कहा गया है ( ७, ८२, ८)। राम के निवेदन करने पर क्षणस्त्य ने उन्हें विदा होने की अनुमति दी और श्रीराम ने विदा होते हुवे सत्यदील महर्षि अगस्त को प्रणाम तिया ( ७ ८२, ५-१४ )।

श्रगस्त्य-श्राता वा निवासस्यात मृतीदण के आध्रम म चार योजन दक्षिण में स्थित था (३ ११, ३७)। राम ने इनके आध्यम का वर्णन किया (३ ११,४७५३) । जगस्यायन की ओर जाते हए श्रीराम इ वादि न इनके बाधम पर भी एक रात्रि व्यतीत की और दूसरे दिन पात काल इनकी अनुमति से अगस्त्याश्रम की ओर प्रत्यान किया (७ ११, ६९-७३)।

अग्नि-प्रह्मा वो इच्छा से इन्होंने मील को उत्तम किया (१ १७,१३)। जर विल ने समस्त देशताओं को पराजित कर दिया तब वे विष्णु की सेवा में उपस्थित हुवे (१२९,६) । देवनाओं वे निवेदन करने पर इन्होंने महादेव के तेज को अपने भीतर रक्ष लिया (१३६,१८)। जब महादव तरम्या कर रहे थे,

उस समय इन्द्र और अस्ति आदि सम्पूर्ण देवता अपने लिये सेनापति की इच्छा लेक्ट बह्या के समीप गर्व और उन्हें प्रणाम करके अपना मनीरय कहा (१३७,१-२)। ब्रह्माने नहा कि सकर के तेज को उमाकी बड़ी बहन आकाश्चममा के गर्भ में स्थापित करके अस्मिदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं का समर्थ सेनापित होगा (१ ३७,७)। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सम्पूर्ण देवताओं ने अस्तिदेव को पूत्र उत्पन्न करने के कार्य पर नियुक्त और जनसे इद के महार तेज को गुगा में स्थापित करने का निवेदन किया (१ ३७, १०-११ 'हुनासन') । देवताओं को अपनी सहमिन देने के पश्चान लिन (पायक) ने गया के निकट आकर उनसे गर्भ धारण करने के लिय क्टा (१ ३७, १२)। "अपन की बात सनकर गंगा ने दिव्य रूप घारण कर लिया। उस रूप की महिमा को देखकर अग्नि ने गङ्गा को प्य ओर से उस रह तज द्वारा अभिधिक कर दिया जिनमें गुद्धा के स्रोत उससे परिएणें ही गये (१ ३७, १३-१४)।" तहपरान्त गमा ने तेज को घारण करने में अग्नि से लपनी जसमर्थना प्रकट की, किन्तू अप्ति के परामर्श से उस गर्भ की हिमवान् पर्वत के पादवं भाग में स्थापित कर दिया (१ ३७, १५-१६ 'सर्वदेव हतायन )। अपन सहित समन्त देवताओं ने मिल कर महातेजस्वी स्वन्द का देवसेनापति के पद पर अभिषेत्र किया (१ ३७, ३०)। अण्डकीय से रहिन होंकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उसे पून प्राप्त कराने के लिये उन्होंने सरिन आदि देवताओं से प्रार्थना की (१ ४९, १)। इन्द्र का वचन स्वस्ट मस्तो सहित अग्नि आदि समस्त दैवना चितृदेवो के पास गये (१ ४९, ५)। जब विश्वामित विश्वष्ठ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने के लिये उद्यत हुये सब अग्नि आदि जरपन्त मयभीत हो गर्वे (१ ५६,१४)। राम के बनवास-गमन के समय उनकी रखा के लिये कौसल्या ने अग्नि का आवाहन किया था (२ २५, २४)। उद माण्डकणि नै एक जलासम मे रहकर केवल बायु का बाहार करते हुवे दस सहस्र वर्षों तक तीव तपस्या की तो अग्नि आदि समस्त देवता अन्यन्त व्यक्ति हो उठे और उनकी त्यस्या में विघन डालने के लिये पाँच अध्यस्था को भेजा (३ ११, १३-१५)। श्रीराम ने अगस्त्याश्रम म च्छिन के मिल्दर की देता (३ १२,१७)। राम के दूत के रूप मे हतुमान् के उपस्थिन होने पर तक वितकं करती हुई सीता ने अन्य देवताओ सहित अभित को भी नसस्कार किया (५ ३२,१४)। हेनुमान् की रक्षा करन के ल्पि सीता ने बाग्न का बाबाहत विचा (५ ५३,२५-२८)।वन्ति (कृणवरर्मन्) ने कपन नामक दानर यूदपति को एक गन्धर्व-कन्या से उत्पन्न किया था (६२७,२०)। सीना की जान परीक्षा के समय बन्निदेव सीता को गोद मे

अक्रि ไ

लेकर चिता से उत्पर उठे और साम को सम्मित करने हुये उन भी पविषक्ता को प्रमाणित किया, जिसके परवान् साम ने सीता को सहयं स्वीकार कर लिया (६ १८, ११-१०)। अवसीत तु नदा साम साक्षी लोकम्प पाकत । एपा साम वेदेशी भाषनस्था न विश्वते ॥', (६ ११८, ५)। अवसामुर का सम्भ्रव (७ ६९, ३६) कर देने पर यर देने के लिया अनियदे सामुच्य के सम्भ्रव जमस्वत हुये (७ ७०, १-३), और यर देने के बाद ही अन्तर्यात हो गये (७ ७०, ६-७)। सम्भ्रक ना वस कर देने पर अनिन ने साम को पर्यावाद दिया (७ ७६, ५-६)। मुम्बुल का वस कर देने के पश्चान इन्हें जब बहा-रुया क मत से भाग पये तह अनि अपित देवना विश्व की स्मृति करने लगे (७ ८५, १५-१७)।

ऋमिन-केतु, यह रासत का नाम है जो औराम के साथ मुद्र करने के किय रायम के दरवार से अन्त-बादों सहित समझ होकर जगरियन या (६९,२)। दनने श्रीयम के नाथ मुद्र किया (६४३,११)। श्रीयम ने इस दुसर्थ राजस का वच किया (६४३,२६-२७)।

श्रानित-सर्ण, गुरसंन का पुत्र और सीझन का पिना सा (१ ७०, ४०-४९)। ग्राङ्क, एक देश का नाम है जिस पर रोमवार का सामन सा (१ ९०,८)। यह स्पक्त अनावृद्धि से सिलन हुआ था (१ ९०,८)। महादेव के तोन से दाय करवें ने देश स्थान पर अपने सारीर (आर्थे) का स्थान किया था, विनक्षेत्र का स्थान किया (२ १३,३०-१४)। क्षेत्र यो भी क्या के सिक्ष का स्थान किया (२ १०,३७-२८)। मुर्योज ने भीना सी क्षेत्र करने के विचे विनन को इस देश में आते के विचे कहा (४ ४०,२२)।

१ झंगद, एक राजकुत्तार ना नाम है जो नालिन और तारा के पुत्र पं, जब यह वन में प्रमण कर रहे में हो गुनवरों ने इन्हें मुद्रीय और संस्थान की मैनो का समाचार दिया, रन्होंने तारा को यह समाचार सुनाया (४ १५, १४-१८)। 'ज वासानमह सीचे न तारा नारि बाग्यवान्। यसा पुत्र नुजायेग्द्रमञ्जद कनकाजुदन्॥,'(४ १८, ५०)। 'बाहरवाहरानुद्धिस्य एक्टुश्यक में प्रिय । तारेगी राम प्रमान राज्योंनी महास्त्र ॥', (४ १८, ५२)। मृद्याग्या पर पदे वालिन् ने श्रीराम सं श्रद्ध को रुप्त करने का निर्मात किया (४ १८,५०-४३)। 'विश्व हुद किया (४ १८,५०-४३)। 'विश्व हुद्ध हो।', (४ २०, १०)। 'विश्व हुद बाग्यने कानस्त्रा में स्त्रिन्ते कोयनुस्त्रित ॥', (४ २०, १०)। 'विश्व हुद साजदात्राहों विहास यानोतित विर प्रवासम्। न युक्ते में गुमसनिष्टष्ट

বিहास पुत्र बियचारुवेगम् ॥', (४ २०, २४) । বালিৰ্ ने सुग्रीय से अङ्गद की रक्षा करने के लिये कहा (४ २२, ८-१५)। 'मुयोबस्य तुन्यपराक्रम । तेजस्वी तस्मीऽजुदः ॥, (४ २२, ११-१२)। मृत्यु शस्या पर पढे वालिन् मे इनसे मुग्रीय भी बाजा का पासन करते रहने के लिये कहा (४ २२, २०-२३)। भाता के वहने पर इन्होते अपने मृत पिता का चार बार नाम लेते हुये चरण-स्पर्श किया (४ २३, २२-२५)। 'सुत सुलभ्य सुनन सुनव्य कृतस्त्र पूत्र स दोऽङ्गदेन । न शापि विद्येत म बीर देशी यम्मिन् सदेवृ सोदरसितितर्प ॥ सद्याञ्जयो नीरवरो न जीवेग्जीवेत भागा परिएालनार्थम् । विना तु पुत्र परिता-पदीना सा नैव जीदेदिति निश्विन मे ॥', (४ २४, २०-२१)। वालिन् की मृत्यू के बाद भीराम ने बङ्गद को सान्त्रका दी और बङ्गद ने वालिन् का दाह-सस्कार किया (४ २५, १ १३ १५ १६ २८ ३३ ४९,५२ )। 'वृत्तज्ञी बत्तराम्यत्रमुदारवळ विक्सम् । इसमध्य हुद वीर यौवराज्येऽभिषेत्रय॥', (४ २६, १२)।' 'ज्येप्टस्य हि सतो ज्येष्ठ सहयो विक्रमेण च । अङ्गदोज्यमदीनारमा यौवराज्यस्य भाजनम् ॥ , (४ २६, १३)। राम की बाजा से सुबीव ने अङ्गद को युवराज के पद पर अभिधिक्त किया (४ २६, ३८)। लक्सण को त्रोध में भरे अपने और बाते देखकर यह घररा गये (४ ३१, ३१)। छडमण के आदेश पर शीध्रतापूर्वक सुग्रीव को उनके आगमन का समाचार देने के लिये गये (४ ३१, ३२-३५)। "लक्ष्मण की कठोर बाणी से अद्भव के गन मे क्षरयन्त चवराहट हुई। उनके मुख पर अत्यन्त दीनता छा गई। अत इन वेबचाठी बुमार ने वहाँ से निकल कर सर्वप्रयम वातरराज सुग्रीय के तथा उसके बाद तारा और राम के चरणी में प्रणाम किया (४ ३१, ३६-३७)।" ल्डमण ने राजमार्ग पर स्थित अङ्गद ना रमणीय भवन देखा (४ ३३, ९)। अपने पिता के समान हो पराश्रमी युवराज अज़ूद एक सहस्र पत्र और सौ शकु बानर सेना नेकर सुवीय के पास आये (४ ३९, २९-३०)। सीता की खोज के लिये सुयोव ने अङ्गद आदि को दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४५,६)। अजद के साथ हनुमान् ने दिलग दिशा की ओर प्रस्थान किया (४ ४८,१)। अनुदादि वानरों ने विन्ह्य पर्दन पर सीता की निष्पल छोज की (४ ४८, २-६)। एक ऐसे क्षेत्र मे, जहाँ न बृक्ष थे और न जल, इन्होंने एक बलवान असुर वा वध किया (४ ४८,७-२३)। 'वधाजुदस्तदा सर्वान वानरिमदम-अयीत् । परिश्रान्तो महाप्राप्त समारवास्य धनैर्येच ॥', (४ ४९, १)। इन्होते अपने साय के निरुत्साहित और श्रान्त वानरों से मुग्रीव तथा राम के सम से एक बार पुन दक्षिण दिशा में सीता की ढूँडने के लिये कहा (४४९,१-१०) अत्यन्त थान्त हो जाने तक इन छीगों ने विश्व्य क्षेत्र के वती तथा रजत

৭ লর্ব ]

पर्वत पर एक झार पुन सीता की निष्फल खोज की (४४९,१५-२३)। विन्य क्षेत्र मे मीना को ढूँढने हुवे जल की खोज मे इन्होने ऋस बिल नामक गुफा मे प्रवेश किया (४ ५०, १-८)। 'स तु सिहृतृपस्कन्ध पीनायत-मुज कपि । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदोवाबयमग्रदीत् ॥',(४ ५३,७)। ऋस-विल से वाहर आते समय जब इन्होंने देखा कि सीता को ढूँढने की सुग्रीव द्वारा निर्वारित अविव समाप्त हो गई तब सागर तट पर निराहार रहकर अपना प्राण त्याग देने का निश्चय किया क्योंकि असफल लौटने पर सुग्रीद इन्हें कदाचित ही क्षमा करते (४ ५३, ७-१९) । 'बुद्धचा ह्यष्टाङ्गयायुक्त चतुर्बलसमन्वितम् । चतुदशगुण मेने हनूमान् वालिम मृतम् ॥ आपूर्यमाण शक्तक्व तेओबलपरा-कमै । शशिन भुक्लपक्षादी वर्धमानमिव थिया ॥ वृहस्पतिसम बुद्धधा विकसे सहस्र पितु । शुश्रूपमाण तारस्य णुकस्येव पुरदरम् ॥', (४ ५४, २-४)। सुग्रीव के दोषों का उल्लेख करते हुये अपने साधियों सहित इन्होंने निराहार रहकर प्राण दे देने का निरुचय किया ( ४ ५५, १-२३ )। सम्पाति को अपनी ओर आता देखकर आमरण धनदान कर रहे वानरो सहित अङ्गद ने वपने दुर्भाग्य को कोसते हुए जटायु की राममित का उल्लेख किया (४५६,६-१६)। सम्पाति के पूछने पर इन्होने अपना परिचय देते हुये जटायु की मृत्यु का समाचार तथा वानरों के आमरण उपवास का कारण संताया (४ ५७, ४-१९)। परम बुद्धिमान् युवराज अङ्गद ने सम्पाति से रावण के निवासस्थान का पता पूछा (४ ५८, ८-१०)। गर्जन करते हुवे सहासागर को देखते ही समस्त वानर-छेना को विषाद-प्रस्त देखकर अङ्गद ने उन्हे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया (४ ६४,८-१०) । "दूसरे दिन अङ्गद ने बानरो के साम पुन परामर्श करने के पक्चार् इस प्रकार वहा 'तुम लोगो से कौन ऐसा महानेजस्वी बीर है जो इस समुद्र को लीव कर राजुदमन मुखीव को सत्यप्रनिज्ञ बनायेगा ? कौन इस समुद्र को डाँग कर इन समस्त यूपपनि बानरो को महान् मय से मुक्त कर देगा ? जिसमें यह सामर्थ्य हो वह बागे बाकर बीझ ही हम संबंदो परंग पित्र समय-दान दे।'(४ ६४, ११-१९)।" अङ्गद का स्वन मुनकर जब संब चुग रहे तो उन्होंने उनसे पुन बोलने के लिये वहा (४६४,२०-२२)। अञ्चद की दान सुनकर सभी वानर अपनी अपनी दास्ति ना परिचय देने लगे (४ ६५,१)। स्वय अञ्जद ने बनाया कि वे उस महासागर की सौ मोजन की विद्याल दूरी को लीवने में समये हैं किन्तु लीट भी सर्वेंगे या नहीं यह निश्चित रुप से नहीं नह सकते (४ ६५, १८-१९)। 'सरयवित्रम परन्तर', (४ ६५,२६)। जान्ववात ने बहा वि पहले अङ्गद को स्वय समुद्र का लहुन न कर अपने सेवकों में से ही किमी को इस कार्य के लिएे

नियुक्त करना चाहिये (४ ६५,२०−२७)। जाम्बनान की सात सुनकर कहा 'यदि में नहीं जारू मा, और दूसरा कोई भी जाने को तैयार न होगा तब हम लोगो को पून भरणान्त उपवास ही करना होगा, नर्योकि सीता था पता लगाये विना हम घर नहीं सौट सक्ते ।'( ४ ६५, २८-३२ )। हनुमान् के छद्रा से सब्बल गाँट आने पर इन्होंने उनकी बत्यन्त प्रसस्ता की ( ५ ५७,४४-४८ ) । तत्प्रचात् सनस्त व नरो सहित बङ्गद सीना के दर्शन का समाचार सुनने के लिये महेन्द्रपवत पर हतुमान की बारी और से भेर रूर वैठ गये ( ५ ५७, ४९-५३ )। हनुमान् का बचन ( ५ ५९, १-३२ ) सुनन के पश्चात् अङ्गदने राम और सुप्रीय को सूचित किये विनाही समस्त राक्षसी को मार कर सीना दो मुक्त करा तेने का प्रस्ताद किया (५ ६०.१–१३)। जाम्बवान के प्रस्ताव ( ५ ६०, १४-२०) को मानकर अङ्गद घर लौटने के लिये संयार हो गये ( ५ ६१, १-२ )। हुएं से मरे समस्त वानरो ने जब मध-बत में मध्यान की इच्छा प्रकट की तो अङ्गद ने उन्हें रवीकृति प्रदात की (५ ६१, ११-१२)। दी निमृष्टा कुमारेण धीमता वाकि सनना। हरस समपदान्त दुनान् मधुकराकुछान् ॥, (५. ६१, १३)। बानरो को इच्छानुसार मध्यान करने की अनुमति देदी (५ ६२, २-४)। दिशमुख से सुग्रीय का समाचार (५ ६४,१−१२) सुनकर अङ्गद ने तत्काल ही सुग्रीय के पारा लीटने का प्रस्तान किया (५ ६४, १२-१७)। सभी वानरो ने इनके प्रस्ताव को स्वीरार किया (५ ६४, १८-२२)। अन्तद माकाश-मार्गसे सुग्रीय के पास बाये, तथा अन्य वानरोने भी उनका बतुगमन किया (५ ६४, २३-२६)। वानरी सहिन सुप्रीय के पान जाकर अङ्गद ने श्रीराम तथा सुप्रीय के चरणों ने प्रणास क्या (५ ६४, ४०-४१)। लड्डा विजय के लिये दक्षिण-यात्रा करते समय अद्भद लक्ष्मण को अपने कत्यो पर दैठा कर चले (६ ४, १९)। श्रीराम के पूछने पर (६ १७, ३१-३३) अङ्गद ने बरामर्श दिया कि विभीषण को बङ्गीकार करने के पूर्व उसका भली प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिये (६१७, ३८-४२)। गुरु को दूत नहीं वरन् एक गुप्तथर जानकर अङ्गद ने उने बन्दी बना लेने का पस्ताव किया (६ २०, २९–३०)। साम की आज्ञा से अङ्गद विद्याल वानरी सेना के हुदय ( उरिंत ) के स्थान पर स्थित हुये ( ६ २४, १४ )। 'निरिश्व ज्ञानतीकास पद्मकिञ्जलकसनिमः', (६ २६, १५)। . अद्गद नो इन्द्र का नानी बहा गया है ('नप्तासकस्य दुर्घयों बलवानञ्जदी युवा, ६ ३०,२५)। थीराम ने कहा कि विद्याल बाहिनी को संबुक्त कर वालिकुमार बहुद दक्षिण द्वार की रक्षा करनेवाले महापाश्व और महोदर के युद्धकासचालन करें (६३७,२७)। रामकी बाज्ञाका पालन

s. ভারব<sup>1</sup> करने के लिये अञ्जद एव ही मुहूर्तमे परकोटे को लीग कर रावण के राज-भवन में जा पहुँचे और अपना परिचय देने के पश्वात् रामचन्द्रजी की कही हुई समस्त बातें ज्यों की त्यों सुना दी (६ ४१, ७३-८१)। 'ग्राह्यामाम तारेय स्वयमात्मानानमत्मवान् । वल दर्शियतु वीरो यानुषानगणे तदा ॥', (६ ४१, ८५) । रोप से भरे रावण के वचन (६ ४१, ८२-८३) वो सुनकर अञ्जद ने अपने को राक्षकों से प्रकड़वा दिया, किन्तु जब राक्षकों ने इन्हें बन्दी बना जिया तब ये उन सब राक्षकों को लिये-दिये ही जगर उठले थीर राजन के भवन के बिखर की भन्न करते हुये आकाश मार्गने अपने दिविर मे लीट आये (६ ४१, ८४-९१) । वालि-पुत्र बङ्गद के साथ महानेजस्त्री राक्षम इन्द्रजिन् उसी प्रकार युद्ध करने लगा जिस प्रकार त्रिनेत्रधारी महादेव के साथ अन्यकासुर ने युद्ध किया था (६ ४३, ६) । अङ्गद ने अपनी गदा से इन्द्र निर् के रथ को चूर चूर कर डाला (६, ४३, १८-१९)। इन्द्र बिर् के रथ और सारिय को विनष्ट करके उसे रथ से नीचे उतार देने के इनके परात्रम नी देवो और ऋषियो ने अत्यन्त सराहना की (६ ४४, २८-३०)। श्रीराम की आज्ञा से (६ ४५, १-३) में इन्द्रजित् का पता लगाने के लिये गये किन्तु इन्द्रजित् ने इन्हें रोक दिया (६४५,४-५)। राम और लक्ष्मण को मुन्धित देखकर अन्य बातरो आदि के साथ अद्भव भी शोक करने लगे (६ ४६, ३)। इन्द्रजित् ने अञ्चद को आहत कर दिया । (६ ४६,२१)। इन्होने सतकंतापूर्वक वानरसेना की रक्षा की (६ ४७, २)। सुप्रीय के पूछने पर (६ ५०,१) अन्तर ने बनाया कि शीराम और लक्ष्मण की दशा को देखकर ही वानरसेना ने पलायन किया (६ ५०, २-३)। यह देशकर कि बचार्टव्य के नेतृत्व में राशस बानर सेना को शस्त कर रहे हैं, अङ्गद ने भी राक्षसो का वय करना आरम्भ किया (६ ५३, २७-३२)। बचादप्ट्र के द्वारा बानर सेना को पराजित होता देखकर अङ्गद ने बच्चदप्ट के साथ घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसको रयविहीन करके विभिन्न आयुषों से उस समय तक युद्ध विया जब तक उसरावध नहीं कर दिया (६ ५४, १६-३७)। अङ्गद ने सुम्महतु का वध किया (६ ५८, २३) । राम की श्राह्म से अङ्गद आदि पर्वत्रशिक्षिर लिये हुये लक्का वे द्वार पर बट गये (६ ६१,३८)। बुम्मवर्ण को देखवर बानर सेना जब भयभोत हो गई (६६६,३) तब बहुद ने एक उत्माहवर्षक भाषण करने बातरों संपुत साहम का सभार किया (६ ६६, ४-०)। बातर-नेता को प्रशास करता देशकर अञ्चर ने एक बार पुत उलाहकर्षक यवन से बातरों को रोका (६ ६६, १८-३२)। कुम्प्रकर्ण ने साथ पुत करते हुये अप्तदन उसे मुच्छित किया किल्तु अल्त से बुस्मवर्ण वे प्रहार से स्वयं भी

मून्डिन हो गये ( ६ ६७, ४२-४९ )। सुबीब की बाजा ( ६ ६९, ८१-८२ ) ना पालन करते हमे नरान्तक नामक राक्षत के साथ युद्ध करके उसके अथव सहित उसका वस कर दिया (६ ६९,८३-९४)। नरान्तक का वस कर देने पर देवताओं ने इनकी सराहना की जिससे ये पून युद्ध के लिये हर्ष तथा उत्साह से भर बये ( ६ ६२, ९५-९६ )। देवान्तक, त्रिश्चिरा बीर महोदर नामक राष्ट्रमों ने एक साथ ही इन पर बाकमण किया (६ ७०, १-४)। इन राक्षक्षों के विरुद्ध इन्होंने बीरतापूर्वक युद्ध विया, किन्नु बन्त मे नील और हनूबान भी इनकी सहायता के लिये आ गर्वे (६ ७०,५-२०)। इन्द्रजिन ने इन्ह बाहन किया (६ ७३,४५)। कम्पन के साथ मुद्ध करते हमें इन्होने उसका बन कर दिया (६ ७६,१-३)। सीणिताक्ष के साम युद्ध करते हो इन्होंने उसके धनुष आदि को तोड दिया और उसके बाद उसी मा सझ छीन कर उसे गम्भीर रूप से बाहन तिया (६. ७६, ४-१०)। प्रवस्त, गुपान, और शोगितास बादि रासतो से अकेले ही युद्ध किया (६ ७६ १४-१४)। युद्ध में प्रजङ्ख का वथ किया (६ ७६ १८-२७)। कुम्म के साथ युद्ध किया जिसमें स्वम बुरी तरह आहत हो गये (६ ७६,-४६-५४)। इन्द्रजित् के विरद्ध गुद्ध में इन्होंने एठमण की सहयता की (६ ६४, ३४)। अब बादर सेना पराज्नि हो रही भी तब इन्होंने महापास्व नामह राखत के साथ युद्ध करके उसका वस शिया (६ ९८, १-२२)। रावण की मृत्यु ही जाने पर राम का अभिवादन किया (६. १०८, ३३)। अपने राज्याभिषेक केसमय श्रीराम ने अङ्गद को दो रत्न जटित अङ्गद ( बाजुबन्द ) मेंट किये (६ १२८, ७७ )। श्रीराम ने हनुमान् और अञ्जद को अपने गोद मे बैठाकर सुधीव से इनको प्रश्नसाकी (७ ३९, १६-१९)। सुधीय ने श्रीराम को बनाया कि वे किष्किल्या में अङ्गद का राज्याभिषेक करके आये हैं ( ७. १०८, २३ )।

२. अङ्गद्ध, रूदमण के पुत्र का नान है। 'इमी कुमारी सीमित्रे तब पर्न-विधारदो। अञ्जयसम्बन्धेकुश्च राज्यामें दर्ववित्तनी गां, (७ १०२, २)। इन्हे कारान का राजा बताया बता (७ १०२, १८-७ ११-१२)।

श्रद्धदीया, काराय नामक प्रदेश की राजवानी का नाम है जहाँ तक्ष्मण-पुत्र बजुद का सावन था। इसे बीसाम ने बजुद के लिये बसाया था (७ १०२, ६--१३)।

के जिपा, पश्चिम दिशा में स्थित एक स्पर का नाम है जहां चीता को डेटने के स्थि सुपीव ने सुपेग इत्यादि जो मेत्रा था (४ ४२, १४)।

सङ्गारक, दक्षिण-ससुद्र में निवास करने वाली एक राझसी को नाम २ वां की०

। अतिकाय (10) अद्विरस र

है जो छाया पकड वर प्राणियों की स्त्रीच लेती थी (४ ४१.२६)। श्रद्भिरस, एर प्रजापति का नाम है जो पुलन्त्य के बाद हुये थे

(३ १४, म)। इनके बराजो ने अपने आध्यम में विष्न उत्पन्न करने पर हुनुमान् को शाप दिया था (७ ३६ ३२~३४)। राजा निभि ने इन्हें अपने यज्ञ मंत्र में आमन्त्रित किया था ( ७ ४४, ९ )।

श्चर्जा, नाभाग के पुत्र और दशस्य के पिता का नाम है (१ ७०,४३)। ग्रद्धनन, एक पर्वत का नाम है जहाँ निवास करने वाले बातरो नो आमन्त्रित करने के लिये सुबीब ने हन्मान को आदेश दिया, इस पर्वत पर

रहने वाले वानर कावल और मेध के समान काने थे (४ ३७, ५) । सुपीव की आजा पा कर यहाँ से तीन करोड वानर आये (४ ३७, २०)।

२. ग्राञ्जन, एक हायी का नाम है (७ ३१, ३६)।

श्चळ्जामा, कपियोनि में अवतीय पुञ्जिकस्यला नामक अप्सरा का नाम है 'अप्सराज्यसरसा श्रेटा विरयाता पुञ्जिबस्थला । अञ्जनेति परिस्थाता पत्नी बेंसरियो हरे ॥ विस्याता विषु रोनेषु रुपेयाप्रतिमा मुदि ॥, ( ४ ६६ ६-९)। 'पुञ्जिकस्थला नाम से विस्थान समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य थी। एक समय शापदश यह कवियोनि में अवतीण हुई। उस समय यह बानरराज महामनस्वी कुञ्जर की पुत्री हुई और इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। इस भूतल पर इसके रूप की समानता करने वाली अन्य कोई स्त्री नहीं थी। इसी का नाम अञ्जना पड़ा और यह वानरराज केसरी वी पत्नी हुई। एक दिन जब यह मानवो स्त्री का शरीर घारण करके पर्वन शिखर पर विचरण कर रही थी तब वायू देवता ने इसके वस्त भा हरण कर लिया और बन्यतः रंप से इसका आलिजुन करते हुये इसके साथ मानसिक सक्तप से समागम विया जिसके फलस्यकप इसने एक गुपा में हनुमान की जन्म दिया (४ ६६, ६-२०)। ब्रह्मा के भवन की ओर जाते समय रावण ने इमके (पुञ्जितस्याका के ) माथ बलात्कार विया (६ १३, ११-१२)। इस बलात्वार करने के बारण इनते रावण को बाप दिया (६ ६०, **११-१२)** 1

अतिकाय, एर राक्षम का नाम है जिसकी काया अत्यन्त विशास बी शीर जो रावण के माय मुद्रमूमि म आवा था 'यश्चैय विक्यास्तमहेन्द्रकरुपो धन्वी रषस्यो निर्यो निवीर । विस्पारयश्चापमनुल्यमान नाम्नातिकामोऽति-विवृद्धवास ॥', (६ ५९, १६)। यह रावण का पुत्र और कुम्मक्लं का भनीजा या और इसील्ये कुम्भवर्ण की मृत्यु पर अत्यन्त दोकाकुल हो उठा (६६८,७)। विशिषा वे शब्दो (६६९,१-७) को मृतकर युद्ध भूमि

कीति, कभी न परात्रिन होनेबाला, अस्त्रिव् , युद्धविवास्य, प्रवस्त्रितान , रुस्पवस्थ, धनुवलादेन, भारकरकुत्पदर्शन , आदि विशेषणो से सन्वेधित क्लिय गया है (६ ६९, १०-१४)। रावन को बाजा किहर यह रावण पुत्र युक्त भूमि मे गया (६ ६९, १७-१९)। "राक्षासराज रावण का अस्यन्त नेजस्ती पुत्र , अतिलास, कमरन समुखादियों मे बेच्छ मा। वह एक ऐसे उतान रव पर

आहड होकर युद्ध-भूमि की और चला जो विविध प्रकार के आयुधो से यक्त या। उस स्थ पर वह थेव्ड निशावरों से पिर कर वैठा हुआ व सपाणि इन्द्र के समान शोमा पा रहा था (६ ६९, २४-२८)।" 'जुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरी युधि । अतिकायोऽदिसकासी देवदानवदर्गहा ॥'. (६ ७१, ३)। जब इसके साथ के राक्षस युद्ध में मारे गये तब इसने कृपित होकर बानरो पर तीव आकरण किये जिससे वानर-सेना भाग खडी हुई (६ ७१,१-९)। यह एक ऐसे रम पर वैठा वा जिसमे एक सहस्र अञ्च समद वे (६ ७१, १२)। इसका रच विविध प्रकार के आयुधी है सुरक्षित या और यह स्वय अपने हाय में एक विद्याल धनुष तथा अरने दोनो पाश्वों में बढेनबडे खड़ा धारण किये हये वा (६, ७१, १२-२४ इते इन शतीको में 'रक्तकण्यमा, भीर और महापर्वतस्तिम ' आदि विशेषणो से सम्बोधित किया गया है )। 'तस्यासीद भीपंतान् पुत्रो राज्यशनिमो बले । भृद्धमेवी धृतवल सर्वास्त्रविदुषा वर ॥ अथवपुष्ठे नागपुष्ठे सद्ये पतुषि कर्षये । भेदे सान्त्वे च दाने च स्थे अस्त्रे च समत ॥', (६ ७१, २४-२९)। यह यात्यमालिन् से उत्पन्न रावण का पूत्र था (६ ७१, ३०)। इनने अपनी तपस्या से बहुग को इतना अधिक प्रसन्न किया कि उन्होंने इसे देवताओं और अमुरो से अवध्य होने का वरदान देवे हुये दिव्य रवच, तथा मूर्य के समान तेजस्वी रथ भी दिया (६ ७१, ३१-६२)। इसने इन्द्र और वरुण, तथा सैकडो अन्य देवताओ और दानवो को पराजित किया पा (६ ७१, ३३-३४)। "अपनी घनुप की टकार करते हुये इसने वानर-मेना में प्रवेश कर के द्विविद, मैन्द, और बुमुद आदि योरों की पराजित किया और तदनन्तर बहुकार युक्त बाणी में इस प्रकार बोला की धनुष और बाण लेकर रख पर बैटा हूं। किती माधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा वियार नही हैं। जिसमे द्यक्ति, साहस, और उरसाह हो वह शोझ यहाँ आकर मुनते मुद्ध करे।' (६ ७१, ३७-४४)।" 'लक्ष्मण को अपने सम्मुल युद्ध के लिये उपस्थित देश कर इसने उनसे व्यगपूर्वक इस प्रकार कहा 'तुमितातुमार <sup>1</sup> तुम अभी बालक हो; पराऋष में कुशल नहीं हो, अत लोट

जात्रों। फिर मो जब लरमण नहीं हटे तब टमने उन पर बाण-प्रहार करने की समजी दी। (६. ७१, ४६ – १६)। "इमने लडमण के साथ घोर युढ किया किन्तु अन्त में छदमण ने इसका बस वर दिया (६ ७१, ६६ – ११०, ११६)। यह देशों के विषद युद्ध करने के लिये मुमाली के साथ युढ – मूर्मि मे गया पा (७ २७, ३१)।

१. इप्राप्त, एक व्यक्ति वा नाम है: वनवात के ममय अब लडमण तथा सीता सहित मीराम हनके अध्यम पर पचारे तब रहीन हत लीपों को , अपने पुत्र की भांति स्नेह्युकंक अध्यम पर पचारे तब रहीन हत लीपों को , अपने पुत्र की भांति स्नेह्युकंक अध्यम पर पदारे तब रहीन हत लीपों के सकता के सब्यवस्था के साव अध्यम पर इन लीपों के सकता के सब्य अवस्था के लड़ित के विश्व के हता है कि प्रमुख (२. ११७, ४-७)। इन्हें 'वमंत्र: सर्वमूनिहों रत' और 'व्यक्तिमा' जहा गया है (२ ११७, ७-७)। बन्दी प्रती अनुमुखा की अध्यम्त प्रतास करते हुँ के स्वरंगित का प्रतास करते हुँ के स्वरंगित का प्रतास करते हुँ के किया का प्रतास करते हुँ के किया का प्रतास का प्रतास करते हुँ के स्वरंगित का प्रतास का प्रतास करते हुँ के स्वरंगित का प्रतास का प्या का प्रतास का प्रतास का प्रतास का प्रतास का प्रतास का प्रतास का

२. श्रम्भि, उत्तर दिगा में निवास करनेवाले एक ऋषि का नाम है जो विगटपादि ऋषियों के साम राम का अभिवादन करने के लिये अयोध्या प्यारे ये (७१,५)।

ख्यदिति, एव देवी वा नाम है जो इन्द्र (बजराजि) वी माता थीं (१ ९८, ११)। निदायम वा पूर्वजुतान्त गुनाने हुने निक्वायिन ने श्रीराम वो बन्धा कि महर्षि वस्यस्य करनी पत्नी अदिनि के मात्र गहरूत दिख्य वर्षों का बहुत सर कर कर है रहे आपना पत्न प्रति हिन्द वर्षों के बाद स्थापन कर है रहे आपना प्रति कि प्रति के नाम से से ही प्रवट होना जामन रूप में विद्योधन-दुमार बिल्यू अदिनि के गर्म से ही प्र पर होना यामन रूप में विद्योधन-दुमार विद्यापन के पित देव पर रहे रूप की गरूपणा के लिये इन्होंने महत्वनामान की पी (१ ४५, १४)। ये प्रवादित दश वी पूर्वी मी, जिन्दा नाम की पी (१ ४५, १४)। अपने पत्न वी पूर्वी मी, जिन्दा नाम की मात्र हुमा (३ ६५, ११)। अपने पत्नि वी अनुष्या से से देव वीदक देवनाओं वी माना हुई (३ १४, १३–१४)।

इनको भगिनीकानाम दिति था, और येदोनो ही प्रजापित क्यप की परिनर्भायो (७११,१४)।

स्नमर्गम, वाग के पुत और पुत्र के दिया का नाम है (१ ७०, २३)।
रावण ने बताया 'धूर्व काल मे इन्बाहुक्यी राजा अनरण्य ने मुत्रे माप देते
हुने करा था कि इस्ताहुक्या में ही एक येक पुत्रम (राम) उपनज होगा जी
मूने, पुत्र, मानी, तेना, बत्तक और हारांच सहित समराङ्ग्रम में मार सालेगा',
(६ ६०, ८-१०)। रावण को नतकहार मुक्तर इस्ट्रोने उनमें युद्ध किया
निज्य अना में रावण के हायों इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय ही
इस्ट्रीन रावण को उत्तत नाम दिवा (७ १९, ७ ९ १४ १९ २१-३२-३२)।

ञ्चलत् विभोगन के अनुनर, एक राज्यत का नाम है जिनने पत्ती का कम यारण करके अन्य राज्यती के साथ कह्यू ने जाकर राज्य की रसा-व्यवस्था तथा सै पर्याक्त का पता लगाया या (६ ३७,७)। यह माली और नक्दर ना पुन वा (७ ५,४२ ५४)।

१. श्रमला, दस की पुत्री और कश्चप की पत्नी का नाम है (३ १४ ११)। इसने पवित्र फलवाने समस्त ब्रुक्षी को जन्म दिया (३ १४, ३१)।

२. श्रानला, एक राक्षची का नाम है जो माल्यवान् और मुल्दरों की पुत्री यो (७ ४, ३६-३७)। यह विश्वाबयु को पत्नी और कुम्भीनस की माता हुई (७ ६१, १७)।

द्वानंग, अपन (हुवासन) के पुत्र, एक बातर-प्रमुख का नाम है जिसे सीता को दुंडने के लिये सुग्रीय ने दक्षिण दिशा की दोर सेना (४ ४१,४)।

अतन्तदेव, जातरपंत्रील परंत पर निवास करनवाले एक महात्याका गाम है 'शातरुपंत्रीले ताम महात्वनरुपंत्री ॥ ताम चन्द्रभाविकाय प्रमा पर्याप्तरप्त् । परावश्यितालाल तती हरूवन वाहरा ॥ वालील परंतरपात्री सदेवनानरुज्ञम् । महाप्राप्तिस देवमनन्त बील्यालवम् ॥', (४ ४०, ४६–४०) स्त परंत पर दक्की ताह के बिह्न से पुता सुर्वंच्यो व्यया फहराती रहती यी जितको तीन जिताये थी (४ ४०, ११)।

द्मिनिल, एक राक्षन का नाम है जो मालो और वसुदा का पृत्र तथा विभीषण का धानाय था (७ ५, ४२-४४)।

ग्रानस्या, ऋषि वित्र की रह्मों का ताम है (२ ११७,७)। वाल्मीकि ते पहले ही अनुमात कर क्या था कि कोता के साथ इनका बार्वालाव होगा बोर यह कीत्र को अनुम्लादि का उत्तहार बेंगी (१ १ १ ८)। नहामागा, वापनी और धर्मसारियों अपनी इन स्त्री से वित्र ते होता की अपने पान ले जाने के जिये कहा (२ ११७, म)। "मिन ने औराम से इनका परिचय देने हुये बताया कि एक समय दस वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब समस्त जगत् निरन्तर देग्ध होने लगा तब अनसूमा ने अपने उप तप से आश्रम मे फल मूल उत्पन्न किये और मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहाई। इन्होने १०००० वर्षी तक घोर तपस्या करते हुये ऋषियो ने विघ्नो का निवारण किया और देवताओं के कार्य के लिये एक रात्रि को ही दस रात्रियों के बरावर कर दिया। (२ ११७, ९-१२)। ' 'तामिमा सर्वभूताना नमस्यायाँ द्यपस्विनीम् । अभिगच्छतु वैदेही बृद्धामकोधना सदा ॥ अनमुपेति या लोके क्मीम स्यातिमागता।', (२ ११७, १२)। शिविछा बिलिना बुढा जरापाण्डुन्यूर्यजाम्। सतत वेपमानाङ्गी प्रवाते क्दलीमिव।। सा सु सीता महाभागामनसूया पितवताम् । अभ्यवादयदय्या स्व नाम समुदाहरत् ॥% (२ ११७, १६-१७)। इन्होंने सीता का सत्कार करते हुये उनके प्रत्येक परिस्थित में पित के ही साथ रहने के धर्मानुकूल आवरण की सराहना की (२ ११७, २६-२७)। इनके बबनों को सुनकर सीता ने इनकी मूरि-मूरि प्रशासा की (२ ११६, १)। सीता की वर्म और कत्तं व्यांनच्डा से अत्यन्त प्रसम होकर इन्होने उन्हें वर देने की इच्डा प्रकट की (२ ११८, १३--१५)। सीता की निलोंमता से बत्यधिक प्रसप्त होकर इन्होंने उन्हे दिव्य माला, बङ्गराग और बहुमूल्य बनुलेव बादि प्रदान किये (२ ११८, १७-२०)। जब भीता ने इनकी अल्पधिक प्रशासा आरम्भ को तब प्रसम को बदलने के लिये इन्होंने ( इदयता ) उनसे ( सीना से ) अपने विवाह का बुतान्त सुनाने के लिये कहा (२ ११८, २३-२४)। सीता-स्वयवर के वृत्तान्त की सुनकर यह अत्यन्त प्रसन्न हुई और सन्य्या समय सीता को श्रीराम के पास जाने की अनुमति देते हुये उनसे उन्हीं वस्त्रो और अनुलेपनी आदि को धारण करने के लिये वहा जो इन्होंने उन्ह दिया या (२ ११९, १-११)। इनके पास से जाने वे पूर्व शीता ने इन्हें नमस्कार किया (२ ११९, १२)।

अनुद्वाद, एक दानव का नाम है जिसने छलपूर्वक दावी का अपहरण कर लिया था, और जिसका इस अपराध के कारण इन्द्र ने वस किया ( v 39, 4-0 ) 1

अम्ब, दिनण क्षेत्र में स्थित एक प्रदेश का नाम है जहाँ सीता की ढूँढने के लिए मुबीय ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १२)।

अन्धक, एन दैन्य का नाम है जिसका रुद्र ने स्वेतारण्य में यथ विया था ( ₹ 30, 70, € 83, €)1

अपर पर्यंत, एर पनत का नाम है। के क्य से लौटते समय अरत इसपर से होनर आय थे (२ ७१,३)।

अप्रसरस्—नव्यन कानन मे क्षीडा वरने वाली अप्सराओं को भी रावण ने स्वां से भूमि पर गिरा दिया (१ १४, २३)। जब विष्णु ने भूतल पर अवतार सेने का बचन दे दिया तत देवी कादि के साथ अप्तराओं ने भी उनका स्तयन किया (१ १५, ३२)। दह्या ने देवताओं से कहा कि वे सब अप्तराओ आदि के गर्भ, से वानर-रूप में अपने समान परावमी पुत्र उताप्त करें (१ १७, ५ २४)। गजा दशरय के पुत्रों के जन्म के अवसर पर अप्सराओं ने तृत्व किया (१.१८,१७)। अन्य लोगों के साथ अप्सरायें भी राजा भगीरय के रथ के पीछे गमा के साथ साम चल रही थी (१ ४३, ३२)। समुद्र-मन्यन के समय समुद्र से छ करोड अध्मरायें प्रकट हुई, किन्तु देवो या दानवों में से किसी ने भी इन्हें अपनी पत्नी के रूप में बहुण नहीं किया जिससे ये सब नामान्या (साधारणा ) मानी गर्द (१ ४५ ३२-३५)। मन्यन करने से ही 'अप' में उसके रूप से वे सुन्दर स्थियों उत्पन्न हुई थी, इसलिए इतना 'लप्परए' नाम पडा (१ ४५,३३)। अहस्या के सापमुक्त होने पर अप्तराओं ने उत्पव मनामा (१ ४९, १९)। राम के विवाह के अवसर पर अप्सराओं ने नृत्य विचा (१. ७३, ३६)। राम और परणुराम के समर्प ना अनुसम दश्य देखने के लिए अप्तारायें भी उपस्थित हुई थी ( १. ७६, १० ) । मरदाज की काला से अप्सराधी ने भरत की सेना का सत्कार किया (२ ९१, १६, २६)। भरदाज के स्नावाहन पर स्न्दनकानन से बीस सहस्र अप्तराये बाई (२ ९१, ४५)। ऋषि माण्डकणि की तपस्या में विध्न उत्पन्न करने के लिये देवताओं ने पाँच प्रमुख अध्याराओं को नियुक्त किया (३ ११, १५)। इन पाँच अप्सराओं ने महर्षि माण्डकणि को मोहित कर लिया और उनकी पत्नियों के रूप में पश्चाप्पर सरोवर के भीतर बने सबत में निवास करने लगी ( ३. ११, १६-१९ )। रावण ने समुद्र-सटवर्नी प्रदेश की शोभा ना रप्तरीवन करते हुवे देला कि दिव्य आभूपणो और पुष्पमालाओ को धारण करने वाली और त्रीडा-विहार की विधि को जानने वाली सहस्रो दिव्य-रूपिणी अप्सरायें वहाँ सब और दिचरण कर रही हैं (३.३५,१६)। 'हत्रगेंऽपि पद्मामलपदानेत्र समेत्य सम्प्रेस्य च मामपश्यन् । त ह्योप उज्जावण-ताम्बन्दा विनिववेषाप्सरसोऽभनिष्यत् ॥', ( ४. २४, ३४ )। सुवरान सरोवर पर जल-विहार के लिए अप्तरावें भी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आती रहती थी (४.४०,४६)। मन्सरामी मादि दी उपस्थिति से महेन्द्रपर्यंत वी शीमा में और वृद्धि हो जानी है ( ४. ४१, २१ )। नैकास पर्वत पर कृतिर के भवन के समीप स्थित सरोवर मे अप्सरायें जल-वीडा करती हैं (४. ४३, २२)। शीरोद सागर को अध्सराओं का नित्य-निवासस्यान कहा गया है (४. ४६,

१५)। इन्द्रजित् की मृत्युपर अप्सराओं ने भी हर्षपूर्वक आकाश समृत्य किया(६९०,७५, ६५)। राम और रावण के अद्भृत युद्ध को देखने के लिये अप्सरायें भी वहाँ उपस्थित हुई (६ १०७ ४१)। राम के राज्या भिषेक के समय अप्सराओं ने नृत्य किया (६ १२८, ७१)। पुरुस्त्य मुनि सरैव तपन्या मे लगे रहने थे, किन्तु की डा करती हुई अप्सरायें उनके आश्रम मे आकर उनकी तपम्या मे विष्त डालती थी (७२,९)। स्नितु एक दिन मुनि द्वारा द्याप की घमनी देने पर इन्होंने उनके आध्यम म आना बन्द गर दिया (७ २ १३–१४) । कैंज्यम पदन पर मन्दोकिनी नदी के सटपर विचरण करना अप्पराओं को अत्यन्त श्रिय या (७ ११, ४३)। बुदेर के मवन मे अप्पराओं के गायन की मजुर ध्वनि मदैव सुनाई पड़नी यो (७ २६,९)। जब इंद्र रावण के साथ युद्ध करने के लिये निक्ले तब अप्मराजो का समूह नृत्य करने लगा (७ २८, २६)। देवता, दानव और ग पर्व बादि अपनी अपनी स्त्रियो तथा अप्सराओं के साथ विन्ध्य गिरि पर कीडा करते ये ( ७ ३१, १६ )। जब लवणामुर के प्रहार से शतुष्त मूर्ण्यित होकर गिर पडे तब अप्नराओ आदि म महान् हाहाकार मच गया ( ७ ६%, १३)। जब शत्रुष्त ने लवणासुर का वध करने के लिये एक अमीप बाण निकाला तब देवता, असुर, गायवं और अप्सराओं, इत्यादि के साथ समस्त जगत् अस्वस्य होकर ब्रह्मा जी की शरण में गया (७ ६९ १६-२१)। लवणासुर का वध कर देने पर अप्सराओं ने शत्रुघ्न की प्रशसा की

अप्तरामें बादि एकत्र हो गई (७ ११० ७)। थीराम के विष्णु रूप मे स्पित हो जाने पर अप्तरामें भी उनका गुणगान करने लगी (७ ११० १४)। अभिकाल, एक ग्राम का नाम है जो केक्य देश को जाते समय विमध्य के दूतों के मार्गम पडाधा (२ ६८, १७)।

(७ ६९,४०)। लहमण पर पुष्पो की वर्षा की (७ १०६,१६)। जब श्रीराम परमधान पधारने के लिये सरयू-तर नपर आये तब वहाँ अत्यधिक

श्रमरावती, इन्द्र की पुरी का नाम है (३ ४८, १०)।

अमृत, उस पेय का नाम है निसे देवनाओं ने अजर और अमर होने के लिये प्राप्त करने का निक्चय किया (१ ४५ १६)। क्षीरोद सागर के मध्यन से इने प्राप्त किया गया (१ ४५ १७-१८ ३८)। अमृत के सागर से प्रवट हात ही दबताओं और दानना संजन आप्त वरने के दियं संपर्प हुआ (१ ४४, ४०)। इस युद्ध वे पल्स्वरूप देवाओं और दानवों वा समस्त समूह शीण होन लगा, क्लिनु निष्मुने अपनी माहिनी मायाका आश्रय क्षेत्रण उन अमृतका अपहरण कर लिया (१ ४४,४२) । सम्प्राति ने बतायाकि अमृतसम्पन की

घटना उन्होंने देली थी (४ ४८,१३)। बसूत को मुरिभ के टुप्य से उतास बनाया गया है (७ २३, २३)।

ग्रास्वरीय, अयोध्या वे राजा का नाम है। इन्द्र द्वारा इनके यहारव का अपहरण कर लेने में इनका यज्ञ भग हो बचा था (१ ६१, ४-६)। तन इतने दरोहिन ने क्षीये बदन के स्थान पर किसी पुरुप को ही छाने के लिये कहा (१ ६१, ७-८)। पुरोहित की बात सुनकर महाबुद्धिमान, पूक्त-में क राजा अस्वरीय ने सहस्रो गाबी के मृत्य पर भी एक पूरुप को शास करते के लिये यत्र-तत्र अन्देशण किया (१. ६१, ९-१०)। अन्ततीगत्वा इन्होंने भुरतुद्ध पर अपनी पत्नी तथा तीन पुत्रो के साथ निवास कर रहे क्चीक मुनि का दर्शन किया ( १. ६१, ११-१४ )। इन्होंने मुनि स जनके एक पुत्र को कथ करने की इच्छा प्रकट की किन्तु मूनि तथा मुनि-मत्नी द्वारा कमरा अपने ज्येष्ठ और कृतिच्छ पुत्री की येवना अस्त्रीकृत कर देने पर मझले पुत्र, पून रेप को, उसकी इच्छा से ही, प्रचुर सुवर्ण मुदायें देकर कप कर लिया (१ ६१, १६-२३)। 'अम्बरीयस्तु राजवी रवमारोप्य सत्वरः। मृनशेप महावेजा जगामासु महामसा ॥ (१. ६१, २३)। शुन शेप को लेकर लयोच्या लौटते समय इन्होंने दोपहर के समय पुष्कर तीयें में विश्वाम किया (१६२,१)। 'जुन रोपो गृहीरवा ते हे गापे सुसमाहित । त्वरया राजिसह तमस्वरीयमुदाच ह ॥, (१. ६२, २१)। शुन शेप के आग्रह पर शीझ ही यज्ञ-स्पल पर आकर इन्होंने इन्द्र की कृपा से यज्ञ सम्पन्न किया (१, ६२, २३ -२७)। में प्रसूच क के पुत्र तथा नहुष के पिता में (१ ७०, ४१. ४२)। धायोच्या-चाल्मीकि मूनि को सक्षेप में समबरित्र सनाते हुये नारद ने

बगामा कि रावग-पथ के परचाउँ राम देवताओं से वर शाकर और मूछ वानरी को जीवित कराकर अपने साथियो सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या गरे (१. १, ६६)। वयोध्यापुरी का बिस्तृत वर्णन (१ ५, ६-२३)। दशरय के शासन काल में अयोध्या, उसके नागरिको, तथा वहीं की उत्तम सुरक्षा-व्यवस्या का वर्णन (१६, ५-२८)। जब राजा दशरव ने ऋस्यायूग को लेकर अयोज्या में प्रवेश किया तब नगरवासियों ने इन लोगों का अध्य स्वामन विया (१ ११, २५-२७)। राम इत्यादि दत्तरम-पुत्रों के जन्म के अवसर पर इस नगर में अपूर्व उरमध मनाया गया ( १. १८, १८-२०)। राजा अनुक की जाता पावर उनके इत खबोच्या के लिये प्रस्थित हुये ( १. ६८, १ )। जब दशरण के राजजुबारों ने वयनी-अपनी वसुत्रों सहित व्यवीच्या में प्रवेश विका तव पुरवासियों ने उनका मध्य स्वायन किया (१. ७७, ६-८)। राम के अभियेत ने समय सम्पूर्ण नयोच्या नगरी को भठी-मानि सजाया गया पा (२ ५,१५-२१, ६,११-१९)। श्रीसम के बनगमन से समस्त नगर शोकाकुल हो उठा (२ ४१,१३-२१)। भरत ने देला कि अयोध्यापुरी के प्रत्येक पर नाबाहरी और श्रीतरी भाग सुनाहो गया है, उसके बाजार इत्यादि भी बन्द हैं, इत्यादि (२ ४२, २३-२४)। बनवास के समय तमसा नदी के तट पर निवास करते हुये थी राम ने अयोध्या नगरी की दशा का स्मरण विद्या (२ ४६,४)। राम वे दनपमन के पश्चात् वह नगरी योगा-विहीन हो गई (२ ४७,१७-१८, ४८, ३४-३७)। कोसल देश की सीमा को पार करते समय राम ने अयोध्या की और मूल कर के उतने विदा ली (२ ५०, १-३)। लक्ष्मण ने निषादराज गृह से कहा कि जिसमे राम के अनुरागी मनुष्य निवास करते हैं, और जो सदैव सुखकर तथा त्रिय वस्तुओ की प्राप्त करानेवाली रही है, वह अयोध्यानगरी राजा दशरम के निधन के दुल से युक्त होकर नष्ट हो जायगी (२ ५१, १६)। इस नगर का वर्णन (२ ४१ २१-२३)। सुमन्त्र ने अयोध्या की सोकाकुल स्थिति और दुरवस्था ना वर्णन किया (२ ५९, १०-१६)। भरत ने अपने सारिष से अयोध्या के नीरम और निस्तब्ध स्थिति का वर्णन किया (२ ७१, १८-२९ ३७-४३)। नगर वी रक्षा का कोई ब्रबन्य न होते हुए भी यह राम के पराक्रम के कारण सुरक्षित था (२ ६६, २३-२४)। राम ने मस्त से अयोध्यापुरी की स्थिति के सम्बन्ध में पूछा (२ १००, ४०-४२)। भरत जी वित्रकृट से अयोध्या लीट (२ ११३, २३)। भरत द्वारा अयोध्या की दुरबस्या का दर्शन करके दुती होना (२ ११४)। सीता विरह से विलाप करते हुये थी राम ने लक्ष्मण से कहा, 'तुम मुके बन मे छोडकर सुन्दर अयोध्यापुरी को लौट जाओ', ( ६ ६२, १५)। मुत्रीय का राज्याभियेक करने के परवात मास्यवार पर्वन के पुष्ठभाग मे निवास करते हुवे श्री राम नै अयोध्या का स्मरण किया (४ २८ ५६)। रावण वध के पश्चात् राम अयोध्या छोटे, उस समय मानरो तथा राशको ने भी अयो या को प्रणाम करके अस्पन्त उल्लासपूर्वक उसरी धोभा का दर्शन किया (६ १२३, ४४-४७)। रामायण के उपसहार में यह कहा गया है कि धीराम के परमवाम सिधारने के पश्चात् रमणीय अयोध्यापुरी अनेक वर्षी तक सूती रहेगी, और फिर ऋषम के समय पूतः बनगी (७ १११-१०)

स्रयोमुख, दशिण दिया म स्वित एव पर्वेत दा नाम है, जही तीना दो दुरिन के लिय सुपीय ने अञ्चद को भेत्रा था 'अयोमुवस्य गठस्य पर्वेनो मानुगण्डन : विविद्यतित्वर श्रीमास्वित्तपुण्टितकानन ॥ सुव दनानोद्देशे मानित्रको महागिर ।',(४ ४१, १३-१४)।

स्रयोत्सकी, एक राक्षशी कर नाम है जो दिकराल मुख्वाली, छोटे-सोटे अन्तुओं को मय देनेवाली, अत्यन्त धृणास्पद और लम्बोदरी, इत्यादि, सी: 'ददर्शत्मेहारूपा राक्षसी विकृताननाम् ॥ भवदामल्पसत्त्वाना बीमत्सा रौद्र-दर्गनाम् । लम्बोदरी तीक्ष्पदप्टा कराली परपत्वधम् ॥ अक्षयन्ती मृगान् श्रीमान् विकटा मूलमूर्धजम् :', (३ ६९, ११-१३)। श्रीराम और लक्ष्मण ने इसे मतज्ज के आध्यम के निकट देखा (३ ६९, १३)। लदमण ने इसकी नाक और कान को बाट लिया (३ ६९, १३-१८)।

श्रारता. उशना भागंव की पुत्री का नाम है जो अप्रतिम रूपवती शीर उत्तम बन्या यी (७ ८०, ४-५)। इसने दण्ड के आग्रह को अस्वीकार कर दिया (७ ८०, ८-९), और दण्ड को अपने पिता से मिलने के लिये वहा (७ ६०, ६-१२)। दण्ड ने इसके साथ बलात्कार विया ( ७ ६०, १३-१७ )। इसने अपने पिता के लौटने तक अयभीत होकर विलाप करते हुये आश्रम के निकट ही श्रनीक्षा की (७ द०, १८)। अपने पिता की इच्छा के अनुसार इसने जीवन पर्यन्त अपने अपराध को निवृत्ति के समय की प्रतीक्षा करना स्वीकार कर दिया ( ७ द१, १३-१६ )।

श्वारिए, सदा में स्थित एक पर्वन का नाम है (४, ४६, २६-३७)। लंडा से छौटते समय हनमान समुद्र खाँघने के लिये इसके ऊपर चढ़ गये ( ५ ५६, ३८ )। जब हनमान ने इस पर से छलांग भारी तब उनके भार से यह पर्वत हिन्न चठा और विभिन्न प्रकार के प्राणियो सहित धरती से धैस गया ( १ १६, ४२-५० )। यह पर्वत विस्तार मे दम योजन और इन्चाई मे तीस योजन या ( १, ४६, ४० )।

आरिएनेमि, राजा हमर की छोटी रानी सुमनि के पिता का नाम है (१. ३८, Y)। यह विवस्वान् के बाद सोलहवें प्रजापति हुये में (३ १४, ९)। बुध ने इला के सम्बन्ध में इनसे भी परामर्श किया था (७ ९०, ४०)। देखिये ४. ६६.४ भी।

ख्यस्य, विनता के पुत्र और बस्ट के भ्राता का नाम है ( ३ १x, ३२ )। ये जटायुत्तयासम्पाति के पिताये (३ १४,३३)।

अधन्धती, महिंद विस्ठ की परिव्रता स्त्री का नाम है जिसने नक्षत्रपद प्राप्त कर लिया या (५ २४, १०, ३३, ६)। जगस्त्य ने सीता की प्रशंसा करते हुये उनकी अरुव्धनी के साथ तुलना की (३ १३,७)।

अर्क, एक बानर यूचपति का नाम है जो राम की सेना के दक्षिण-गुमन

के समय उसके एक पार्श्व की रक्षा कर रहा था (६, ४, ३३)।

अर्चिप्मान, एक वानर यूथपति ना नाम है जिसे सीता को ढूँढने के लिये सुग्रीन ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा या ( ४ ४२, ३ ) !

स्रविमाल्यस् , एक महावली वानर यूयपति का नाम है, जिसे सीना को बूंडने के लिये सुप्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा था (४४२,४)।

अर्जुन (कार्तवीर्य), एक राजा का नाम है जिसने परशुराम के पिना जमदीन का वध किया या (१ ७५, २३)। विष्णु ने इसका बच किया (७ ६, ३४)। "एक बार जब रावण महिष्मती नगर मे पहुँबा तो वहाँ अर्जुन कार्तवीयं वासन कर रहा था । जिस दिन रावण वहां पहुँचा उस दिन यह बलदान् हैहयराज अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जलकीड़ा करने के लिये गया था (७ ३१, ७-१०)।" इसे अग्नि के समान तेजस्वी कहा गया है और इसके राज्यकाल में कुशास्तरण से युक्त अग्निकुण्ड में सर्दव अग्नि-देवता निवास करते थे (७ ३१, ८)। "नर्मदा के तट पर जहाँ रावण महादेवजी को पुष्पहार अर्पिन कर रहा या वही से थोडी ही दूर पर बीरों में श्रेष्ठ महिष्मती का यह राजा अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर त्रीडाकर रहाया। इसके एक सहस्र भूजार्येथी जिनको शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इसने गर्मदा के बेग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप नर्मदा का जल उलटी गति से बहते हुये उस स्थान पर पहुँचा अहीँ रादण शिव को पूप्पाहार समितित कर रहाया, और रावण के समस्त पुष्पहारों को अपने साथ बहा ले गया (७ ३२, १-७)।" रावण के मन्त्रियों के साथ अपने सेना के संघर्ष तथा सेना की पराजय का समाचार मुनकर अपनी स्त्रियों को धैयै वैधाने के पश्चात् युद्धमूमि मे गया और प्रहस्त को आहत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रावण के अन्य मन्त्रिगण युद्धभूमि से भाग खडे हुये (७ ३२, ३७-४८)। तर्परान्त इसने रावण के साथ युद्ध करके उसे बन्दी बनाया और अपने साथ राजधानी ले आया (७ ३२,४९-७३)। इसने पुरुस्त्य का स्वागन किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिये उनसे आज्ञा देने का निवेदन निया (७ ३३, ५-१२)। पुलस्त्य के निवेदन पर बहुमूल्य उपहार आदि देवर रादण को मुक्त कर दियाऔर अध्य को साक्षी करके उसके साथ मित्रता का सम्यन्य स्यापित किया ( ७ ३३, १३-१८ )।

व्यर्थसाधक, मरत के एक मन्त्री ना नाम है जो व्योशम के दनवास से अयोध्या लीटने के समय उनके स्वागतार्थ गया था (६ १२७, ११)।

अर्थमा—श्रीराम के बन जाने के समय वौसल्याने बन मे उनकी रक्षा वरने ये श्रियं क्रयमावाभी आंबाहन वियाषा(२ २५,८)। ਬਣਚਿਰ 7 श्चलित. परिवम दिशा के एक वन का नाम है जहाँ सीता को दुढ़ने

के लिये मुग्रीत ने सुपेन इत्यादि को भेजा या (४. ४२, १४)।

श्रास्त्रज्ञपा, इक्ष्वाकु को पत्नी और विशाल की माता का नाम है (१ ४७, ११-१२)। भरत की सेना के सत्कार के लिए अरहाज ने इनकी सहायता मी माँगी थी (२ ९१, १७)। भरद्वाज की आज्ञा पर इन्होंने भी भरत के सम्मूख नत्य किया ( २ ९१, ४७ )।

श्रालक, कैकेगी द्वारा जिल्लाखिल एक राजा का नाम है जिसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये एक ब्राह्मण को अपने नेत्र दे दिये थे ( २ १२, ४३ )। 'तथा हालकंस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्ध्या-

विमना ददी ॥', (२ १४, १)। रे. श्रायन्ति, दक्षिण दिशा में स्पित एक नगर का नाम है जहाँ सीता

को हुँडने के लिये सुपीय ने अड़ाद को भेजा या (४ ४१, १०)। २, अयन्ती, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता की हैंडने के लिये सवीव ने सर्पन इत्यादि को भेजा था (४. ४२. १४)।

अदिन्त्य, रावण के एक दिय मन्त्री का नाम है : 'अदिन्थ्यो नाम मेघावी विद्वान् राससपुकुव: । धृतिमाञ्चीलवान् बृद्धो रावणस्य सूसम्मत ॥', ( ४. ३७, १२)। सीता को मृत्त कर देने के इसके परामर्श को रावण ने अस्वीकत कर दिया या ( १ ३७, १३ )।

अश्विमा, एक राशक प्रमुख का नाम है जिसने द्विविद के साथ यह किया था (६. ४३, १२)। दिविद ने इसका क्य कर दिया (६ ४३, 32-38 )1

श्रशीफ, एक दूत का नाम है जिन्हे वसिष्ठ ने दशरय की मृत्यु के पश्चात् भरत को बुलाने के लिये मेजा या (२ ६८, १)। यह केकब नगर में पहुँचे (२. ७०, १)। केक्य-राज सया राजकुमार ने इनका मछी प्रकार स्थापत सरकार किया, जिसके बाद इन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें विश्वष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२.७०, २-५)। भरत के प्रश्नो का जतर देने हुये इन्होने भरत से सीधनापूर्वक अयोध्या चलने के लिये कहा (२ ७०, ११-१२)। बनवास से लौटने पर श्रीराम के स्वागत के लिये यह भी गर्थे (६. १२७, ११) नागरिको की राम के स्वागत के लिये तैयार रहने का आदेश देकर में राम का स्वागत करने के लिये गये (६१२६, 78-75)1

अस्रोकवादिका-नीता का अपहरण ,करके रावण ने उन्हें यही बन्दी बनावर रक्षा या (३ ५६,३२)। यह बाटिका समस्त कामनाओ की अशोकवादिका (२०) [असोकवादिका फल-रूप में प्रदान करनेवाले वरुपकृशी तथा मीति मीति के फल पुणोवाते अनेक अग्य कृशी से परिपूर्ण थी और सर्वेश गदमत रहनेवाले गयी श्वमें निवास करते थे (३ ५६,३३)। लड्डा आकर सीता की कही न पाने पर विचित्तत हुनुपान् वी इस विशास और बटे-बटे हुआें से परिपूर्ण शाटिका पर हिंदु पडी और उन्होंने समये ही सीता को दुंडने का निक्चय किया (४. १३, ४५-६०)। 'अशोकवानिका पत्या सर्वसास्तासकार्या,' (४. १३,६२)।

४४-६० ) । 'अशोकविनश पृथ्या सर्वसस्कारसंस्कृता', (४. १३, ६२)। 'स तु सहष्ट्रसर्वोद्ध प्रकारस्यो महाकपि । पुष्पितायान् वसन्तादौ ददर्श विवि-धानु हुमानु ॥', ( ५ १४, २ )। 'सालानशोकान् भव्यास्च अस्पकास्य सुप्राध्य-तान् । उद्दालकान् नागवसायचूतान् कपिमुखानपि ॥ तयाऽम्रवणसम्पनात्स-ताशनसमाङ्नान् । ज्यामुक्त इव नाराच पुप्लुवे दृक्षबाटिकाम् ॥', (५ १४, ३-४)। 'स प्रविषयं विचित्रा ता विहुनैरमिनादिताम् । राजते' नकार्यनैदर्वेव पादप सर्वतीवृताम् ॥ विहर्गम् गसर्थश्व विचित्रा चित्रकाननाम् । उदिवादित्य-सकाशा ददशं हनुमान्कपि ॥ वृता नागविधव से पुष्नोपगफलोपम । कोकिलै-म् द्वराजैश्व मत्तीनित्यनियेविताम् ॥ प्रहृष्टमनुत्रे काले मृगयक्षिमदाकुलान् । मत्तवहिणसब्हा नानाद्विजगणायुनाम् ॥', (४ १४, ५-८) । यह बाटिका सरीवर ,सीलो और नदियो से परिपूर्ण थी ( १ १४, २२-२६ )। इसकी पूछ्यूमि में एक विद्यान मेघवण पर्वत या जिस पर अनेकानेक वृक्ष उसे हुये थे, इस पर्वत पर अनेक गुफार्ये थी और इस पर से एक नदी भी निकली थी जिसके स्टबरों बक्षों की डालियाँ उसके जल का स्पर्श कर रही थो (४ २४, २७−

तटवर्गों बुधों को बालियाँ उसके जल का स्पर्ध कर रही थीं। (४ २४, २७३१)। निगट ही एक सीट वी जिसके तट पर विवक्तमां ब्रास जिसिक जर्नक सुन्दर मकत स्थित थे (४ १४, ३२-३४)। इसकी मूर्मिक क्ष्यवृत्य की स्वाक्षी तथा बुधों से मुधोंक्मा, दिव्य-प्रचा तथा दिव्य-रस से विर्मूष्णे, और सब ओर से मुखलहत थीं (४ १४, २)। मूर्गो और पिक्षों से ब्याह ऐतर इसमें मूर्मित न्यन्तवन के समान शीधित, अहुनिकाओं तथा साम्यकों में युक्त, तथा चौक्ति ममुहों के कुनत से बौकाहरुष्ट्रणे वाविज्या इसकी शीमा में बुद्धि कर रही थीं (४ १४, ३)। सुवंध्यय उत्यक्तायं और कमती से परिपूर्ण वाविज्यों इसकी शोमा में बुद्धि कर रही थीं (४ १४, ४)! सभी ख्युओं में पुण्यत होनेवाल तथा पत्नों से लेट स्पर्धीय व्यवस्था हिम्मित कर रहे थे (४ १४, ४)। इसने सोमा का और विस्तृत वर्धन (४ १४, ६-१४)। इसके सम्य में सहस्य स्वत्योगाला एक बंद्यमाली सार्थ १४, १६-१६)। सावन के अशोववादिशा में आत्मान के समय सबने शोमा का वर्षन (४ १८,६-९)। 'प्रमादवनम्', (४ १८,२०)। 'रदसस्य न्यनस्य नन्दनीयममुस्तम्य। यन नेवनन वाला नानाहमलनासुतम्॥', (४ ४१,१०)। हनुमान् ने इसका विध्वस विद्या (५ ४१,१४-२०)।

श्रक्ष्य, एक ऋषिका नाम है जिनके आश्रम पर हो राक्षसो से प्रस्त जरस्यान के ऋषियों ने आश्रय लिया वा (२११६,२०)।

अञ्चल्लीच, रुख्या और दनु के पुत्र का नाम है (३ १४, १६)।

ष्टाध्यपति, मरत के मामा का नाम है। इन्होंने अनत के केक्यवात के तामय उनके प्रति अपने पुत्र के समान ही त्मेह तकता था (२ १ १)। इन्होंने बत्तिष्ठ के दूरों का सत्कार किया (२ ७०,२)। इन्होंने मरत की त्रयोध्या के लिये विवा करते हुने उन्हें क्षेत्र कहिनून्य उपहार काबि विये (२ ७०,२२-२४)। इन्होंने मरत को बिद्या किया (२ ७०,२२)। अपने के लयोध्या पहुँचने पर उनकी याता कैनेयों में इनके मुख्यत-समानार को भी पढ़ा (२ ७२,६)। इन्हों क्षेत्र के समान कहा गया है (२ ७४.६)।

अस्तिम्ब (ह्न्य)—प्रद्वा के कहते पर अध्वितीक्रुमारों ने मैन्य और दिविद नामक से बातर प्रुवपतियों को उत्तमक किया (१ १७, १४)। ये क्याप और अदिकि कुन ये और उन्हें भी १६ वेदिक देवों के अन्तर्यत नामता गया है (३ १४, १४-४१)। अब राज्य ने स्ट्युपरें पर आक्रमण किया तब जन्म देवों के क्याप ये भी उन्हों युद्ध करते के लिये निकले (७ २७, २२)। राज्य के निक्क युद्ध करते समय ये भी इन्द्र के साथ पे

(७ २८, २७)। द्यादम, रक्षानल में स्थित एक जबर का नाम है जहाँ कालकेशगण निवास करते में, इस पर सबण ने अधिकार कर लिया था (७ २३, १७-१९)।

अष्टायक ने अपने धर्माला पिता कहोल को मुक्ति दिलाई थी

( { { 88, 80 } 1

श्चलमञ्ज, राजा राजर जोर केरियों के दुत्र का नाम है (१२८, १६, १,७०, १८)। "यह गायर के बाकको को पकड़ कर सरमु के जाव म फंक होते से और पत्र वे बाजक हुनने कराते थे सब उन्हें देख-देख कर होंचा करते थे। इनकी इस हुट अग्रति के बारण दलके फिरा अगर ने रन्हें जार से दाहर निकाल दिया (१ ३६, १२-२२)।" विद्यार्थ ने इनकी इस हुट अहति तथा ग्रामर द्वारा दनके निरुकाचन का दिलार से उन्लेख हिस्सा (२३६, १९-३०)। अधिना समा के प्रस्त का आस है। हैंग्य स्वास्त्रकार के प्रस्ता

व्यस्तित, मरत के पुत्र का नाम है। हेड्य, ताळवडू, और सर्पायन्य बादि कोग इनके सतु ये (१ ७०, २७-२४)। इन शबुबी से परावित होकर ये बपनी रो परितर्यों को लेकर हिमालय मे निवान करने लगे, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई (१ ७० २९-३०)। इनकी मृत्यु के समय इनकी दोनो रानियाँ गर्भवती थी, जिनमें से काल्पियी नामक रानी ने च्यवत ऋषि की कृपा से सगर को जन्म दिया (१ ७०, ३०-३७)।

श्रासर-दण्डकारण्य रे ऋषियों ने राम से वहाँ के अनुरो ना दथ करने के लिने कहा (१ १,४४)। रावण इनसे भी बलवान या जिसके कारण वह ऋषियो, यञ्चो, गन्धवों सहित इन्हें भी अत्यन्त पीडित करता था (१ १५.९)। "प्रजापनि दश की दो कत्याओ, जया और सुप्रभा न एक सी परम प्रकाशकान अस्य शस्य, तथा ख्या ने प्रवास रूपरहित थेट पुत्री की उत्पन्न किया । इन पन्नो ने उक्त अस्य शस्त्रों से असुनो का वध किया ( १ री. १३-१७)।" ये जनक के घनुए को मुझाने मे असफल रहे (१ ३१,९)। राजा सगर के पूत्रों के आयुधी से आहत होकर ये आतंताद करने लगे (१ ३९, २०)। सगर-पुत्रों से इन प्रकार ऋत हो कर में ब्रह्मा की करण में गये (१ ३९, २३-२६) । 'त्राह्मणाना सहस्राण वेरेव क'मरुविन । विनाशितानि सह प नित्यस पिशितासने ॥',(३ ११, ६१)। 'वित्रमातिन', (३ ११, ६४)। सीना को इडने के लिये पूर्व दिशा में बानरों की भेजने समय मग्रीव ने बताया कि वहाँ इनुरस के समुद्र में अनेक विशालकाय असुर निशास करते हैं जो छाया पकडकर ही प्राणियों को अपनी और सीच लेते हैं, और इसके लिये उन्हें बह्मा से अनुमति मिल चुकी है (४ ४०, ३७)। अल्ड ने विक्य पर्वत के दक्षिण में जल और वृत्त-विहीन क्षेत्र में एक असुर ना वध किया (४ ४८, १७-२१)। सम्वानि ने बनाया कि उन्होने देवो और अनुरों के सवाम को देखा या (४ १८ १३)। 'स्विमहासुरमङ्गाना देवराज्ञा महारमना । पातालनिलयाना हि परिष सनिवेधित ॥', (४ १, ९३)। मान्यदान ने रावण की थीराम से मन्यि करने के लिये समझाते हुये बताया कि बह्माने सुर और अमुर दो ही पन्नों की मृष्टि की है जिसमे मुरी का पन्न धर्म और मसुरों का पक्ष अधर्म कहा गया है (६ ३५, १२-१३)। जब हनुमान् ने रावण पर प्रहार किया तब से अत्यन्त प्रसन्न हुसे (६ ५९,६४)। हनुमान् के प्रहार से जब रावण मूच्छित होकर भूमि पर गिरपडा तब में अरतन्त्र प्रमन्न हुये (६ ४९ ११७)। इन्होने सम के विजय की नामना की (६ १०२, ४४)। जब बायुन अपनी गृति रोक्ष दी तथ थे भी श्रह्मा की दारण म गये (७ ३४, ५३)। जा शत्रुच्न ने लवणामुर के वण है लिये दिन्य बाण का सन्धान किया तद अचिधिक घवशाकर से ब्रह्मा की दारण में गये (७ ६९, १६-२१)।

स्रमृतं-रजस, बुग और वैदर्भी के पुत्र का नाम है (१ ६२, १६)। इन्हें प्रमेनिय्द, सरावादी और बद्धिमान कहा गया है, और इन्होंने अपने रिता की आजा से धर्माच्य नामक त्यार बसादा था (१.३२,३०७)।

अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है जिसके साथ रहकर उन्होने मिथिया के निकट जनेक वर्ष तक तप किया दा (१ ४८,१६)। इन्द्र ने गीतम का बेस धनाकर सहत्त्वा के मनी व का अपहरण दिया (१. ४०. १७-१९)। रिन के यहवान अहल्या ने गीलम के मय से इन्द्र की तरकाल ही आध्रम से चारे जाने के लिये कहा (१ ४८, २०-२२)। "आध्रम लीट कर गीतम ने सब दूछ जान लिया और अहल्या की शाप देते हुये कहा 'दरावारिणी । तु पट्टी कई सहस्र पर्यों तक देवल बापू पीकर या उपवास करके कर उठानी हुई राख म पूडी रहेगी। समस्त माणिको से अट्ट्य रह कर इस आध्यम में निवान करेगी। जब थी रान इम मोर बन म पदार्पण करेंगे उसी समय तू पबित होगी। श्री राम का अतिस्थ-मत्कार करने से तेरे पाप युक्त जारोंने और त प्रमतनापुर्वक मेरे पाम पहुँच कर भ्यता पूर्व-सरीर चारण कर मेगी ।' (१ ४८, २९-३२)।" इमे 'दुर्ना,' और 'दुरुवारिणी' जादि कहा गया है (१ ४८, ३२-३३) । 'तारयंना महाभागामहत्या देशकपिणीम्', (१ ४९, ११)। जद श्री राम ने विश्वामित्र की आगे कर कर के गौतम के आश्रम-क्षेत्र में प्रवेश क्या तव उन्होंने देगा कि महासौभाग्यशालिनी बहस्या अपनी तपस्या से देरोप्यमान हो रही है, इस लोन के मनुष्य तथा देवता और अमूर भी बहाँ आकर उमें देख नहीं सकते, यह पूम से विशे हुई प्रज्वालित अलितिसा सी प्रतीन हो रही है, अति और बादरा से ढंकी हुई पूर्ण चन्द्रमा की प्रमानी दिसाई पढ रही है, तथा जल के भीतर उद्धासित होनेवाली सर्वं की दर्वं प्रमा के समान डिट्टिगोचर हो रही है (१ ४९,१३-१५)। थी राम का दर्शन प्राप्त हो जाने से अहत्या के पाप का अन्त हो गया और वह सब को दृष्टियत होने लगी (१४९१६)। अहल्या ने श्री राम और लक्ष्मण का आतिय्य-सत्कार निया (१ ४९,१८-१= )। यह जब गीतम से पून जाकर मिल गई तब देवों ने इसको साधुनाद दिया (१ ४९ २०)। "बह्मा ने बताया कि उन्होंने एक नारी की मृद्धिकी और प्रजाशों के प्रत्येक अक्त में जो जो अब्हत विशिष्टता और सारमून सीन्दर्य था उसे उस नारी के क्यों में प्रकट किया। उन्होंके यह भी दलाया कि उसी नारों का नाम अल्ह्या या। उन्होंने घरोहर के रूप में उम वन्या को महिंप गौतम को सौंप दिया। बहुत दिनो तर अपन साथ रक्षते ने पत्त्वातु गौतन न उस वन्या को बहुता यो लीटा दिया। गीतम के इन महान इंडिय नवम तथा तपस्या-विषयक सिद्धि को देख कर ब्रह्मा ने उस कन्या, महत्त्या, को पुन योनम को ही पत्नी के रंग मे दे दिया। (७ ३०, २१~५७)।" ब्रह्मा ने बहुन्या के सतीतक ३ बा० को०

भ्रष्ट होने तथा राम के द्वारा पुन पायमुक्त होने के बृत्तान्त का उल्लेख किया (७ ३०, २८–४६)।

## ৠ

आदित्य-गणु-आदित्यों भी सत्या बारत बनाई मई है और इन्ह भी ३३ विदिक देवों के अस्पतंत्र तत्वाम ज्ञाम है ये छोग कत्व्यम और अदिन के पुत्र हैं (३ १४,१४)। एन्ड के निवेदन पर ये छोग भी रावण के विराद्ध पुद्ध करने के लिके सम्बद्ध होगा भी ५० २७,४-४,)। वदनालार ये छोग भी अस्य देवों के साथ हो रावण के विकड युद्ध के छिये अमरावनी पुरी के बाहर निकले (७ २७,२२)। ये छोग भी इन्ह के साव ही रावण के विवद्ध पुद्ध के छिये छोन भी एक विद्यास पुद्ध के छिये निकले (७ २०,२२)। ये छोग भी इन्ह के साव ही रावण के विवद्ध पुद्ध के छिये निकले (७ २८,२०)। सीता के रावण-महुण समारीह को देवने के छिये के छोन भी भी राय के दरवार में चयारे (७ ९७,७)।

आबयन्ती, दक्षिण क्षेत्र के एक नगर का नाम है जहाँ सीना को दूदने

के लिये मुग्रीव ने अङ्गद को भेजा या (४ ४१, १०)।

आसीर, उत्तर की एक अगडी जाति का नाम है जो समुद्र तट पर स्पित द्रमकुत्य देश में निवास करती थी (६ २२, ३२)। इनके रूप और कर्म की मसानन तथा इन्हें सुटेटे आदि कहा गया है (६ २२, ३३)।

द्यासु, पुरुरवा और उवँगी के पुत्र तथा नहुप के पिता का नाम है : इन्हें महावली वहा गया है (७ ५६, २७)।

.

इन्तु (सागर), एक थायन्त मयक्य सागर का नाम है: 'तत समुद्रशेनास्य सुभीमान्द्रमहूँच । ब्रांचिमन्त महारोद्र घोरान्तमनिष्ठोद्धतम्।', (४ ४०, ४४)। 'त बाजमैवप्रांतम महोरानियेदिनम् । अभिगम्य महानाद तीर्य नैत महोद्यांचिम् ॥', (४ ४०, ३६)। इस सागर में अनेक प्रयक्तर द्वीप ये जिनने बहान को अनुभनि से ऐते अनुर निनास बरने ये जो प्राणियों की छाया को पत्रह बर उन्हें अपनी और शीच सेने थे सुधीव ने 'विनत से इन्हीं हीयों में सीता को दुवने के लिये कहा (४ ४०, ३४-३६)।

रै. इसुमती, एक नदो वा नाम है जिनवे तट पर साञ्चाक्य नामक नगर रियन था (१ ७०,३)।

रिपन था (१ ७०,३)।

- २. इन्तुमती, एक नदी का नाम है जिसे विस्टिट के दूनों ने केक्य देखें जाते समय पार किया या इस्तानुत्रों का मूल निवास-स्थान इसी के तट

पर स्थित वा (२ ६ द, १७)।

इस्प्राकु, थीराम के बदा प्रवर्गक राजा का नाम है (११ ८)। इक्ष्वानु-बदी महात्मा राजाओं की कुल परम्परा के बर्णन के लिये ही रामायण नाम से विस्थात काव्य की अवतारणा हुई (१ ४, ३)। महाराज दशस्य इस कुल के एक अतिरथी वोर थे (१६२)। श्री भगीरथ ने बहुआ से यह प्रायंता की कि इस्वाकु वहा की परम्परा विक्छिन्न न हो, और ब्रह्मा ने जनकी इस प्रायंना को स्वीकार किया (१ ४२ २०-२२)। महाराज इस्वाकु ने अलम्बुपा के गर्म ने विसाल नामक एक पुत्र उत्पन्न किया (१ ४७, ११-१२)। प्रथम प्रजापति सनु से ही इदबाकु नामक पुत्र हुये जी अयोध्या के प्रथम राजा बन (१ ७०, २१)। इस्ताकु के पुत्र का नाम कृश्ति या [१ ७०, २२)। बनवास के समय स्यन्दिका नामक नदी को पार करने के परबात थी राम ने धन धान्य से सम्प्रत उस मूमि का दर्शन किया जिसे पूर्वकाल में राजा मन् ने इक्वाकू की दिया या (२ ४९, १३)। इक्वाकुओ को पृथिबी का अधिपनि कहा गया है (४ १८,६)। इस्त्राक्ष्तन्दन राजपि निमि ने अपने पिना, मनुपूत्र इस्ताकु से पूछकर अपना यह कराने के लिये सर्व-प्रथम ब्राह्मण शिरोमणि वसिष्ठ का बरण किया (७ ४४, ६)। वशिष्ठ के जन्म प्रहुण करते ही रापा इस्वाकु ने अपने कुछ ने हित के लिये उनका राज-प्रोहित के पर के लिये बरण किया (७ १७, = )। "अपने पिना मनु की मत्य के बाद इक्शक ने एक सी पुत्र उत्पन्न किये जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का श्राम दण्ड था। इसे पूर्व और विद्याविहीन देखकर इस्पाकू ने विन्छ्य और दीवल पर्वनो के बीद के क्षेत्र का शासक बना दिया ( ७, ७९ १२-१६ )।"

इन्द्र-ये वर्षा के देवना हैं (१ ९, १८, १०, २९)। इन्होंने (सहस्राक्ष) स्वगंतीक में काश्यप ना मावजनिक स्वायत किया ( १, ११, २= )। दरारय ने अपने अरवपेष के समय इन्हें विधिपूर्वक हविष्य अधित किया ( १, १४, ६ )। दग्तरम के अवबनेय के समय ऋष्यम् द्वा आदि महर्षियों ने इनका आवाहन किया (१ १४, ८)। रावण परायम में इनते भी वड जाना बाहता या (१ १४, ८)। महाराज दगरय की शांतियों के गर्भवती होने ने समाचार को मुन कर इन्हें प्रसनता हुई (१ १६, ३२)। ब्रह्मा की इच्छा से इन्होंने वालिन् को उत्पन्न किया (१ १७, १०)। यह (वजापाणि) बदिति के पूत्र थे (१ १८, १२)। इहोंने ही बुवासर का वय किया था (१ २४, १८)। स्यियों ने इन्हें बहुर-हत्या के पाप से शब्द और मूक्त किया (१ २४, १९-२१) । मलद और करूप देशों ने इनके शरीर के मल और करूप की प्रहण विया निसके कारण इहीते इन देशी की समृद्धि का वरदान दिया (१ २४, २२-२३)। पूर्वकाल में विरोचन की पूत्री मन्वरा ने जब समस्त पिपवी का

ि इन्द्र**े** 

नारा कर डालने की इच्छाकी तब इन्होने उसका यम कर डाला (१ २५-२० )। जब श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया तब इन्होने राम की बधाई दी (१ २६, २७)। विरोचन कुमार राजा बिल ने इन्हे पराजिन कर के इनके राज्य को अपने अधिकार में से लिया (१ २९, ५)। विष्णु ने कश्यप से इन्द्र के अनुज के रूप में जन्म लेने के लिए कहा (१५२९,१७)। वामन ने इन्हे पुन जिलोकी का दासक बनाया (१ २९, २१)। एक देव-सेनापित की खोज में अन्य देवताओं के साथ ये भी ब्रह्मा की शरण में गये ( १ ३७, १-२ ) । अन्य देवताओं सहित इन्होंने नवजात शिशु ( स्वन्द ) को दूध पिलाने के लिए कृतिकाओं को नियुक्त किया (१३७,२३)। एक राक्षस का वेश बना कर इन्होने राजा सगर के यहारत का अपहरण कर लिया (१ ३९, ७-६ ) ! विश्वामित्र ने विश्वाला के इतिहास की सबंप्रयम इन्हीं से मुना या (१ ४४, १४)। इन्होने दैत्यों का वद्य करने के पश्चात् त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया (१ ४४, ४४)। जब दिति ने कुशच्छव नामक तपोदन मे तपस्या की तब सहस्रलोचन इन्द्र आदि उनकी सेवा करने लगे (१ ४६, ९-११)। "जब सहस्रवर्ष पूर्ण होने मे नेवल इस वर्ष रोप रह गये तब दिति ने अत्यन्त हुएँ मे भर कर सहस्रकोचन इन्द्र से कहा 'अब केवल दस दर्प के भीतर ही तुम अपने होनेवाले भाता को देखोगे। मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की भी वह जब तुम्हे विजिल करने के किए उत्सुक होगा तब मैं उसे चान्न कर के तुम्हारे प्रति उसे बैर-माव से रहित और भ्रातु-स्नेह से युक्त बना दूंगी।' (१ ४६, १२-१४)।" मध्याह्न के समय जब दिति एक अनुचित आसन मे निदा मन्न हो गई तम उन्हे अपनित्र हुई जानकर इन्द्र ने उनके उदर मे प्रवेश करके उसमें स्थित गर्म के अपने बचा से सात दुकड़े कर दिये (१ ४६,१६−१८)। इस प्रकार बाहत तिये जाने पर गर्मने जब करदन आरम्म क्या (१.४६,१९) तब इन्द्र ने उसे चुप रहने वा आदेश देते हुए उसके दुकड़े कर ही डाले (१ ४६, २०)। उसी समय दिति की निद्रा मग हो गई और उन्होंने इन्द्र से बाहर बाने के लिए कहा, और इन्द्र ने भी माता के यचन की मर्यादा के लिए बाहर आकर उनमे क्षमा माँगी (१ ४६ २१-२३ )। दिति के विनय करने पर इन्द्र इस बान के लिए सहमन हो गए कि गर्भ के सात दुकडे सात मस्द्गण के रूप में जन्म छेकर अन्तरिक्ष के सात बात-स्कार्यों के अधिपति हो (१ ४७, १-९)। द्वहोने (शबीपति ने ) गौनम-पन्नी अहत्या के साथ दलास्तार तिया और इस अपराध के कारण गीतम के गाप से इ.हें (देवराज को ) अण्डकोग्र-विहीन होना पढ़ा (१ ४८, १७-२८)। इम प्रशंग में इन्हें 'नुरक्षेत्ठ', (१ ४८, २०) 'नुरपति' (१ ४८ २४), 'तृवृ'ति' (१ प्रद. २६), ''दुमेंति' (१ प्रद. २७) आदि भी कहा गया है। इन्होने सपने अच्छकोच की प्राप्ति के लिए देशों से प्रार्थना की (१ ४९, २-४)। देदो के बत्यना आब्रह पर पितृदेदो ने इन्हें भेडे हुके अण्डकोस लगा दिए (१४९, ५-५)। इसी समय से गीतम के तपस्या जनित प्रमाव के कारण इन्द्र 'नेपकृषण' बने (१ ४९,१०)। इन्होने निराकु को स्वर्गमे पहुँचा देवकर उसे वहाँ से छौटाते हुए कहा 'तू मुरु के शाप से नप्ट हो चुका है, अत अघोमुल होकर पृथिवी पर गिर जा', (१ ६०, १६-१८) । इस प्रसम में इन्हें 'पाकशासन'' (१ ६०,१६) और 'महेन्द्र' (१ ६०,१८) वहा गया है। इन्होने अम्बरीय के यज पशु का अवहरण कर लिया (१ ६१,६)। 'सदस्य की अनुमनि लेकर राजा अध्वरीय ने जून शेष की कुछ के पवित्रपाश से बाँध कर उसे पशु के लक्षण से सम्पन्न कर दिया और यह पशु को लाल बस्त पहिना कर यूप म दाँग दिया । बँघे हुए मुनिपुत्र शुत शेप ने उत्तम नाणी बारा इन्द्र और उपेन्द्र इन दोनो देवताओं की प्रयायन स्तुति की । उस रहस्यमूत स्तुति से सतुष्ट होकर सहस्र नेजधारी इन्द्र बडे बन्फ्त हुए । उस समय उन्होने शुन होत को दीर्घायु प्रदान की । अस्वरीय ने भी देवराज इन्द्र की कृपा से उस यज्ञ का बहु गुणनस्पन्न उत्तम फल प्राप्त किया (१ ६२, २४-२७)।" इन्द्र में रामा से विश्वामित्र को बाम और मोह के बन्नीमृत कर देने के लिए कहा (१६४,१)। इंद्र ने रम्भाको विश्वामित्र को तपस्यासे विचितित कर वैने की आजा दी (१ ६४, ५-७)। इन्होने ब्राह्मण के वैश्व मे आकर विश्वा-मित्र से उनका सैयार अत ने लिया (१ ६४, ५-६)। 'शननतु', (१ ६९, ११)। इनकी दिए गए अपने वसन के अनुसार परशुराम ने अपने सत्त्र मा परित्याग कर दिया था (१ ७४,७)। असुरक्षेट दाम्बरके विरुद्ध मुँ दश्चरव ने इनकी सहायता की थी (२ ९, ११)। जब कंकेवी को बर देने के लिये दरार्य न रापयपुर्वक प्रतिज्ञा की तब उसने इन्द्र आदि देवताओं का माक्षी बनने के लिये आवाहन किया (२ ११, १६-११)। 'विच्यन्', (२ २३, ३२)। श्रीराम की बनवात्रा में उनकी रक्षा करने के लिये कौसत्या ने इन्द्र आदि समस्त लोकवालो का जाबाहन किया या (२. २५, ९)। बृत्रामुर का नारा करने के निमित्त इनको मङ्गलभय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था (२ २५.३२)। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यी का सहार करने वाले वज्धारी इन्द्र के लिये माता आदिति ने मगलमय आशीर्वाद दिया था ( २ २४, ३४ ) । दसरय हारा मारे गये अने मृति-दम्पती के एकलीते पुत्र की ये स्वर्ग लोक से गये ( २, ६४ ४७ )। "मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जीवने से यके हुये अपने दोनो पुत्रों को देखकर रोती हुई सुराम के दो अधुबिन्दुनीचे से जाते हुये इन्द्र के शरी र पर आगिरे। तब इन्द्र ने आ काश में स्थित सुरिभ पर दृष्टि डाली और हाथ जोडकर उसके रोने का कारण पूछने लगे (२ ७४, १४-२०)।" पुत्रशोक से रोती हुई कामधेनु को देखकर इन्होने यह माना कि पुत्र से बढकर और कोई नहीं है। इन्होने सुरिंभ के पवित्र गन्धवाले अश्रुपात को देखकर युरिश्च को जगतु में सर्वधेष्ठ माना (२ ७४, २५-२६)। भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिव्य-सत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया (२ ९१,१३)। इन्द्र की सभा में उपस्थित होने वाली अप्सराओं का भरद्वाल मूनिने भरत के आतिष्य सत्कार में सहायता प्रदान करने के लिये आवाहन किया (२ ९,१८)। "श्रीराम ने आकाश मे एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुवे, श्रद्भत बैभव से युक्त, और गन्ववं, देवता तथा सिद्धों से सेवित देवरान इन्द्र को महर्षि शरभञ्ज के साथ वार्तालाप करते हुये देला। उस समय इन्द्र की अङ्गकान्ति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित थी, उनके दीतिमान आभूषण चमक रहे थे, उनके मस्तक पर ध्वेत मेघो के समान उज्ज्वल, चन्द्रमण्डल के समान कान्तिमान तथा विचित्र पुष्प-मालाओं से सुरोभित छत्र था। उनके रथ में दिव्य अश्व विराजमान थे (३ ५, ५-१४)।" "थी राम को निकट आने देखकर राचीपति इन्द्र ने सरमञ्ज मृति से विदा ली और देवताओं से इस प्रकार कहा 'शीराम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपना क्त्तंब्य पूर्ण कर लेगें तब मैं उनका दर्शन करेंगा। इस प्रकार कह कर बच्चचारी, शतुदमन इन्द्र ने शरभङ्ग का सत्कार विया और उनकी अनुमति से रख पर बैठकर स्वर्ग लोक चले गये। सहस्र नेत्रधारी इन्द्र के चले जाने पर शीरामकन्द्र अपनी पत्नी और भाना के साथ शरमङ्ग मुनि के पास गये (३ ४, २१-२४)।" इन्द्र में सुनीक्ष्ण मुनि को राम के दनवास का समाचार पहले हो दे दिवा या (३ ७,१०)। "एन सत्यवादी और पवित्र तपस्वी को तपस्या मे विम्त डालने के लिये श्रमीपनि इन्द्र ने उस सपस्वी को धरोहर के हप मे अपना उत्तम खड्ग दे दिया। (३९,१७-१८)।" अगस्त्य-आध्यम मे इन्द्र ने भी स्थान का उन्तेल है जहाँ शीराम पथारे थे (३ १२, १८)। 'पानशामन', (३ १९, १७)। नमुचिवायम किया (३०२०,३)। दृष, नमुचि, और यल का वय क्या (३ ३०, २८)। इन्होने शीराम को एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण दिया जो दूसरे बहादण्ड के समान अपनर का (३ ३०, २४-२४)। सर-दूपण बादि चौदह हजार राक्षतो का वध कर देने पर श्रीराम से अगस्त्य आदि महर्षि प्रसप्त हो कर बोले 'हेरणुनन्दन । इसीलिये महानेजस्वी पानगासन पुरन्दर इन्द्र पारमङ्ग मुनि के पवित्र आधम पर आये थे और इसी

[ इन्द्र

कार्य की सिद्धि के लिये महर्षियों ने विशेष उपाय करके आप की पचवटी के इस प्रदेश में पहेंचाया था। मुनियों के शबू रूप इन पापाचारी राक्षणों के वध के लिये ही आपना यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया या। (३ ३०, ३४-३६)।" इनके द्वारा नची के अपहरण का उल्लेख (३ ४०, २२)। इन्द्र आदि समस्त देदता रावण के नय से कॉप उठने ये (३ ४८,७)। 'बस्तर', (३ ४८ २४)। 'बह्याबी की आज्ञा से देवराज इन्द्र निद्रा को साथ लेकर लहावुरी में आये। वहाँ आकर उन्होंने निद्रा को राक्षमी को मीहिन करने की काजा दी । इसके बाद सहस्र नेत्रधारी श्रवीपति देवराज इन्द्र अशोक-शाटिका में बैठी हुई सीना के पाम गये और इस प्रकार बोले 'हे देवि ! में आपके उद्धारकार्य की सिद्धि के लिए श्रीरधुनायजी की सहायना करूँगा, अन आप स्रोकत करें। व मेरे प्रसाद से बडी भारी सेना क साथ समूद पार करेंगे। मैंने ही यहाँ इन राजसियों को अपनी माया से मोहित किया है तथा यह हविष्यान्त लेकर निदा के माथ में आपके पास आया हैं। यदि मेरे हान से इस हविष्य को लेकर खा लेंगी तो आपको हजारो वर्षों तक भव और प्यास नहीं सनायेगी। इन्द्र के ऐसा कहने पर सीता ने इनके .. देवराज इन्द्र होने पर शहुर प्रकट की जिसका इन्होंने देवीचित स्थाणों को दिवारुर निवारण कर दिया (३ १६४, =-१९)।" सीता द्वारा हविष्यात्र का भक्षण कर लेने पर ये प्रसन होकर अपने निवासस्थान, देवलोक, को चले गये (३ ५६क, २६)। "गिनामह बह्याजी के हारा शीर्षजीवी होने का वर श्राप्त करके कबन्य ने देवराज पर आक्ष्मण किया। उस समय इन्द्र ने अस पर सी धारो वाल क्या का प्रहार रिया जिससे उसकी जायें और मस्तक उसके शरीर में मुन गरे। तब कबन्व ने वहा 'देवराज आपने अपने बखा की मार से मेरी जींचे, मस्तक, और मुँह तोड डाले है। अब मै कैसे आहार ग्रहण करूँगा भीर निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्थ काल तक जीवित रह सक्ता ?" उसके ऐमा कहने पर दन्द्र ने उमकी मुनार्ने एक एक मोजन तस्बी कर दी तथा तरकाल हो शबन्द के पेट में तीने दातो बाला एक मुख बना दिया। इन्द्र ने क्वन्य को यह भी बनाया कि जब लदमण सहित श्रीमाम उसकी मुजायें काट देंगे तो उस समय वह स्वर्गकोक चला जायगा ( ३ ७१, द-१६ )।" इन्होने नमुचि को बुद्ध का अपसर दिया या (४ ११, २२। 'महेन्द्र निव दुर्घर्षम्', ( ४ १७, १० )। बालिन् की युद्धकला से प्रसन्न होकर कन्द्र ने उसको सुवर्ण-माला प्रदान की थी (४ २३, २०)। स्वष्टा के पुत्र कुत्रानुर का वध गरने से वे पाप के भागी हुवे और इनके इस पाप को पृथिवी, जल, हुस, और स्विधी ने स्वेच्छा में बहुण कर सिया या (४ २४, १३-१४)। बानरराज मुसीव के

प्राप्ताद में इन्द्र के दिये हुये दिव्य फल-फूलों से सम्पन्न मनोरम बुझ लगाये गये थे (४ ३३, १६)। सची का अपहरण बरने के कारण इन्होंने पूछीम और अनुह्लाद का वध कर दिया (४ ३९, ६-७)। सहस्र नेवधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन महेन्द्र पर्वत पर पदार्पण करने थे (४ ४१, २३)। भेघिगिरि नामक पर्वत पर देवनाआ न हरिन रण के अश्व वाले पानशासन इन्द्र को राजा के पद पर अभिपित्त दिया था (४ ४२, ३४)। भयासूर या हेमा नामक अप्सरा के साथ सम्पर्क हो जाने के कारण इन्द्र ने बज्ज से मयासुर का यथ कर दिया ( ४ ५१, १४-१५ )। जब हनुमान सूर्य को परुडने के लिये अन्तरिक्ष मे पहेंच गये तय इन्द्र ने उन पर बचा का प्रहार किया जिससे उनकी हुनु (ठोडी) का वार्या भाग सिन्डत हो गया (४ ६६, २३-२४)। वचा के प्रहार से भी इनमान को पीडिन हुआ न देखकर सहस्र नेनधारी इन्द्र ने उन्हें उनकी इच्छा के अधीन ही मृत्यू होने का बर दिया (४ ६६, २=-२९)। हुनुमान् ने समुद्र-लल्लन के पूर्व इन्द्र की प्रणाम किया ( प्र १, ८ )। इन्होन मैशक पर्वन की समुद्र म पातालवासी अमुरममुहो के निरलने के मार्ग को शेदने के लिये परिघ-हप से स्थापित किया था ( ४ १, ९२ )। "शनकत् इन्द्र ने अपने बच्च से लाखी उडनेवाले पूर्वती के पूख काट हाले । जब वे मैनाक के पूख बाटने गये तो बायु ने सहया उने समुद्र म गिरा दिया ( ५ १, १२४-१२६ )।" हनुमान् को विश्वाम का अवभर देने के फलस्वरूप मैनाक की इन्द्र ने प्रशास की (५ १. १३७-१४२)। इन्होंने हिरण्यक्तिय की कीर्ति का अपहरण कर

इस्त्र 1

जिया (५ २०, २०)। जब रामद्रुल श्री ह्नुमान् सीता के समीप गये तो उन्होंने हरू को प्रमाम किया (५ ३२, १४)। जब ह्नुमान् ने अस ना मध्य पर दिवा तो उन तर रुप्पसित् देवताओं ने वहीं पुनव होनर दिस्मत ने साथ ह्नुमान का दर्गन दिया (६ ४०, ३७)। जनक से प्रस्त होनर सीधान् एक से उन्हें एक जल से प्रस्ट हुँ मणि दी (५ ६४, ४)। हर्गनित् ने ट्राइ को बहुने से प्राप्त होनर सीधान् एक उन्हें एक जल से प्रस्ट हुँ मणि दी (५ ६४, ४)। हर्गनित् ने ट्राइ को बहुने से उन्हें मुक्त किया (६ ७, २२-२३)। यानरों के वितास समादस से विभी शास रप्त को गुद्ध हुमा मा, (६ २७, १९)। जम्म लेने ही जब हुम्पस के मुक्त को पराजित विचा पा (६, ६९, ९)। जम्म लेने ही जब हुम्पस के मुक्त को पराजित विचा पा (६, ६९, ९)। जम्म लेने ही जब हुम्पस के मुक्त को पराजित विचा पा (६, ६९, ९)। जम्म लेने ही जब हुम्पस को मुक्त को पराजित विचा पा (६, ६९, ९)। जम्म लेने ही जब हुम्पस को मुक्त को पराजित विचा हम से स्वार के प्रमुख से मान को से स्वार के स्वार पर समे

**इ**न्द

(६ ६१, १३-१८)।" वज्यारी शतकतु इन्द्र ने पौरप द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या करने के पत्रवान प्रायश्वित किया या (६ ८३, २९)। इन्द्रकित् के साथ पृद्ध करते हुए लक्ष्मण की ऋषि, पितर आदि सहित इन्द्र ने भी रक्षा की (६ ९०,६३)। इन्द्रजित् का वस हो जाने पर सम्पूर्ण महर्षियो सहित इन्द्र मी भी जत्यन्त प्रसन्नना हुई (६ ९०, ६४)। "रावण के साथ पुद्ध के समय जब शीराम मृमि पर लडे हुवे तब बाकास मे स्थित देवता, किन्तर और गन्धवं यह कहने लगे कि यह बुद्ध बरायरी का नही है। इन लोगो की बात सुनकर इन्द्र ने मानलि से वहां 'तुम मेरा रथ ले जाकर श्रीराम से कहो कि इन्द्र ने यह अपना रश भेजा है जिस पर बैठकर आप रावण के साथ युद्ध करें।' (६ १०२, ५-७)।' सीता की उपेक्षा करने पर अन्य देवताओं सहित उन्द्र ने भी छका में उपस्थित होकर श्रीराम को समझाने का प्रयास किया (६ ११७ २-९)। इन्होने थीराम को चरदान देने की इच्छा प्रगट की (६ १२०,१-२)। श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मृत बानरी को जीवित नर दिया (६ १२०, ११-१६)। बुवेर की तपन्या से प्रसन्त हीकर मह्मानी इन्द्र आदि देरताओं के साथ उनके अध्यम पर सरदान देने के लिये स्वे (७ ६,१६)। "मरत के सह के समय राज्य को उपस्थित देयकर भयभीत देवता तिर्पत्योनि में प्रवेश कर गये। उस समय इन्द्र मोर बन गये थे (७ १८, ४-५)।" रावण के प्रस्थान के पश्चात् इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता पत अपने स्वरूप में प्रगट हो गये और उत-उत प्राणियों को वरदान देने लगे जिनका उन्होंने रूप प्रहुण किया था, इन्द्र ने उस समय मोरो को बरदान दिया (७ १८, २०-२३)। "सेना सहित जब रावण ने इन्द्रलोक पर आदमण किया तब इन्द्र ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। उस समय विष्ण ने भविष्य में रावण-वध की प्रतिज्ञा करके इन्द्र को छीटाया (७ २७, १-१३)।" जब मेपनाद के भय से देवगण पलायन करने छगे तब इन्द्र ने उन्हें पन एक्च करके अपने पन जवन्त को उनका नेता बनाया (७ २८, ४-६)। अपने पुत्र के परानिंग हो जाने पर इन्द्र ने रद्रो, बसुओ, आदित्यो इत्यादि के साथ अपने रथ पर बैठकर मेघनाद से युद्ध किया (७ २८, २३-२८)। 'रावण पद देवमेना का सहार करने के लिये उनके बीच से नितरण तय उमकी इच्छा को जानकर इन्द्र ने देवताओं से उसे बन्दी बना ने ने के जिये नहा। तदनन्तर अपनी विद्याल सेना को रावण के हायो नष्ट होते देल इन्द्रने विना किसी भवडाहट के रावण का सामना किया और उसे चारो स्रोर से पेरकर युद्ध से विमुख कर दिया । रावण को इस प्रकार इन्द्र के चपूल में फमा हुआ देगकर दाननों तथा राक्षणों ने आर्तनाद किया (७ २९, ४-१९)।" मेघनाद के बाण से मातिल के बाहत हो जाने पर जब इन्द्र ने ऐरावत पर शास्ट होकर युद्ध बारम्भ किया तब मेघनाद ने उन्हें अपनी माया से स्यानूल करके बन्दी बना लिया (७ २९, २६-२९)। जब इन्द्रजित ने इन्द्र को मूक्त कर दिया तब इन्द्र का देवीचित तेज नष्ट हो गया और व दुसी और चिन्तित होकर क्षपनी पराजय के कारण पर विचार करने छने (७ ३०,१६-१७)। बह्या के परामर्थ के अनुमार इन्द्र ने वैष्णवयज्ञ करके पुत स्वर्गलोक प्राप्त किया और देवताओं पर शामन करने छगे (७ ३०, ४७-५०)। "हनुमान् ने सूर्यं के रख के उपरी माग मे जब राहू का स्पर्श निया तत्र वह कोच मे भरकर इन्द्र के पास गया। राहु की बात सुनकर इन्द्र व्यप्र हो उठे और अपन ऐरावत पर बैठकर तथा राहुको आगे करके सुर्यदेव के स्थान पर गये (७ ३४, ३१-३८)।" इन्द्र ने राहु की सहायना करने का बचन दिना (७ ३४, ४३)। हनुमानु को ऐरावत की और आना हुआ देलकर इन्द्र ने जन पर बच्च से प्रहार किया (७ ३५,४६)। ब्रह्मा के यहने पर इन्द्र ने हनुमान को जीवित करके उन्हें कमल-पूर्णा का एक हार देते हुये कहा कि उस दिन से हनुमान् इन्द्र के वजू से भी मारे नहीं जा सक्ये (७ ३६, ७-१२)। स्त्री के रूप में परिणत ऋक्षराट् से इन्होने वालिन् की उत्पन्न किया ( ७ ३७ क. ३१-३७ )। निमि के साथ गाय इन्होने भी एक यज्ञ किया जिसम बसिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया (७ ५५, १०-११)। "जब पूर्वहाल में मान्धाना ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ क्यि। तब देवताओं सहित इन्द्र मयभीत हये । उस समय मान्धाना के अभिश्राय को जानकर इन्द्र से उसके पास जाकर कहा 'पहले सुग समस्त पृथिती को अपने अधिकार में कर लो, उसके बाद देवलोक पर राज्य करना । इन्द्र की बात सुनकर मान्याना के यह पुछने पर कि उसके आदेश की पृथिवी पर कहाँ अवहेल्ला हो रही है, इन्द्र ने मध्यत स मध्यूत स्वणाभुर का उल्लेख करते हुरे वहा कि वह मान्याना की अवज्ञा करता है (७ ६७, ५-१३)।" ल्वणासुर के वय पर प्रसन्न हो कर दन्द्र ने शत्रुघन के सम्भूत प्रस्ट होक्र उन्हें बरदान दिया और उनने पश्चात् अन्तर्यान हो गय (७ ६९, ३६, ७०, १-३ ६-७)। बाजूब की मृख्य पर इन्द्र ने श्रीराम को बचाई दी (७ ७६, ५-६)। जब बुतामुर ने घोर तपन्या आरम्भ की तव इन्होंने उसके विरुद्ध शिकायन करते हुये बिष्णु से उसके विनाश का सामह क्या (७ ८४, ९-१८)। "देवताओं वे साम्र पर विष्ण्ते अपने तेंज को तीन भाग में विभक्त करते एक को इन्द्र में, दूसरे को इन्द्र के यज् म, और बीबरे को मुलोक में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार सर्वादन होकर

इन्द्र ी

इन्द्रजान 1

इन्द्र ने बुशानुर के मरतक पर अपने बज़ से महार करके उसना वध कर दिया। मुक्तप से उसने हुई बहुएसा द्वारा बनित होकर हुए अनकारसम्प्र पालाल प्रदेश में करे गये। हुई के इस प्रकार अहम हो लाने पर कर देवताओं में बिद्धू की स्तुनि की तह जहाँने हुन के जद्धार का जाय बताया (७ ८४, १०-१७ २०-२२)।" "इन्द्र के अद्भाव हो जाने से समस्त समार आहुल हो जाने से समस्त समार आहुल हो जाने से समस्त समार आहुल हो जाने से प्रमुक्त के आहेता ने हो गई की रास्त कर कर गाउन अपने पर पर प्रभाविक के मुद्दान कर कर पूर प्रवास कर प्रमुक्त कर प्रमुक्त कर प्रमुक्त कर कर पूर अपने यद पर प्रमिश्चित हुने तिवाने समूर्य का मा मुद्दान करने कर पूर प्रवास के में साराविक इस प्रमुक्त कर करने हुन अपने यद पर प्रमिश्चित हुने तिवाने समूर्य करने में सान्त स्वास कर से साराविक इस प्रमुक्त कर स्वास के में साराविक अपने साराविक इस प्रमुक्त कर स्वास के से साराविक अपने साराविक इस प्रमुक्त कर से साराविक इस प्रम

इन्द्रजालु, एक बानर प्रधान वा नाम है जो सुग्रीय के आयाहन पर स्थारह बनोर को लेकर उनके पास आया था (४ ३९, ३१–३२)। श्रीराम ने इसका आदर-स्टब्स्ट किया (७ ३९, २२)।

रुन्द्रशञ्ज, एक रामचपित का नाम है जो अस्त्र-सस्त्रो से मुक्त होकर राम के वस के लिये रावम के दरवार में सल्लड सहा था (६,९,२)।

इन्द्रशिया, एक देश का नाम है जो अपने ऐसावतवंशी गजराजों के लिके प्रसिद्ध या (२ ७०, २३)।

एक मास तक पूरप और एक मास तक रूपवनी स्त्री रहकर जीवन व्यनीत करने तमें (७ द७, २४-२९)।' 'तदनन्तर उस प्रथम मास मे इल विभुननमृत्दरी नारी होकर वन से विश्वरण करने लगी। इस प्रकार विचरण करती हुई इला ने एक सरीवर में तपस्या कर रहे बुध की देखा (७ ६६, ४-११)।" "इला के सौन्दर्य पर मोहित होकर दुध जल है वाहर काये और इला तथा उनकी सरिायों से उनका समाचार जानकर उन्हें क्युरपी नाम से प्रसिद्ध होकर उसी पर्वत पर निवास करने की बाजा प्रदान की (७ ६६, १३-२४)।" "ब्ब द्वारा समागम के प्रस्ताव को स्वीकृत करवे यह उनके माय रहने लगी। किन्तु एक मास तक स्त्री रूप में बुध के साथ रहने के पश्चान् एक दिन प्रान काल इसने अपना पूर्व रूप ग्रहण कर लिया और युघ से अपनी सेना तथा अनुचरो आदि के सम्बन्ध मे प्रश्न किया (७ ६९, ५-११)।" "बुग ने इससे उस स्वान पर कुछ समय तक रुवने का आग्रह किया परन्तु इसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया । फिर भी, बहुत अधिक आग्रह पर एक वर्षतक उनके पास रहना स्वीकार कर लिया। वर्षके अन्त में उसने पुरुरवा नामक एक पूत्र को जन्म देकर उसे बुध को सौंप दिया। वर्ष पूरा होते में जितने मास श्रेप के उतने सगय जब जब राजा पुरुष होते के तय-तब युप धर्मयुक्त कथाओ द्वारा उनका मनोरजन करते थे (७ ६९, १२-२५ । । "जन्मन इन्होने व्यवसेष के बनुष्टान द्वारा निव से पन प्रयन्त प्राप्त कर लिया। तदनन्तर इन्होंने वाह्निक देश को छोडकर मध्यदेश में प्रतिष्ठानपुर नामक नगर बसाया और वहाँ के शासक वने (७ ९०,१८-२२)।"

इस्वल ी

दुरबल, देख्कारथ्य ने एन अमुर का नाम है जो अधन भाता, वातानि, की सहाबना से महस्त्रों निदांव बाह्यभी का क्या करता रहना थां। अगस्त्य मुनि ने देने भस्स कर दिया (३,११, ४४–६६)।

ত

उच्चीःश्रवा, उस उष्ट्रनम बश्व का नाम है जो समुद्र मन्यन के समय मागर से निकला था (१ ४४, ३९)। यह मूर्य का बाहक है (७ २३त, ४)।

उजिहाना, एवं नगर का नाम है जहीं प्रियक नामक दूसी की प्रवृत्ती थी। अयोध्या आते समय भरत न यहीं अपने अक्ष्वों को बदला था (१ ७१, १२-१३)।

उत्कल, दक्षिण वे एक प्रदेश वा नाम है जहाँ मुग्रीय ने सीना की स्रोज करने के लिये अनुद को भेजा था (४,४१,९)।

उद्याचल, पूर्व के पर्वतों का नाम है जहाँ के बानरी को आमिन्तित

करने के जिये सुधीय ने हतुमान् से कहा था (४ ३७,४)। दिसमयः श्रीमानुदरपर्वंत', (४ ४०, ४२)। "इस पर्वन का गननजुन्नी सिन्तार की सीजन करना था, जिन पर रिवम साल, ताल, तमाल, पुणी से परिपूर्ण करेर आदि कृत भी सुवर्णमंग्य थे (४ ४०, ४३-४४)।" वाल्नि के भय से आगते हुवे सुधीय इस पर्यंत पर भी वाले पे (४ ४६,१४)।

उदावसु, जनक के पुत्र और नन्दिवढंन के पिना का नाम है (१७१,५)।

उनमत्त, एक राक्षस-प्रमुख कानाम है जो माल्यवान् तथा सुन्दरी का पुत्र या (७ ४, ३४ –३७)।

उपेन्द्र (= बिध्यु ) 'उपेन्द्रमिव दु सहस्', ( ४ १७, १० )।

उमा, हिमबान और भेना की दितीय पुत्री का नाम है इसके रूप की अनल पर कोई समता नहीं कर सकता या (१ ३४, १४-१६)। "यह उत्तम एवं कठोर बन का पालन करती हुई थीर तनस्या में लग गई। गिरिसां ने उप्र तपस्या ये सलस्त हुई अवती इस विश्ववनिदता पूनी उमा का, अनुपम प्रभाव-धीली रुद्र से, विवाह कर दिया (१ ३४, २०-२१)।" उमादेवी को महादेव के साथ कोडा विहार करते सौ दिव्यवर्ष बीत गये किन्तु उमा देवी के गर्म से कोई पुत्र नहीं हुआ (१ ३६, ६-७)। बह्या आदि देवताओं के, त्रीडा से निवृत्त हो उमा देवी के साथ तव करने की प्रार्थना पर (१ ३६, =-११), शिव ने बताया कि वे दोनो अपने तेज से ही तेज को घारण कर लेंगे (१ ३६ १२-१३)। "महादेव के यह पूछने पर कि यदि उनका मह सर्वोत्तम तेज (बीमं) अब्ब होकर अपने स्थान से स्वचित हो गया तो उसे कौन धारण करेगा ? देवताओं ने शिव से कहा : 'भगवन् ! आज आपका जो तेज खुल्य होकर गिरेगा, उसे यह पृथिकी देवी धारण करेंगी ।' देवताओ का यह कथन मनकर महाबदी देवेश्वर जिब ने अपना तेज छोडा. जिससे पर्वत और बनो सहित यह ममस्त पृथिनी व्याप्त हो गई (१ ३६, १४-१६)।" देवताओं ने इनका पुत्रन किया (१ ३६, १९)। इन्होने देवनाओ तथा पृथिकी को साथ दे दिया नयोकि उन्होने उमा को पुत्र-प्राप्त करने से रोक दिया था (१ ३६, २०-२४)। रावण ने इनके बाप का स्मरण किया (६ ६०, ११)। रोने हुमे राक्षस-कुमार, मुकेस की दयनीय दशा पर दृष्टिपाल करके इनके हृदय मे करणा का स्रोत उमड पडा ( ७ ४, २= ) और इन्होने यह वरदान दिया कि माज से राक्षसियाँ जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर बीध्य ही उसका प्रसव करेंगी और उनना पैदा किया हुआ बालक तस्काल बढकर भाता के ही। समान अवस्थाकाहो जादगा (७ ४,३०-३१)। जब रावण ने कैलास पर्वत के तिचले भाग मे अपनी मुजार्थ लगाई और उसे शीम उठा लेने का प्रयत्त िच्या तब पर्वन के हिलने से उसा विचित्त हो उठी और मगवान पाकर से लिख नाई (७ १६, २६)। कारिकेच के लग्न-वान पर सिव अपनी सामरत ति लिख नाम (७ ६, २६)। कारिकेच के लग्न-वान पर सिव अपनी सामरत ते कर हो थे पाव इक दे उसे पुरुष्त के प्रतिकृत के लिख ने पर एर्ट्रो कहा "राज्य" | तुम पुष्त क्यांति वे लिख वो यर चाहते ही, उसके आप भाग ने वाना सो महादेव हैं और लाम वर सुंत हैं है सबती हैं। इसकियों साम में पाव स्वाप कर से तुमहें दे सबती हैं। इसकियों सुंत प्रतिकृत के साम तो महादेव हैं और लाम वर्ष तुम्हें दे सबती हैं। इसियों सुंत हम साम तो साम वर्ष हों। "(७ ६७, २५-२५)।" इस्त्रोंने राजा इत की एल मान तक को और एक मान तक पुष्त रहने से एक्सा से हमें हम किया (७ ६७, २६-२०)। उमा ने दल से नहीं "पाव में वह सुम पुष्त का में रहीते, तस समय सुन्हें अपने क्यों-तीवन का और स्त्र का मुप्त का में रहीते, तस समय सुन्हें अपने क्यों-तीवन का और स्त्र का मुप्त का में रहीते, तस समय सुन्हें अपने क्यों-तीवन का और स्त्रों क्यों में पुष्य जीवन वा समरण नहीं होगा।" (७ ६०, २०-२९)।

उर्मिला, जनक के अनुज नुसाबन की पुत्री का नाम है। जनक ने करमण के साथ इनके पाणियहण की प्रतिक्रा की (१ ७१, २१—२२)। स्यान्तिनी टर्मिला को पित मानाओं (सामो) ने सवारी से जदाता और मर में ते गई (१ ७७, १०-१२)। इन्होंने देवनान्दिरों में देवनाओं का पुजन तथा सास मनुर आदि के चरणों में प्रणान किया (१ ७७, १३)। से पति के ताब एकान ने रहार जानन्द से समय ब्यतीत करने अभी (१ ७०, १४)।

उद्येशी—रावण ने कहा कि पुरूरवा को दुकराकर उदंवी की अरधन्त प्रवानाय हुआ था (३ ४८, १८)। अलदाओं मे खेट उदंवी कियों के साथ जलती हो के पिन मानु (७ ४६, ११)। उस मान वरण के मन में उदंवी के पिन मानु के पान गई (७ ४६, ११)। उस मान वरण के मन में उदंवी के विशे अरबन उस्तास अरित हुआ और उसने उम सुन्दरी अपसार को सामानम के लिये बागिलक हिमा (७ ४६, १४–१४)। उदंवी ने बहुक को अरबने थी वा वरण कर दिवा है (७ ४६, १६)। देव निर्मित हुल्म में अपने थी वा परिशान कर के वरण के प्रस्ता को उदंवी ने सहुर्य क्यान विश्व का प्रतास कि हिमा हुए हिमा हुआ के प्रसास को उदंवी ने सहुर्य क्यान हिमा हुआ हुआ हुआ कर का अरबन क

उल्का-मुख] (१

लबेसी मित्र के दिये हुये झात का क्षम होने गर इन्द्रममा में चली गई {७ ४६,२९)।

उल्का-मुख, एक बानर प्रमुख का ताम है जो हुनावन का पुत्र था। सुपीव ने इसे सीता की क्षोत्र में दक्षिण-दिमा में जाने की अनुमति दी

(8 88 8)1

उशीरबीज, एक पर्वंत का नाम है जहीं प्रमायि नामक वानर प्रपपित रहता था (६ २७, २७)। राजा मस्त ने इसी स्थान पर अपने यक्ष का अनुस्तान किया (७ १८, २)।

## 報

म्हाल, एक गुका ना नाम है। विष्यक्षेत्र में सीता की सीच करते हुँवे सातर-प्रथानो, हुनुबान तथा सद्भार सार्दि ने दंगे देसा था ( ४. १०, ७ )। यह गुपा दुर्शाविल के नाम से विक्यात तथा एक बानव हारा रिश्तत थी (४. १०, ८)। यह नाम प्रकार के मानवार प्रदान हों। यह के सान से मानवार के मानवार मानवार के मानवार के मानवार के मानवार के मानवार के मानवार के सानवार क

स्माराज ( ऋत्रराट्), वाकिन् और मुधीव के पिंता का नाम है।
में सूर्य के समान तैज्ञांने तिया समस्त बानारों के राजा थे। विरक्षात तक सामन तैज्ञांके समान तैज्ञांने तिया समस्त बानारों के राजा थे। विरक्षात तक सामन तिया है। जिसके प्रकार में छुछ सम्रव तक करू-मूल और एक लाकर में कर पंता पर निवास करते रहे। ज्यो ही ये अपनी छात्रा के अनु त्याहे एक सुर्वर स्थी के एक सामन सिवास के उन्न के लिये एक सरीवर के जल में कूर तथा है। एक सुर्वर स्थी के एव में राजा है। यूट करने के लिये एक सरीवर ते जल में कूर तथा मूर्य से मुखीन को उत्तम करने के परवाद ये पुत्र पुत्रव रूप में परिचात हो गये। इन सिवास के स्थान यूप के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान हमें एक पुरुष के स्थान करने स्थान के स्थान करन स्थान के स्थान के स्थान कर स्थान के स्थान के स्थान करने स्थान के स्थान करने स्थान के स्थान के स्थान करने स्थान करने स्थान के स्थान के स्थान के स्थान करने स्थान के स्थान करने स्थान के स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान स्थान स्थान करने स्थान स्थ

स्मुचवान, एक पर्वत का नाम है जिस पर सहस्रों वानर-यूयपित निवाम करते थे (१ १७, ३१)। नमंदा नदी के निकट स्थित एक पर्वत का नाम है यहाँ ऋसराय क्रम निवास करता था (१ २७,९)। १. मुखीक, एक मुनि का नाम है जिनका विश्वानित नी प्रेट्ट बहिन के साथ पाणियहरू हुआ था (१ ३५,७)। इनका मृतुनुह्न यदेन पर अपनी परनी नमा तीन पुत्री के साथ निवास (१ ६६,११)। रावसि अवस्वीत स्व इनके पुत्र को मकन्यनु बनाने की आर्थना की, मृत्यीक ने इन कार्य के लिये अपने ज्येट पुत्र को बेचना बस्बीकार कर दिया (१ ६१,१२-१६)।

२. अध्योक—भृतुवती ऋचीक मुनि को विष्णु ने बैलाव पनुप प्रदान हिया, जिसे इन्होंने अपने पुत्र जमदील को समरित कर दिया (१ ७४, २२–२३)।

२. ऋत्यभ, एक महान् श्वेतवर्ध पर्वत का नाम है जो शीरसागर के मध्य में स्थित था। मुगीव ने बिनत से सीता की खोज में महाँ जाने के स्थि कहा (४ ४०, ४२)। 'दिब्यान्य' कुसमितराधितंत्रव नमेंबुंत'. (४,४०,४२)।

२. श्रुट्यम्, दक्षिण कष्ठिर में स्थित एक पर्यतमेणी का नाम है, जी संपूर्ण रत्नो से मरा हुत्रा है तथा जहाँ गोशिषंक, पथक, हरिस्थाम खादि नामो बाका दिल्य चल्दन उत्पन्न होता है। रोहित नामबाल मण्यवं दमनी रसा तथा यहाँ मुग्ने के समान कान्तिमान पुल्यकर्मा वीच मन्यवंताज निवास परते हैं (४ ४१, ४०-४३)।

३. ऋषभा, एक राजा का साम है जिनने समय में वयोध्यापुरी ग्रीराम के परमधाम पदारते के पश्चातु पूर्व आवाद होगी (७ १११, १०)।

8. ऋष्यक्ष, एक बानर प्रमुख का बान है जितने समुद-वांगने के अन्नत के प्रकार को कुम ना उत्तर देते हुन कहा कि बहु चालीस योजन तक एक छना मं का जायना (४ ६५, १) थीराम ने बानर सिरोमिन ऋपन को बानर तेना ने दाहिने मान को रास करते हुन बनने की बाना थी (६ ५, १६)। युन्न के लिये प्रमान करती हुई बानर-मेना के किये मार्ग डोक करनेवानों में एक यूद मों में (६ ५, १६)। उनके बानर-करियो से एपिर रहकर बानर-काहिनो के दाहिन के वाहिन के दाहिन के दाहिन के दाहिन के प्रमान करती हुई बानर-मेना के किये मार्ग डोक करनेवानों में एक यूद में में (६, १४, १६)। उरहो में आजानुमार ये अन्य बानर पूल्पिनों के साथ इप्रजित्त का अनुमाना करते ने किये गये किन्तु राह दिने गये (६ ४४, १-४)। बानरनेना का सावधानों के गाय सरक्षान करने हैं (६ ५०, १-४)। उरहोने वर्षन विचार में उन्हों के सरक्षात कर रिवार पर बानमण किया किन्तु उपरान ने दनने प्रहारों के उन्हों कर रिवार विचार कर किया पर बानमण किया किन्तु राज्य ने दनने प्रहारों के उन्हों कर रिवार पर बान करने विचार के स्वार्ण कर का बान किया किन्तु राज्य ने दनने प्रहार करने प्रहारों के उन्हों कर रिवार पर बान करने स्वार्ण करने का स्वार्ण करने पर विचार करने स्वार्ण करने पर विचार करने स्वार्ण करने रहारों के स्वार्ण करने रिवार पर विचार करने स्वार्ण करने पर विचार करने स्वार्ण करने राज्य कर रिवार पर विचार करने स्वार्ण करने राज्य कर रिवार के स्वर्ण करने स्वार्ण करने स्वार्ण करने राज्य कर रिवार के स्वर्ण करने स

साय युद्ध करने हुये इन्होंने उत्तका वच कर दिया (६ ७०, ४९-६०)। इन्द्रजिन् द्वारा घापल हुवे (६ ७३,४८)। राम के राज्यामियक के अवसर पर ये दक्षिण-सनुद्र से बीझ हो एक सोने का घट भर कार्य (६ १२८, ५४)।

ऋषभ-स्कन्ध, एक बानर-युवपति का नाम है जो अन्य बानर यूवपतियो के माथ राम की आजा द्वारा इन्द्रजिन् की सीज करने के लिये गया (६ ४५, १-३), किन्तु इमे रोज़ दिया गया (६ ४५, ४-५)।

मुचि-पन्न ( बहु ), उन वातर-पूथपनियों के लिये प्रयुक्त हुआ है जिन्हें सीना की खोज करने के लिये मुग्रीव ने पश्चिम दिशा में भेजने का प्रस्ताव हिया या (४ ४२, ६)।

ऋष्टिक, दक्षिण दिशा के एक देश का नाम है जहाँ सुपीव ने सीता की सों के लिये बहुद को भेजा या ( ४ ४१, १० )।

ऋष्यमक, एक पर्वत वा नाम है जहाँ थीराम के प्यारते की बात्मीकि ने पूर्वकल्पना कर ली थी (१ ३,२३)। चार अन्य वानरों के साथ सुप्रीक ने यही निर्वामित जीवन ब्यतीत किया था (३ ७२,१२)। कबन्ध ने श्रीराम को बीझ ही इस पर्वत पर जाने का परामर्थ दिया (३ ७२, २१)। "यह पम्पासरीवर के पूर्वभाग में स्थित था। यहाँ के बुध्न पूछ्यों से सुसोभित में और इमको पूर्वकाल में साक्षान् दह्या ने मृष्टि को गी। इस पर्वत के शिक्षर पर सोपा हुआ पूरप स्वप्न में जिस सम्पत्ति हो देखना है उसे जागने पर प्राप्त कर लेता है । जो पाप समी तथा विषय-व्यवहारी पुरुष इन पर्वत पर पदना है उसे इस पर शो जाने पर राक्षम उठावर उत्पर से प्रहार करते हैं। इस पर्यंत पर हायी तथा रुख-मून निवास करने हैं। (३ ७३, ३१-३९)। यह प्रम्या सरीवर के तट पर स्थित है ( ३, ७५, २५-२६ )। यह पन्पा के दक्षिण-भाग में स्थित है (४ १, ७३) । 'बातुनि निम्तवन', (४ १, ७४)।" 'निरिवर', (४ १०, २८)। बालिन् यहाँ मनङ्ग के बाप के शय से नहीं जा सकते से (४ ११, ६४)। 'बैळमुन्य', (४ २४,७)। गुत्रीय ने वालिन् के कोब से चनने के लिये इसी पर्वन पर गरण ली थी (४ ४६, २३)। राम का विमान इमके कार से होकर गया (६ १२३, ३६-४०)।

ऋष्यस्टङ्क, विमाण्डक के पुत्र और क्श्चप के पीत्र का नाम है (१९,३)। इनरे पिना ने बन में ही इनका छालन-पालन किया था (१९,४)। सदा पिता के नाथ ही बन में रहने के कारण विश्वदर ऋष्यश्रुक्त अन्य किसी से परिचित नहीं होने (१ ९,४)। ये सदैव दोनो प्रसार के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे (१९,४)। "वर्गमे स्ट्ते हुमै इनका समय अस्ति तथा बसस्ती पिता ४ वाः कोः

की सेवा में ही व्यतीत होगा (१९,६)। ये वेदों के पारगामी विदान हैं (१९,१३)। "अद्भराज इन्ह वेश्याओं की सहायता से अपने राज्य मे बुलायेंगे और इनके आते ही इन्द्र अद्भ देश मे दर्ग आरम्भ कर देगे। अङ्ग-राज अपनी पुत्री सान्ता को इन्हें समर्पिन कर देंगे। ये दशरय को पुत्र प्राप्त करानेवाले यज्ञ-कर्म का सम्पादन करेगे (१ ९, १८-१९)। "ऋष्यऋङ्ग सदैव वन में ही रहरर तपस्या और स्वाध्याय में रत रहते थे। ये स्थियों को पहचानने तक नही और विषयों के सुख से भी मर्वषा अनभिज्ञ थे (१ १०,३)।" "वेश्याओ द्वारा मोहित हो र ये अ द्वदेश में आये, जिससे वहाँ की जनावृष्टि समाप्त हुई। अञ्चराज की पूत्री बाल्ता से निवाह करने के पश्चात ये अञ्चरिश मे ही सूख-वैभव मे रहने लग (१ १०, ७-३३)।" मूमन्त ने सनश्क्रमार की भविष्यवाणी को दहराया (१ ११, १-१२)। 'डिजबेय्डम्', (१ ११, १४)। 'दीव्यमानमिवानलम्', (१ ११, १६)। "राजा रोमपाद ने इनवा दगरथ से परिचय कराते हुये इन्हे अयोध्या जान की स्वीकृति प्रदान की । ये अपनी पत्नी, शान्ता, के साथ अयोध्या आवे और वड़ों दशरथ के अतिथि के रूप में रहे (१ ११, १७-३१)।" महाराज दरारय द्वारा निवेदन करने पर इन्होंने उनके लिये अववमेध यज्ञ करना स्वीकार कर लिया (१ १२, २-४)। इन्होने दगरम से यज स्थल की ओर प्रस्थान करने के लिये कहा (१ १३ ३९)। बसिष्ठ बादि श्रेष्ठ द्विजा ने यजनग्द्रण में श्रुट्याश्रुद्ध यो आगे करने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञरमं का आरम्भ क्या (१ १३, ४०, १४, २)। ऋत्यशुद्ध आदि महर्षियों ने इन्द्र आदि श्रेटठ देवनाओं का आश्राहन दिया (११४, द)। इन्होने दमिष्ठ वे साथ अन्य ऋतिवारो को दक्षिणा बाँटी (१ १४, ५२) । इन्होंने दशरय की चार पुत्र प्राप्त होने का यरदान दिया (११४, ५९)। "ऋष्यगृङ्ग अत्यन्त मेघावी और वेदन ये। इन्होंने राजा दश्चरम से नहां 'ने आपनो पुत्र प्राप्ति नराने ने हेतु अपन-वैद के मन्त्रों से पुत्रहि-यत करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज अवश्य सफल होता है। इस प्रकार कहकर इन तेजस्थी मुनि ने पुत्रेष्टि-पन आरम्म विया। (१.१४,१-३)।" राजा दशरम द्वारा अत्यन्त सम्मानित होगर ऋष्यऋह मूनि ने अपनी पत्नी सहित जनसे विदासी ( 2 2=, 5)1

ţ

प्रकारा, सीना ने ग्यान ने राग में नियुक्त एवं राक्षती वानाम है, जिसने राज्य को अस्त्रीहन कर देन पर सीना के प्रति त्रोध प्रकट किया था (४ २३, ४~९)। पुकसाल ]

एकसाल, उस प्राम का नाम है जिसके निकट केकय से लीटते समय कात ने स्याणमती नदी को पार किया या (२ ७१, १६)।

पेरावत, इरावनी के पुत्र, महान गजराज का नाम है (३ १४, २४)। 'देवराजमणि कुडो मसैरावतगामिनम्', (३ २३, २४)। 'देवासुरविमदेषु बजारानिकनवणम् । ऐरावतविषाणाग्रैहत्कृष्ट्रकिणवससम् ॥', (३३२,७)। 'तिशितात्मविधात्मामेरावततमान्युषि', (१६,३२)। मुदकाल मे रावण की मुजाओ पर ऐरावत हाची के बाँतों के अप्रमाग से जो प्रहार किमें गये थे उनके आयात के चिह्न रावण की मुता पर बर्तमान थे ( ५. १०, १६ )। जब हनमान समुद्र को पार करने छगे तो ऐरावत हाथी वहाँ महानु द्वीप के समाज प्रतीत होता या (१ १७,३)। 'तत कैलासकृटाम चतुर्देन्त मदलवम्। भुद्धारधारिण प्राम् स्वर्णप्रधाट्टहानितम् ॥ इन्द्र करीन्द्रमारुह्य राहु कृत्वा पर नरम । प्रायादात्राभवत् सूर्वं सहानेन हन्मता ॥', (७ ३४, ३७-३८)।

पेलचान, एक स्यान का नाम है जहाँ केकब देश से छोटते समय भरत ने एक नदी की पार किया था (२ ७१, ३)।

## ऋो

श्रोद्वार-युप ने इना को पुरुषत्व प्राप्त कराने के लिये जब विभिन्न महर्पियों से परामशं जारम्भ किया तो पूलस्य आदि के साथ महातेजस्वी बोह्यर भी उनके आश्रम पर बादे (७ ९०, ९)। श्रीराम के परमधाम जाते समय ओन्द्रार भी भक्तिपूर्वक उनका अनुसरण कर रहे थे (७ १०९, = )।

श्रीपधि पर्यत-"जाम्बवान् ने हनुमान् को बताया कि ऋषम और कैंलास प्रवेती के शिक्सों ने बीच ओपियमों का प्रवेत स्थित है। इसी ओपियमों के पबंत से जान्ववान् ने हनुमान् ते ऐसी ओपिषयो को छाने के लिये कहा बिनसे बानरों को प्राणदान मिळ सनता था (६ ७४, २९-३४)।" जब रावण ने लक्ष्मण को अपनी सक्ति से दुढ म वसासामी कर दिया तो मुपेग ने हनुमान् से एक बार पून इसी पबंत से ओवधियाँ लाने के लिये कहा ( \$ 808, 25-32 ) 1

१ करह, उस ऋषि का नाम है जो अगने पिताकी आज्ञासे गायो का यम करताथा (२, २१, ३१)।

कर्य, पूर्वदिसा के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोज्या छोटने पर उनके अभिनन्दन के लिये पद्मारे थे (७१,२)।

कर्द्ध, नश्यप तथा त्रोधवसा की पुत्री का नाम है ( १ १४, २२)। यह नागी की माता हुई ( १ १४, २०)। यह मुरसा की बहन थी (१ १४, ११)। टमने एन नहल त्रागी को जन्म दिया जो पुत्रिकी को धारण करते हैं ( १ १४, २२)।

फनखरु, उस स्थान का नाम है जहाँ एक निर्धन बाह्यण ने अपनी सोई गायों को पा लिया गा (७ ४३.११)।

कपट, एक शक्षम-प्रमुख का नाम है जिसमें अपन में हनुमान प्रयारे में (४.६.२४)। किपिल, विस्मृते एक सदार हैं जो निस्त्वर इस यूथियी को धारण करते हैं। बद्धार ने दनकी कीरानि स सपर-पूत्रों के मादी विनाय की सूत्रता थीं (१ ४०, ३)। उपर-पुत्रों ने दनके सब ने दिका दाण निवसर पुद होता रहोने जग सब पायकुमारा को मन्म कर दिया (१ ४०, ४४-४०)। गएड ने इसके द्वारा सपर-पुत्रों के भिनास का उल्लेश किया (१ ४१, १८)। परिचारी सपुद में रावन ने अब इन पर क्षात्रनण किया सी प्रमृति उसे सरकापुत्रीक परामृत कर दिया और सदसन्तर पावाल से प्रवेश कर गये (७ २३ (१), ४-२२)।

कपिल ने

फ्पीयती, एक नरी वा नाम है जिसे केक्य देश से ठोटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१ १४)।

क्तवस्थ, परीर से विकृत तथा अयकर दिसाई पडनेवाने एक राक्षस का नाम है जिसे मतदा ऋषि के आधम के निकट शीराम ने मार कर उसका दाह-सरकार भी किया या । स्वर्ग आहे समय इसने राम से धर्मचारिणी सबरी वे आश्रम पर जाने के लिय कहा (१ १, ११-१६)। वाल्मीकि ने इस समस्त घटना का पूर्व-दर्शन कर निया वा (१ ३, २१)। "नटाय की जलाज्जिति देने के परवान् सीता की लोज मे श्रीराम और ल्इमण, मतुङ्ग मुनि के आध्रम के निकट पहुँचे। भयकर बन में जब दोनों भाना सीता की कोंग कर रहे थे तो उहें एक भवकर सब्द सुनाई पडा। हाथ मे खड़न तेकर अपने भागा सहित जब राम उस राज्य का पता लगाने के लिये प्रस्तुत होनेवाले ही ये कि उन्हें एक चौडी छातीवाला विसालनाय राजन दिखाई दिया। यह देखने में अत्यन्त विशाल या किन्तु उसके न मत्तक या और न ग्रीदा । नवाय ही जाना स्वरूप या और उसके पट मे ही मुँह बना हुआ था । उसके समस्य शरीर म पैन और तीखे राँपे थे, वह महान पर्वेद के समान केंदा था. उसकी बाकृति भयकर थी. वह नील नेय के समान काला और मेप के ही समान गम्भीर स्वर मे गवन करता था। उसकी छानी मे रुलाट या और रुलाट में एक ही बहुत दहा तथा अग्नि की ज्वाला के समान रहरता हुना भयकर नेत्र १ उस नेत्र का रा भूस और उसके प्रतक सत्यन्त्र विशास में । उम राक्षत की दाई अत्यन्त विशाल मी तथा वह अपनी रूपरपाती त्रिह्या मे अपने विशाल मूख को बार-बार बाट रहा पा। अपनी एक एक योजन लम्बी दोनो भयकर नुताओ को दूर तक फैलाकर उनसे अनेक प्रकार के मालू, पशु-पनी तथा मृगो को पकडकर अझण के लिये खीच लेता या। जब राम और ल्इमण उसके निकट पहुँचे तब उसने उनका रास्ता रोक दिया । उस समय वह एक कोस उम्बा बान पहला था । उसकी आहृति केवल

कवन्य (घड) के ही रूप मे थी इसलिये वह कवन्य कहलाता या। वह विशाल, हिंसा-परायण, भयकर, दो बडी-बडी मुजाओं से युक्त और देखने में अत्यन्त धोर प्रतीत होता या। उस राक्षस ने अपनी दोनो विद्याल मुजाओ से रघुवशी राजवूमारो को बलपूर्वक पीडा देते हुये एक साथ ही पकड लिया। उस समय राम और लक्ष्मण अध्यन्त विवदाता का अनुभव करने लगे। उस कर-हृदय महाबाह क्वन्ध ने राम और सदमण से कहा - 'तम दोनो कौन हो <sup>?</sup> इस बन में क्यों आये हो ? मैं भूल से पीडिन हूँ, अत तुम दोनों का जीवित रहना अब कठिन है।'(३ ६९, २६-४६)।" 'अपने बाह्याश मे आबद राम और लक्ष्मण की योर देलकर क्वन्य ने कहा 'दैव ने मेरे भोजन के लिये ही तुम्हें यहाँ मेजा है। ' उस समय लदमण ने श्रीराम से उस राक्षस की दोनो मुजाओ को तलवार से काट डालने के लिये कहा। लक्ष्मण की बातें सुनकर राक्षस अत्यन्त कुद्ध हुआ और अपना भयकर मूल फैलाकर उनका भक्षण करने के लिये उदान हो गया। इतने ही मे राम और लदमण ने अत्यन्त हुएँ में भर कर तलवारों से ही उसकी दोनों मुजायें कन्धों से काट दी। भुजायें कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेथ के समान गर्जना करके पृथ्वी, आकाश समा दिशाओं को गुँजाता हुआ घरती पर गिर पडा । अपनी मुजाओ को कटी हुई देल जून से लवपय उस दानव नै दीनवाणी मे पूछा 'वीरो ! तुम दोनों कौन हो ?'ल्हमण ने उसको तव श्रीराम का और अपना परिचय देते हुये उस राक्षस से पूछा 'तुम कौन हो ? कवन्य के समान रूप धारण करके नयो इस बन में पडेही ?' छक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबन्य की इन्द्र की बात का स्मरण हो आया और उसने दोनो राजकुमारो का स्थागन करते हुये अपना परिचय देना आरम्भ किया। (३ ७०,१-१९)।" "अपनी आत्मक्या कहते हुये कबन्ध ने बताया कि किस प्रकार कबन्ध का रूप धारण करके ऋषियों को बराने के कारण उसे ऋषि स्यूलशिरा ने शाप से वह रूप प्राप्त हुआ। उसने यह भी बताया कि पूर्वकाल में ब्रह्मा को सन्तुष्ट करके उनने दीमंजीवी होने का वरदान प्राप्त करने के बाद इन्द्र पर आक्रमण कर दिया। उस समय इन्द्र के बच्च के प्रहार से ही उसकी जार्चे और मस्तक उसके शरीर में युम गये। देवराज ने ही उसे यह बरदान दिया कि राम के हाथ मृत्यु प्राप्त कर लेने पर उसे मुक्ति मित्र जायगी और राम ही उसका दाह-सस्वार करेंगे। क्वत्य की क्या मुनकर राम ने उससे रावण के पळने से सीता को मुक्त कराने का उपाय पूछा । क्याय ने बताया कि जब तक उसका विधिवत् दाह-सस्कार नहीं हो जाता, वह श्रीराम की बोई सहायता नहीं कर सकता (३ ७१, १-३४)।" "राम और लक्ष्मण द्वारा विधिवन् दाह-सस्वाद कर

कम्पन, एक रासद-प्रमुख का नाम है जिसको रावण ने कुम्भ और निकुम्म के साथ युद्धभूमि में जाने के लिये कहा या (६ ७४, ४६)। इमका अगद ने वथ किया (६ ७६, १–३)।

करवीरात, लरके एक नेतावित वा शाम है जो राम से युद्ध करने के जिये गया (३ २३, २३)। इन महाचीर बजाय्यक्ष ने कर के खादेश पर कपनी नेता सहित राम पर बाक्षमण कियां (३ २६ २६-२५)।

कराल, एक राक्षम का नाम है जिसके मनन में हनुमान गये थे (४ ६, २६)। हनुमान ने इसके भवन में लाग लगा दी थी (१ ५४,१४)।

सकरा, नी इसिटिये इस नाम से दुकारा जाना है नयोकि तुन का नय कर देने के पत्नाय हाते इस्त के काक्य (भूम ) को प्रहण कर किया था। पूर्व समय में नह एक समय नवर या परन्तु तास्का तथा सत्तक पुत्र मारोज ने इसे नट कर दिया। किसी की इसके होकर जाने का साहस नहीं होंगा था (१. २५, १५०-३२)।

कर्दम, प्रज्ञानियों में ते प्रयम का नाम है (३ १४,७)। ये राजा इन के गिना में (७ ८७,३)। जब इक को पुरुत्तर प्राप्त क्याने के किये महींत हुल अपने निभो से परामर्थ कर रहे से तब से भी मुग के आजस कर वर्षालन हुँदे (७ ९०,६)। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि इक के किये अदसीयवा करने प्रयमान् सार को प्रसन्न किया जाय (७ ९०,११-१२)।

फला, विभीषण की ज्येष्ठ-पुत्री का नाम है जिसने अपनी माता की

आज्ञास सीताको यह मूचना दी कि उसके पिता विभीषण के सीता को श्रीराम को लौटा देने के प्रताब को रावण ने ठुक्सा दिया है (७ ३७.९–२१)।

१ कल्डिङ्ग, विस्तृत सालावन के निरट स्थित एक नगर का नाम है जहीं केत्रय से औटते नमय भरत प्रयारे थे (२ ७१, १६)।

 फिलिङ्ग मुग्रीव ने इस देश म सीता वो लोजने के लिये अगद से कहा था (४ ४१.११)

कल्मापपाद, रघुके तेजस्त्री पुत्र का नाम है जो एक शाप के परिणाम स्वरुप राक्षस हो गये थे, य शह्यण के पिता ये (१ ७०,३९–४०)।

स्वरप (तक्ष हो तथ थ, य श्रृद्धण क पता थ (र छ, ४०-६०)।
कव्यय-गण्, हैत्यों के एक वर्ष ना नाम है जो मणिमयीयुरी में निवास
करते थे। वर रावण ने इनके नवर पर आक्रमण किया तो ये लोग एक वर्ष
तक उसके साथ गुद्ध करते रहे और वन्त में बहुता नी मध्यस्थना से उसके
साथ संघिकी (७ २३, ६-१४)।

कवप, पश्चिम दिशा के एक महिंदि वानाम है जो राम के अयोध्या छौटन पर उनका अभिनत्दन वरन के ल्यिं पशारे थे (७१,४)।

१ फर्स्य (काद्यय भी), दशर के एक ऋषिक का माम है (१ ७, ४)। दशर व ने कामित करने पर ये जन्मीय यज कराने ने लिये कायोग्या आय (१ ८, ६)। मिथिया जाते सनय दनका वाहन दशर के सामे-आं कल रहा था (१ ६९, ४-४)। दशराय की मृत्यु के पाक्षातु दृगरे दिन प्रात काल स्ट्रीन समा में उन्तरिय होतर विद्यात को तरकाल नये राजा की मिश्रीक कर देने का परामर्ग दिया (२ ६७, ३-८)। राम के अभियेक में स्ट्राने विद्यात की तरकाल में राजा के अभियेक में स्ट्राने विद्यात की तरकाल में राजा कराया प्रदेश में प्रात्म के प्रकार रहेने की परामर्ग के अभियेक में स्ट्राने विद्यात की तरकाल में स्ट्रान की प्रकार करने में प्रत्म में अभिये किया परामर्ग के अभियाद के पत्रवात दृष्ट उत्तव आसन पर कैया (७ ७४, ४-४)। याम ने भागा में सीठा ने साथ प्रत्य महारा है समय में साथी पर ९१, २)। राम की साम में सीठा ने साथ प्रत्य प्रता में साथ में साथी में सीठा ने साथ प्रत्य में साथी में सीठा ने साथ प्रत्य में साथी में सीठा ने साथ प्रत्य में साथ में सीठा में साथ प्रत्य में साथ में साथी में (७ ९६, २)।

२. कर्यप्रभा का रुष्ट न स्वर्णनीत में सार्वजनिक स्वामन किया (१ ११, २०)। रुर्नेने एक महत्व वर्ष जक तास्या करते विष्णु को प्रसन्न क्विया (१ १९, १०-११)। रुर्नेने देवों ने कुट का निवास्त्र करने ने लिखे अपनी प्रत्यों अदिनि ने मर्कने दिल्लुको पुत्र कर में प्राप्त करने का परदान मौगा (१ १९ १४-१७)। से सरीबित के जुल में (१ २९, १५)। इन्होंने दिनि का यह वरदान दिया कि यदि वह एक सहस्त्र वर्ष तक दिवस कर्नो सी उसे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इन्द्र का वस कर सकेगा (१.४६,४-७)। मरीनि के पुत्र और विवस्तान के पिता (१ ७०, २०)। इन्होने परशुराम से पुषिदी दा दान प्राप्त क्या या (१ ७५, ८ २५)। परशुराम ने बताया कि पुनंकाल में जब उन्होंने कश्यप को पृथ्वी दान कर दी तब कश्यप ने उनसे अपने राज्य में न रहने के लिये कहा था (१ ७६,१३)। ये लिनम प्रजापित थे ( ३ १४, ९ )। इन्होंने दक्ष की बाठ कम्याओं से विवाह किया या (३ १४, ११-१२)। इन्होने अवनी पत्नियो को यह वरदान दिया कि वे इन्हीं के समान प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त करेंगी (३ १४, १२-१३)। राम के अवीच्या छोटने पर उनका अभिवन्दन कन्ने के लिये ये उत्तर दिशा से पवारे थे (७ १. ४)। वे देवो और दैत्यों के पूर्वज हैं (७ ११, १४)।

कहोल. एक धर्मारमा बाह्यण का नाम है जिसे जहावक ने मुक्ति दिलाई थी (६ ११९, १६)।

काकस्था विशाला नगरी के राजवश में सोमदत्त के पत्र का नाम है (१ ४७, १६)। इनके पुत्र का नाम सुमित था (१ ४७, १७)।

१. फाञ्चन, एक पर्वत का नाम है, जहाँ वानर-यूयपति केसरी नियास करता था ( ६. २७, ३७ )। इसका वर्णन ( ६ २७,३४-३७ )।

२. काठचन, सन्धन के प्रोहित का नाम है, जो आमन्त्रित होकर अपने

प्रतिपालक की राजसभा में उपस्थित हथे थे (१० १० इ. इ.) 1

कात्यायन, दगरय के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५)। अध्यमेध यज्ञ गरने के छिये आमन्त्रित विये जाने पर ये भी अयोध्या प्यारे थे (१ म. ६)। निथिला जाते समय इनका रथ दशर्थ के आये-आये चल रहा था (१ ६९, ३-६)। दशरय की मृत्यु के पश्चातु दूसरे दिन प्रात काल राजमभा में उपस्थित होकर इन्होंने भी तत्काल एक नवे राजा की नियुक्ति के लिये बसिष्ठ को परामर्श दिया (२ ६७,३-८)। श्रीराम के अभिषेक मे इन्टोने विभिन्न की महाबताकी (६ १२=, ६१)। राम के दुलाने पर ये उनकी राज्यभा में पथारे, कहाँ राम ने अभिवादन के पश्चातृ इन्हें आसन पर मैठाया ( ७. ७४. ४-४ )।

काम, बँलाम के निकट स्थित एक पर्वत-माला का नाम है। यह बुक्षों से रहिन तथा भूतो, देवताओं और राजनों के लिये लगम्य है। सूबीव ने शतबस से इस पर्वत की गुफाओं आदि में सीताकी स्वीज करने के लिये कहा। ( 8 8 3 3c-29 )1

काम्पिल्य, एक नगर का नाम है जहाँ राजा बहादत बासन करते थे ( 2. 22, 25 ) 1

कास्त्रोझ, एक देश का नाम है जो अवशो के लिये प्रसिद्ध या (१६,२२)। सुपीय ने सतवल से यहाँ भी सोना की खोज करने के लिये नहां (४ ४३,१२)।

काम्बोज 1

काम्योज-याणु, विश्वामित्र के विरुद्ध मुद्ध करने के लिये विस्तित्र की गाम द्वाग उत्पन्न किये गये सबन सैनिकों के माम इनका भी उल्लेख है (१ ४५, २१)। विश्वामित्र के प्रद्वार से से लोग ब्याटुल हो उठे (१ ४५, २१)। विभिन्न की गाम की हुवार से इनकी उत्पत्ति हुई जो सूर्य के समान तैत्रस्थी में (१ ४५, २)।

कारुपथ, एक रमणीय निरामय देश का नाम है (७ १०२, ५)।

कार्तवीयो, —श्रीराम के मतानुसार लटमण, कार्तवीय से भी श्रेष्ठ ये क्योंकि वे (लटमण) एक समय मे ५०० दाण चला सवते थे (६ ४९. २१)।

कार्तिकेय-"अग्नि से व्याप होने पर शिव का तेज ब्वेत पर्वत के रप मे परिणत हो गया । साथ ही, वहाँ दिव्य सरक्णडो का वन भी प्रकट हुआ। उसी बन मे बग्निजनित महानेजस्वी कार्तिकेय का प्रादर्भाव हुआ। (१ ३६, १६-१९)।" गद्धा द्वारा हिमवत् पर्वत पर स्थापित गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई (१ ३७, १८)। देवताओं ने इनके पोषण के टिये वृतिवाओं की नियुक्ति की (१ ३७, २४)। इसी कारण देवताओं ने इनका कातिकेय नाम रखते हुए इनको महानता की भविष्यवाणी की (१ ३७, २६)। वृत्तिकाओं ने इन्हें स्नान कराया (१ ३७, २७)। बर्मसाब काल में स्कन्दिन होने के कारण अग्नितृत्य महाबाहु बार्तिकेय को देवताओं ने स्कन्द कहकर पुकारा (१ ३७, २८)। इन्होने छ मूल प्रकट कर के छहाँ कलिकाओ का एक साथ ही स्तनपान किया (१ ३७, २९)। एक दिन दूध पीकर इस सुकुमार वरीर वाले धार्किशाली कुमार ने अपने पराश्रम से दैरयों की सम्पूर्ण सेना पर विजय प्राप्त कर ली (१ ३७,३०)। देवो ने मिल कर इन महातेजस्वी स्वन्द का देव-सेनापति के पद पर अभियेत तथा (१ ३७, ३१)। जो व्यक्ति इग पृथिशी परणातिनेय में मिक्तिभाव रखना है वह इस लोक मे दीर्घायु प्राप्त करता है, और पुत्र-पौत्रों से सम्पन्न होकर मृत्यु के पश्चात् स्कन्द दे छोक मे जाता है (१ ३७, ३३)। थीराम ने बनवान के समय उनकी रक्षा करने के लिये कीसत्या ने इनका भी आवाहन क्या मा (२ २४, ११)। अगस्य के आध्यम में श्रीराम इनके मन्दिर में भी पधारे से (३ १२, २०)। मरकण्डों के वन में रीने हुए शिह्न वा उन्तेस (७ ३४, २२)। राजा इल इनके जन्मन्यान पर प्रधारे थे (७ ६७, १०)।

१. काल, उत्तर में सोमाधन की एक पर्वतमाल का नाम है जिसके गिलर अत्यन्त ऊँचे थे। सुधीव ने दानवल को इस पर्वत तथा इसकी सालाओं को गुफाओ बादि में सीता को खोजने के लिये कहा (४ ४३, १४-१५)। 'सैलेन्द्र हेमगर्न महागिरिम्', (४ ४३, १६)।

2. काल ने तमस्त्री के रेस में माजर नामण से महा कि वह शीराम से
मिलमा चाहता है (७ दे० दे०-दे) 'पंचता मास्तरप्रमा', (७ दे० दे)।
पंचतातियत देजीमि प्रदह्निमिताहुमि', (७ दे० दे, ७) । उत्तम द्वारा राम
के पाम ले जाये जाने पर इसने राम का अभिवादन दिया (७ दे० दे, ७-८)।
राम के नहने पर सासन पहण किया (७ दे० दे, ९)। राम के पूछने पर
सताया जि यत उत्तका कार्य गुम है लग नह नेवल एकारा में ही जाने मार्व
देशा। इसने राम से यह सी घोषित करने के दिने क्या कि जो कोर्द
दोनों को बान करते देल बच्चा मुन छे वह राम के हाथो नारा जाय।
(७ दे० दे ११-६३)। इसने राम से कहा 'पूर्वास्था में, अर्थात हिस्चार्था भी उत्पत्ति के साम में पाया द्वारा भागते उत्पत्न हुआ था, इसछिये वाचात्र पूर्व हैं। यूने नक्याराशीं काल कहते हैं। उत्पत्ततर इसने राम को ब्रह्मा का बह सदेश मुनाया हि जनकी (राम नी) चीलन-जनकि समाना हो गई है, अत जल्ह यस स्वर्गकोक चले काला चाहिने (७ दे० ४, १-११)। 'वर्गनार', (७ १०४, १६)।

कालक, कश्यप तथा कालका के पुत्र का नाम है (३ १४, १६)।

कालका, दल की पुत्री बोर करवाप की पानी का नाम है (३ १४, १०-११)। अपने पति की अनुकम्पा से इसने नरक और कालक नामक दो पुत्रों को जन्म दिया (३ १४, १६)।

कालकामुक, सर के एक सेनापति का नाम है जो राम से मुद्र करने गया था (३ २३, ३२)। इस महानीर बलाप्यत ने झर के आदेश पर अपनी सेना-सहित राम पर बाकमण विधा (३ २६, २७-२८)।

कालकेय-गण, देखों के एक वर्ग का नाम है जो अस्म नगरी में निवास करते थे। रावण ने इन्हें पराजित और पराभूत किया या (७ २३, १७-१९)।

करते थे। राज्य ने इन्हें पराजित और पराभूत किया या (७ २३, १७-१९)। कालनेमि को परात्रित ऋरके बिल्मु ने वय किया था (७ ६, ३४)। कालमदी, पर्वत और बनो से सुनोभित एक नदो का नाम है जहाँ

सुप्रीय ने सीना को खोजने के लिये दिनत को मेंबा था ( ४ ४०, २२ )। कालिकामस्य एक राजस-प्रमुख का नाम है जो सामानित और नेजनश्र

कालिकामुल, एक रासस-प्रमुख का नाम है जो मुमालिन और केतुमती का पुत्र था (७ ४, ३८-३९)।

१. कालिम्दी, बिंदि की पिलियों में से एक का नाम है। अपने पराजिन पिन वे साथ यह भी हिमाल्य में चली गई भी। अस्ति की मृत्यु के समय यह तथा इनकी स्ट्यतियाँ गर्मवेदी थी। इनका मर्मेदात करा देने के लिये अन्य सत्पन्नियों ने इन्हें निष दे दिया निष्तु महर्षि च्यवन की हपा से इन्होंने सगर को जन्म दिया (१ ७०, २९-३६)।

२ फालिन्दी, एक नदी वानाम है जहाँ सीता की खोजने के लिये सुप्रीय ने बिनत को मेजाया (४,४०,२१)।

कालिय, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोनिनोद करने के लिये उनके साथ रहता था (४ ४३, २)।

कारेरी, दक्षिण दिशा की एक नदी वा नाम है जहाँ छीना की बीज करने दे लिये मुधीब ने अहूद से कहा था 'ततस्तामापगा दिया प्रसन-सन्त्वायाम् । तत्र द्रस्य कार्बेरी विहुदामप्तरीगर्था।', (४ ४१, १४-९४)।

कारी—रदार ने अवने अवने म यह में कादिराज को भी आमितिन विया था (१ १३, २३)। कीकेबी के कोष को सान्त करने के जिये दारवा ने दस देश में उत्पन्न होनेबाली बस्तुर्ण भी प्रस्तुत करने के लिये नहीं (२ १०, ३७-३८)। मुश्रीक ने इस देश में सीना को सोजने के लिये विजन को भेजा या (४ ४०, २२)। तत्नम्बानस कार्यय पूरी बाराजी प्रद्र। रमणीया स्वया भुजा सुभावारा सुनोरमाम्॥, राष्ट्रेण हुतानुज कार्ययो स्दुनोगय । यारामभी यदी तुर्ण राष्ट्रेण दिमतित ॥', (७ ३८, १७-१९)।

क्षाययप्, एक हास्यकार का नाम है जो राम के मनोरजन के लिये उनके साथ रहता बा (७ ४३, २)।

मैताक परंत पंत या को उस पर स्हेत्याने दिन्तर आदि पर्यंत को छोड़ पर आकास मे स्थित हो गये (१. १६, ४८)। सन और मक्ताफ के इन्द्र को देखने के बिर्ध अन्तिस्त हो गये (१. १६, ४८)। सन और मक्ताफ के इन्द्र को देखने के बिर्ध अन्तिस्त हो गुद्ध करने के बिर्ध उसाह हुये वह निन्तारों ने भी कहा कि ऐने दसा में दोनों का मुद्ध दसावर नही है (६ १०२, ४)। जब स्रीसम पावन के साम युद्ध करने कथे वह वन कोगों ने गाये। और जाहाभों को सुरसा के बिर्ध साम प्रवक्त के साम युद्ध करने कथे वह वन कोगों ने गाये। और जाहाभों को सुरसा के बिर्ध साम प्रवक्त के साम युद्ध करने अर्थ वह निर्माण ने मन्तिस्त के वह पर सी आते रहते में (७ १६, ४५)। के अपन वर्षन पर नायुत कण्डाले कामार्त विनाय अपनी कामिनियों के साम रामपुक्त गीत गाया करते थे (७ २६, ७)। ये छोम अपनी-अपनी दिन्यों के गाय विन्त्य पर्वन पर त्रीवा कर रहे थे (७ १६, १६)। युन ने इन्त की सर्वियों को कियुन्यी (निम्नरी) वना दिया (७ ६, १९)। युन ने इन्त की सर्वियों को कियुन्यी (निम्नरी) वना दिया (७ ८६, १९)।

किरात, विषय् की गाय के रोमकूपों से प्रकट हुये थे। अन्य के साय इन कोगों न भी विश्वामित की समस्त सेना का सहार कर डाला

(१ ११,३-४)।

 'तामपत्रयाद बलाकीणां हरिराजमहाप्रीम् । दुर्गामिक्वाकुशादूरेल किप्तिन्या गिरिमकटे ॥', (४ ३१, १६) । 'वतस्तै कपिभिर्व्याप्तां दुमहस्तैमहावलै । अपश्यम्लक्ष्मण कृद्ध किष्यिन्या ता दुरासदाम् ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर के बारो ओर प्राकार और खाई बनी बी । (४ ३१, २७)। "लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्टिन्धापरी एक वहत वंडी रमणीय मुका के रूप में बसी हुई थी। यह नाना प्रकार के रतनों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यन्त शोभा-सम्पन्न थी। यहाँ के यत-उपवन पत्पो से मुशोभित थे। हम्यों और प्रासादों से यह परी अत्यन्त सचन दिखाई पहती थी। यहाँ दिव्य माला और दिव्य बस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवो और गरधवों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप बहुण करनेवाले थे, निवास करते थे। चन्दन, अगर और कमलपुष्पों की सुगन्य से समस्त पुरी व्याप्त थी। इसमें बिन्ध्याचल तथा मेर के समान ऊँचे ऊँचे महल थे। इत्यादि। (४ ३३, ४-६)।' यह पर्वत की गुफा में बसी थी, जिमसे इससे प्रवेश करना अत्यन्त कठिन या (६ २८, ३०)। छका से छौटते समय राम का पुष्पक विमान इस नगर पर से होकर आया था (६ १२३, २४)। 'सान्त्वियत्वा तत-पश्चाहेबदुतमथादिशत् । गच्छ मद्वचनादुद्रत किष्किन्या नाम वै शुभाम् ॥ सा हास्य गुणसम्पन्नामहती च पूरी गुभा । तत्र बानरयुवानि सुबहनि बसन्ति च ॥ बहरत्नममात्रीर्था वानरै कामस्पिमि पन्या पन्यवती दर्गा चात्रमध्येपरस्कृता ॥ विश्वकमकृतादिव्या मन्तियोगस्य शोभना । तत्रक्षंरञस दृष्ट्या सुपत्र वानर-पंत्रम्।।', (७३७ क, ४६-४९)।

भीतिरथ, प्रतीन्यन के पुत्र तथा देवमीड के पिता, एक धर्मात्मा राजा या नाम है (१ ७१, ९-१०)।

फीर्तिरात, महीधक के पुत्र तथा महारोमा के पिता का नाम है ( 2 58, 28 )1

१. कुत्ति, एव राजा वा नाम है, जो इध्वाकु ने पुत्र तथा विवृक्षि ने पिना ये (१७०, २२)।

२. कुद्धि, पश्चिम दिशा के एक देश का नाम है, जो पुशाय, बकुल और उद्दालक आदि बुक्तों से परिपूर्ण था। सुधीव ने सूर्यण आदि बानरों की सीता की स्रोज के लिये यहाँ भेजा था (४ ४२, ७)।

१. यु:खर, "एव पर्वनमाला का नाम है जो वैद्यु पर्वत के समीप स्थित था। यह नेत्रो और मन को अरवल प्रिय लगनेवाला था। बुज्जर पर्वन पर विक्वकर्मा ने अगस्य के लिये एक टिब्पमवन का निर्माण किया। इसी पर्वन पर गर्पों की निवासमूता एक भोगवती नामक नगरी यो (४ ४१, ३४-३६) ।"

यहीं पर सुप्रीय ने अञ्जूद आदि सानरा को सीला की क्षीज के लिये भेजा (४ ४१,३६)।

२. कुछर, एक बानर-बमुख का नान है जिसकी पुत्रो अञ्जना हनुमान् की माना यो (४ ६६.१०)।

कुटिका, एक नदी का नाम है जिसको अन्त ने केक्य में छोटने समय पार जिल्ला था (२ ७१, ११)।

कुटिकोष्टिंग, एक नदी का नाम है जिसनो भरत ने केक्य देश से लोटने मध्य भागें न पार निया पा (२ ७१, १०)।

कुमुद्ग, एक बानर-प्रधान वा नाम है। स्थ्यम ने निश्चित्या में इसके ग्रंबन ने देवा (४ ३६, ११) में बतार-दिनों के बाय राज्या ठीक करते हैं पह ११ १, ६०)। में मीमनी के तह पर सिवत नाम अकार के तुन्धे ने मुक्त सरोपन नामक वर्षन के बारों और पर्ने में ही विशयण कीर बहुँ। अपने बाकर-पाय वा तामन करते में (६ २६, २७-८०)। देन करोड बानरों के नाम लहुद्ध के पूर्व हात को तेर कर खे हो से पर देव हो पर्मे (६ ४२, २३)। शीरान बीर खब्मण को मुस्कित देखकर रहिने चीक प्रयद्ध किया (६ ४६, ३)। रहीने बढ़ी मावधानी के वाब बानर-तेना का सरावा रुद्धा (६ ४६, ३)। रहीने कुस्ति होतर राख्य तेना अपनुद्ध सहार निया (६ ४४, २०-४१)। रहीने अकितान पर बावमण निया नियनु उपनी बानवर्षों ने बातू यो हो रहिने अकितान पर बावमण निया नियनु उपनी बानवर्षों ने बातू यो देव प्रति होतर राख्य स्वान के बावपूर्य हो गये (६ ७१, १९-४४)। देवीन बानवर्षों ने बातू यो हो गये हमान किया (७ ३६, २०)। स्थित के बात कराव बीर सम्मान किया (७ ३६, २०)।

इसे समुद्र मे फ्रेंक दिया गया, और अन्तत इसका बन हो गया (६ ७६ ६३ – ९३)।

कुम्मकर्षे, एक राक्षत का नाम है जिसकी मृत्यु का बाल्मीकि ने पूर्ववसंत किया था (१ ३, ३६)। यह—प्रग्रहिनह , महावला — सूर्यगया का भ्राता था (३ १७, २३)। हनुमान इसके भवन में गये थे (४.६,१८)। हनमान ने इसके भवन में आग लगायी (५ ५४,१४)। यह-महाबल सर्वशस्त्रभतामुख्य — एक बार में छ महीनो तक सोता रहता था (६ १२ ११)। सीता के प्रति रावण की आमित्ति को सुनकर पहने तो इसने रावण को सीताहरण के लिये बहुत फटकारा, किन्तु बाद में समस्त बायुओं के बय का स्वय ही उत्तरदायित्व ले लिया जिससे रावण निविध्न रूप से सीता के साय आनन्द कर सके (६ १२, ७-४०)। "विभीषण ने कहा "रावणान्तरो भाता प्रम ज्येष्ठश्च बीयंवान् । दुम्भक्षीं महातेजा शकप्रतिवली यूपि ॥, (६ १९, १०)। रावण ने कहा 'स चात्रतिमगाम्भीयों देवदानवदर्गहा। ब्रह्मजावाभिमूतस्यु कुम्भवणी विवोध्यताम् ॥ निद्रावशसमाविष्ट कुम्मकणी विवोध्यनाम् ॥ मुख स्विपति निश्चिन्तं नामोपहत्वेतन । नवसप्तद्वाशी च मामान्स्वितिराक्षसः ॥ मन्त्र कृत्वा प्रमुप्तीव्यमितस्त् नवमेऽहति । त तु बीपयत क्षित्र कुम्मकण महावलम् ॥', (६ ६०, १३ १४-१७) । 'ग्राम्यमुनेरत', (६ ६०, १९)। 'कुम्भवण' विवोधिते, (६ ६०, २०)। 'कुम्भकर्गगुरा रम्या पूज्यमन्वप्रवाहिनीम्', (६ ६०, २४) । 'जूरभकणंस्य ति श्वामादवधूना महाबला ', (६ ६०, २१)। 'ते तु त विकृत गुप्त विकीणीमव पर्वतम्। कुम्भरण महानिद्र समेता अत्यवीषयन् ॥', (६ ६०, २७) । 'भीमनासापुट त तु पातालवियुलाननम् । शवने न्यस्तसर्वाङ्ग मेदोरुधिरमन्धिनम् ॥', (६ ६०, २९)। "रावण द्वारा कूम्भक्णं को जगाने के लिये भेजे गये राक्षती ने देखा कि भुजाओं से बाजुबन्द और मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण किये हुये कुम्भक्षं सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। उन राश्रमो ने कुम्मवर्ण के सामने अनेक प्राणी, पर्गु, रक्त से भरे जूम्म शया मात आदि रख दिये । तदनन्तर राक्षमों ने उसने बङ्गो पर बन्दन का संप विधा और फिर अनेप प्रकार की स्प्रति करने लगे । इस घर भी जब वह नहीं उठातब राधानों ने उमने विभिन्त अगी की खूब हिलाया और पर्वनशिशारी, मुसली, गराओ, मृत्दरो इत्यादि में प्रहार निया। इस प्रकार विविध विधियों से अन्तत जगाये जाने पर सुम्भवणं ने इस असमय मेही जगा दिये जाने वा वारण पूछा । यूराक्ष से ममाचार जानहर यह इतना विचलित हो उठा हि आतामहों को नटुकर देने के लिये सीथे युद्धभूमि में आने के लिय उद्यन हो गया। फिर

भी, यह जानकर कि रावण इनमें मिळना चाहना है, इसने स्नानादि करके भोजन और मदिरापान निया। तदनन्तर मुख्य गजमार्थ से होकर शक्त के भहल की क्षोर चला। (६ ६०, इन अध्याप में 'कुम्भकर्म' इन क्लोको में आता है ३१ ३४ ३७ ४१ १६ ७२ ७९ ८४ ८७ ८९. ९१ ९४ ९४) ।" 'महात्राच कुन्मकर्मम्', (६ ६१,१) । 'पर्वनाकारदर्शनम्', (६ ६१, २) । 'प्रकृत्या ह्येप तजन्त्री दुम्मकणी महावल', (६ ६१, ६२) । "कुम्भकर्ण का परिचय पूछने पर दिभीएण ने राम का बताया कुम्भकर्ण, विश्ववा का पतापी पुत्र है और इसने युद्ध में वैवन्वत यम तथा देवराज इन्द्र को भी पराजित दिया था। इस महारू'य राक्ष्स ने जन्म लेते ही धाल्यायस्था मे मज से पीडित हो नई सुरूप प्रकातनो का भक्षण कर जिया था। इससे भयभीत प्रजाजन इन्द्र की शरण ने गये। इन्द्र ने त्रोध में अपकर इसे अपने बच्च ने आहन वर दिया जिप पर शुच्य हो नर इसने इन्द्र के ऐरासत के मूँह से एक दाँत उताड कर उसी से देवेग्द्र को छाती पर प्रहार किया। इसके प्रसार से ब्याकुल इन्द्र प्रजावनों के साथ ब्रह्मा की बारण में गये। इन्द्रादि की बात मुनकर बहुत ने बुम्मकर्ष को यह बाप दिवा कि वह सदा मनक को भौति सोना रहेगा। बहुम के इस काप से अभिमृत होकर कुम्मकर्ण रावण के सापने ही गिर पडा। इसमें स्थानूल होकर रावण म ब्रह्मा से कुम्भकण के सीने और जायने का समय नियत करने थी प्रार्थना की। सब खुद्धा ने कहा कि यह है: मास तक सीना रहेण और देवल एक दिन के लिये ही जागेगा। (६ ६१, इस बच्चाय में 'कुम्भक्य' इन श्लोको में आया है . ९. ११, १२. . १५-१= २२ २३ ३० ३२)।" "निटा के सद से व्याकुल हो, परम दुर्नय कुम्भरणं राजमार्ग से होकर रावण के भदन की ओर जा रहा था। रावण के भवन मे पहुँचने पर इसने अपने आहा, रावण, के चरणों में प्रणाम किया और अपने बुलाये जाने दा कारण पूछा। आदर-सत्कार के प्रश्चान रावण ने इसे राम तथा उनकी मेना के साथ यद करने के लिये ब्रेस्सि किया (६६२; इन अध्याय मे 'कूम्भक्यें' इन क्लोको मे आया है ५ ७ ८. ९ १२)।" 'कुम्भवर्णने गारणकी उत्तके कुनुत्वों के लिये भरतेना करते हुवे ब्लाया कि विभीषण की भविष्याणी अर सत्य विढ होने बाली है। रावण के आयह करने पर इसने शक्तु सेना को नट कर देने का आस्थासन दिया। (६ ६३)।" महोबर ने बुम्भरणं के प्रति आक्षेप करते हुये रावण को विना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपान बताया (६ ६४; इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इत श्लोकों में लाया है १-३. १९)। "महोदर के उक्त बचन कहने पर कुम्मकर्म ने उसे डाँटने हुए रावण से कहा 'मैं आज ही ५ बा० को०

देखो, अब मैं सुनुको विजित नरने के लिये उद्यत होकर समर भूमि मे जा रहा हूँ।' रावण के आग्रह करने पर कुम्मकर्णने अपना तीक्ष्ण शुरू हाथ मे सेते हमें वहा 'में अवेला ही युद्ध के लिये जाऊंगा।' रावण की सहायना से कुम्मकर्णने अपने आभूषणो तथा कवच आदि को घारण किया, और फिर भाई से बिदा लेगर युद्ध-मृथि की ओर चला। उस समय हाथी, पोडे, और मेघा की गर्जना के समान घरघराहट उत्पन्न करनेवाले रयो पर सवार होकर अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर भी रिवयो में श्रेष्ठ क्रअकर्ण के साथ चले। कुम्मकणं उस समय छ सौ धनुषो के बरावर विस्तृत और सौ धनुषो के बरावर ऊँचा हो गया। उसकी बाँखे दो गाडी के पहियों के समान प्रतीत होनी थी और वह स्वय एक विशाल पर्वत के समान भयकर दिलायी पडता या। कुम्भकर्ण के रणभूभि की और अवसर होते ही चारी और घोर अपसकृत होने लगे, किन्तु उनकी कुछ भी पग्दाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित वह युद्ध के लिये निकल पड़ा। कुम्भकर्ण पर्वत के समान ऊँचा या। उसन लका की पहार-दोवारी को दोनो पैरो से लीपकर वानरसेना को देखा। उस पर्वतानार थेप्ट राक्षस को देखते ही समस्त वानर भयभीत होकर भागने लगे। उस समय कुम्मवर्ण भीषण गर्जना करने लगा जिने मूनकर भयभीन बानर क्टे हुये साल वृक्षो के ममान पृथिवी पर निर पड़े। (६ ६४, इस अध्याय मे 'कूम्भक्ण' इन क्लोको में आया है १ ११ १६ २१ २२ २४ ३६ ४१ ४३ ४७ ४८ ५३ ५६ ५८)।" 'लका के परनोटे को लॉयकर कुम्मकर्णनगर से बाहर निकला और उच्च स्वर में गम्भीर नाद करने लगा। भयभीत वानरो को अगद ने पुन प्रोत्माहित निया जिससे वे सब छौटकर कुम्मक्णं पर शिलाओ, बृक्षों, आदि से प्रहार करने लगे. किन्तु कुम्मक्णं उनसे लेशमात्र भी विचलित नही हुआ । कम्भनण ने भी वानर मेना का सहार करना आरम्भ किया जिनसे वे सब ब्याकल होकर इधर-उधर भाग सहे हुये। (६ ६६, इस अध्याय में 'कुम्नरणें' इन बजीवों में आया है १.२०)। "अञ्चद क प्रोत्माहित करने पर धानर-सेना ने पून सम्रद होकर कुम्भवण पर आक्रमण किया। परन्तु अध्यन्त कोच से भरा हुआ विक्रमशाली, महाकाय, कुम्मकर्ण अपनी गदासे वानरों का सहार करने छगा। वह एक-एक बार में अनेक वानरों का भक्षण कर जाता था। हतमानु ने इस पर जिन वृक्षों और शिलाओं से प्रहार किया उनके भी इसने अपने भूल से दुकडे-दुकडे कर दिये। एक पर्वत शिखर से हनुमान् ने जब इन पर प्रहार किया नो इसने हनुमान् को भी आहत कर दिया। नील आदि ने इस पर जिन विद्याल गिलाओं से प्रहार

किया उन्हें भी इसने जिल्ल भिन्त कर दिया। इसने आक्रमण करनेदाले पाँच वानर सूर्यपतिया को आहत या उनका सहार कर डाला। इन प्रमुख वानरी के धरासायी हो जाने पर अनक अन्य कानर इसे दोनों से काटने, और नखी, मुक्को, और हाया से मारने लगे । किर भी, कुम्मरणे वानर सेना का सहार करता रहा जिससे जस्त और व्याकुल होकर बानर श्रीराम की शरण मे गये। कुम्मरुणे ने तब अङ्गद से द्वन्त युद्ध करते हुये उन्हें मुच्छित कर दिया। अञ्जद कु मुन्छिन होने ही यह बुल लेकर मुदीब की ओर बड़ा। युद्ध में इसके बुल की हुनुमान ने तोड दिया। फिर भी, इसने एक विसाल गैलिशिखर के प्रहार से स्प्रीव को आहत करके बन्दी बना लिया और लगा लाया। जब यह लका के राजमार्ग पर चल रहा का तो लावा और गत्वयुक्त जल की वर्षी द्वारा अभिविक्त पय की दीवलना से मुखीब को धीरे-धीरे होच अा गया । तम समय सुबीद ने अपने तीक्ष्य नखो द्वारा इन्द्र शत्रु कूम्मकर्ण के दोनो कान नोच लिय, दांनो से उसकी नाक काट ली, और पाँव के नलो से उसकी पसल्याँ विदीर्ण कर दी। इस प्रवार बाहत हो जाने से कुम्सकर्ण का सारा दारोर रक्त रजिन हो गया और वह कोच य आकर स्पीत को मिन पर पटक कर उन्हें विसन लगा। विन्तु उमी समय सूपीव गेंद के समान उछल कर श्रीराम के पाम पते आये। ऐसी दगा में कब होवर व्यवसर्ण ने, जो रक्त में नताकर और मयावक दिचाई पड रहा था, अपनी गवा लेकर पुन युद्ध-मणि मे जाने का निक्चम किया । तदनन्तर वह गहसा लकापुरी से बाहर निकल कर प्रज्ञवलित भीन के समान उस मयकर बानर-सेना को अपना आहार बनाने लगा । उसने मोहबदा बानरो और रीखो के साथ-माथ राक्षमी तया पिताचो का भी भक्षण आरम्भ किया । वह स्थमण के द्वारा छोटे गये बाणों की बोई परवाह न करता हुआ लक्षमण से अपने सौर्य और परातन की प्रशस्ति करते हुये राम ने साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगा। जमकी बात मुनकर तक्मण ने उसे कीराम को दिखा दिया। राम को देखते ही वह स्थमण को छोडकर उनकी ओर दौड वडा। राम ने उस पर रौद्रास्त्र का प्रयोग किया जिसमे बाहत होकर उसके मुख से अङ्गार मिश्रित अग्निकी लपटें निकलने नगी । क्रोब म आकर वह वानरी और राक्षमी का मक्षण करने लगा। लक्ष्मण की आज्ञासे जो बानर उत्तरे सरीर पर चढ गये थे उन्ह भी झकझोर कर मिरा दिया । तदनन्तर उसन राम के साथ भीयण दृष्ट-युद्ध किया जिसमे बन्तत राम के हायो उपकी मृत्यु हुई। (६ ६७, इस बद्याय मे 'कम्प्रकर्ण इन श्लोको स बाया है: ४−६ १५ १६ १८ २१ २२ २६. Zc. 38 33 30 38 80 85 83 88-80 85-80 80 83 88. ७० ७३ ७६ ७८ ८३ ८८ ९० ९४ ९४ ९९ १०३ ११८ १२८ YU! 50! 53! 03! YX! EX! 9Y! 3Y! 3E! XE! FF! १७७ १७९)।" यह विश्ववा और वैक्सी का द्वितीय पुत्र था (७९,३४)। "कुम्भकणं और उसके ज्येष्ठ श्राता, दशबीब, दोनो ही लोनो में उद्वेग उत्पन्न करनवाले थे। कृम्भवर्णतो भोजन से कभी भी तुस नही होता था, इसल्पि तीनो लोको मे घुम घूम कर धर्मात्मा महर्षियो वा नशण करता-किरता या (७ ९, ३७-३६)।" इसने १०,००० वर्गो तक अपनी इन्द्रियो को समम मे रसते हुये भीषण तपस्या की (७ १०, ३-५)। ब्रह्मा द्वारा दरदान मौगने का आग्रह करने पर इसने कहा भी अनेकानेक वर्षो तक सोता रहें, यही मेरी इच्छा है।' (७ १०, ३६ ३७ ४४ ४५)। इसने ब्रह्मा सहित देवताओं के चले जाने पर पश्चात्ताप किया (७ १०, ४६-४८)। इसने वज्जनाला से विवाह रिया (७ १२, २३-२४)। "तदनन्तर कुछ काल के पश्चातु ब्रह्मा ने द्वारा भेजी हुई निदा कुम्भनणं के भीतर प्रकट हुई। उस समय इपने अपने आता रावण से शयन के लिये एक पृथक् भवन धनवाने का निवेदन किया । रायण द्वारा भवन बनवा दिये जाने पर यह उसमे सहस्रो वर्षों तक सोता रहा (७ १३, १-७)।" इन्द्र के विरुद्ध जब रावण ने युद्ध किया तो कुम्भवणं ने रादण का साथ देते हुये क्ट्रो हे साथ गुद्ध किया (७ २०, 38-35)1

कुम्भद्रमु, महन्त के एक मिवन वा नाम है जो प्रहरत के साथ युद्ध-मृमि में जाया (६ ४७, २१)। इसने निरंपनापूर्वन वानरों का महार निया (६ ४८,१९)। अङ्गद ने हमका वथ क्यिं (६ ४८,२३)।

सुरुभीनस्ति, रावण नी बहुन का नाम है (६ ७, ८)। यह मुमाछिन् कोर बैतुमती नी पूर्वी थी (७ ४, ३६-४४)। मधु ने हता अवहरण वर रिवा बेतुमती नी पूर्वी थी (७ ४, ३६-४४)। मधु ने हता अवहरण वर विचा था (७ २४, १९)। जब रावण ने हत्के विन्त मधु पर कात्रमण विचा तव हत्के रावण से अपने पति को शता कर देने दा निवेदन दिया और मधु तथा रावण में मित्रता भी करा दी (७ २४, ३९-४८)।

कुर, उत्तर दिया में स्थित एवं देश का नाम है जहाँ मीता को लोजने वें लिये मुपीब ने शतबल को मेजा बा ( ४ ४३, ११ )।

उत्तर कुष--उत्तर बुह वर्ष में बुतेर हा चंत्ररण नामक दिव्य बन है जिसमें दिव्य बरण और बामूयण ही युकों ने पत्ते हैं और दिव्य नारियों है। एल (२ ९१, १९)। इस वर्ष को निद्यों और यन भगदाज मुनि ने आपन में गुर्देश में (२ ९१, ८१)। कही ने कृत समु की पास बहुनेवाले है तथा उनसे सभी ऋतुओं में सदा पठ छगे रहने हैं (३ ७३, ६)। "हा प्रदेश में हरेन्द्ररे कम्मक्ष के पत्तों से मुर्गोमित तरिवाँ बहुनी है। यहाँ के जलायब लाक और मुनहरे सन्तर-मृत्रों से मरिवत होंग्य प्राटमालीन सूर्य ने समान मुर्गोमिन होने हैं। बहुन्य मणियों के समान बत्तों भी प्रवर्ण के समान कानियान, केसरोत्ता नील कमन सर्वेत मिलते हैं। वरियों के तट गोत्र-मोल मीतियों, बहुन्य मणियों और मुखर्ण से सम्पत्त हैं। यहाँ के हुकों से सरा हो कल्कृत को रहते हैं। यहाँ मूर्व के समान कान्तिमान गन्यतं, कियर, सिद्ध, नाम और विद्यापर सदा श्रीजा-विहार करते हैं। यहाँ कोई सी अप्रतन्त नहीं रहना। यहाँ एन्ते में प्रतिवित्त मनोरम गुणों को बृद्धि होतो हैं (४ ४३, २८-४)।" मुर्गोव ने भीना वो सोज के किये नुक बानर-मूमप्रतियों को पढ़ी सी में या था (४ ४३, ४८)।

कुरुजाङ्गल, बसिष्ठ द्वारा केक्य भेने गये दूत इस भूभाग से होकर गये

चे (२. ६८, १३)।

कुल, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोरजन करने के लिये जनके साथ रहता था (७ ४३, २)।

१. कुलिङ्ग, एर नगर का नाम है जो झारटण्ड और रुपुमती के बीच स्थित या (२ ६८,१६)।

२ कुलिहा, पर्वतो के बीच तीव गति से बहनेवाली एक मनोरम नदी का नाम है जिसे केश्य से लौटते समय भरत ने पार किया या (२ ७१, ६)।

 निर्माण किया (४ ४३, २१)। ये अपने भवन के निकट ही स्थित सरोवर के तट पर गृह्यकों के साथ बिहार करते थे (४ ४३, २२-२३)। 'मृतेशी द्रविणाधिपतिर्यया', (६ ४, २०)। 'धनद', (६ ७, ४)। महादेव जी के साय अपनी मित्रता के नारण ये-होकपाल महाबल -अत्यन्त धर्व करते ये (६ ७,५)। राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन्होंने सीता के प्रति दृब्यंवहार करने के कारण राम की भत्सना की ( ६ ११७, २-९ )। "ये विश्ववा और भरदाज की देववणिनी पुत्री के पुत्र थे। इन्हें बीर्य-सम्पत, परम अदुन्त और समस्त ब्राह्मणोचिन गुणो से युक्त कहा गया है (७ ३,१-६)। महर्पि पलस्य ने इन्हे वैश्ववण कहा (७ ३, ६-६)। यन मे जाकर इन्होने सहस्रो वर्षों तक तपस्या की (७ ३, ९-१२)। ब्रह्मा द्वारा वर माँगने का आग्रह करने पर इन्होंने लोकपाल बनने का वर माँगा (७ ३, १३-१४)। 'घनेश प्रयतात्मवान', (७ ३, २२)। ब्रह्मा द्वारा लोरपाल के पद पर प्रनिध्ठित हो जाने के पश्चात इन्होंने अपने पिता से अपने रहने योग्य मृत्दर स्थान बताने का निवेदन किया (७ ३, २२-२३)। "अपने पिता के परामशं पर इन्होंने लड्डा पर आधिपत्य स्थापित करके राक्षसो पर प्रसन्नतापूर्वग शासन आरम्भ किया। लन्ता से ये पूरणक विसान पर बैठकर अपने सप्ता विता के पास जाया करते थे (७ ३, २४-३४) ।" 'धनद वित्तपाल', (७, ११, २६)। 'सर्वशस्त्रभवावर', (७ ११, २७) । 'वाक्यविदावरः', (७ ११, ३०)। "प्रहस्त के लड़ा को लौटा देने का तिवेदन करने पर इन्होंने कहा कि ये अपने भाता रावण को लड्डा औटा देने के लिये सदैव प्रस्तुन हैं। तदनन्तर इन्होंने अपने पिता की बाज्ञानुसार रावण को रुद्धा दे दी और स्वय कैलास पर्वंत पर जाकर रहने लगे (७ ११, २५-५०)।" रावण के अध्यावारो का समाचार सुनतर इन्होंने उसे चेतावनी देने के लिये एक दून भेजा (७ १३, द-१२ )। "जब ये हिमालय पर्वन पर तपस्या कर रहे थे तब उमा पर सहसा

समाचार मुनदर दन्होंने उसे चेतावानी देने के लिये एवं दून भेगा (७ १३, ६-१२)। "जब ये हिमालय पदेन पर तदस्या नर रहे ये तस उमा पर सहार दृष्टि पड लाने के वारण इनकी बायो झाँच गर हो गई। तदननार अव्यवस्था नर जार के हमान कर तहार पर पर वारण पर जारर इन्होंने का वारण विश्व हमान पर जारर इन्होंने का वारण (७ १३, २१-३१)।" यात्रो के पराणित हो जाने पर इन्होंने रावण के विश्व दुउ वरने के स्थि अन्य महावली बसी को भेजा (७ १४, २०)। यात्रो के पराणित हो जाने पर इन्होंने शाया के पराणित हो जाने पर इन्होंने स्थित के सुर्व वर्षों के पराणित हो जाने पर इन्होंने स्था के पराणित हो जाने पर वर्षों के लिये भेजा (७ १४, १०)। "भाषाबद वे पराणित हो जाने पर वर्षों के पराणित हो जाने पर वर्षों के लिये भेजा (७ १४, १०)। "भाषाबद वे पराणित हो जाने पर नाता हाथ में स्वर रहाहींन स्था पाषण को प्रज्ञानों हुये उसका सामना दिया और उस समय तक मुद्ध करने रहे जब तक राषण की माना से अमिमून होरर बुरी तरह आहत नही हो गये। इन्हें उपवास की माना से अमिमून होरर बुरी तरह आहत नही हो गये। इन्हें उपवास की

िन नप्तन न से ते जाया गया (७ १५, १६-६५) ।" ये राजा मध्त के यस्तम भे उपस्थित तो हुये परन्तु रायण के भय से इन्होंने कुनकास का रूप पारण कर रखा। था (७ १८, ४-४)। यावण के चले जाने पर इन्होंने अपने रूप में पकट होतर 'इनकासी को यरदान दिया (७ १८, ३४)। जहां के जायद पर रहोंने स्नुधान को अपनी गदा से लगस्य होने का यरदान दिया (७ ३६, ५-१७)।

कुरा— पूरकाल में हुए लामक एक महातपस्वी राजा हो चुके ये वो जहा के पुत्र ये। उत्तरा प्रतिक त्य एस स्मरत निविक्त कर से पूर्ण होता या। व पर्म में काता गौर समुक्ता ना बादर रहेगाले पहान पुरस ये। उन्होंने उत्तम कुल ने उत्तम स्मरत निवक्त नाम समय दुवाय, हुमताम, समूतर्यन्त और वसु थे। इन्होंने अपने पुत्रो है अब-पाल निवें कि निवें नाम समय दुवाय, हुमताम, समूत्रंयन्त और वसु थे। इन्होंने अपने पुत्रो है अब-पाल नरने के लिये नहां (१ दर, १-४)। " कुलताम के पुत्री हम सम्पत्र कर एक पुत्र आत होने वो मत्रियायाची की एशिय हमें प्रतिक प्या प्रतिक प्रतिक

१. खुआहध्य ज्ञ, जनक के बनिन्छ आता का नाम है जो मह्मतिकस्थी, वीर्यवान् और अति धार्मिक थे (१ ७०, २)। 'वे इनुवती के तट पर स्थित सावाध्या नगरी ने निवास करते थे। इन्हें जनक ने त्रामनित किया (१ ७०, ६-६)।" विधित्रा आते पर इन्होंने जनक तथा सतानत्य को प्रणास करते के पश्चान आसन प्रहृत दिया (१ ७०, ७-१०)। 'वे हस्त्रयोघा के कनिन्छ पुत्र थे। दिना के सम्यान के तेने पर प जनक के सरक्षण मे एने जमें (१ ७९, १४)।" 'आनर देवसक्षा से दिवस्थानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध्यानुवाध

२. कुराध्या, देवबाँ ने स्तावा कि धनित तेजन्तो, सहार्थि, बृह्सपित-पुत्र हुराधन उसके पिता है। उसने यह भी बताया कि उसके स्वस्क होनेपर हुडाधन दिल्लू को सपना सागद बनाना चाहने थे, परकु उनके इस अभिन्नाम की जाननर दैलाराज राम्यु ने रात में गौते समय उनकी (कुगधन की) हत्या कर दी (७ १७, स-१४)।

कुरानाम, नृत और वैदर्भी के पुत का नाम है (१ ३२, २)। अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस्होने क्षत्रियों के कर्तांच्य का पालन आरम्भ किया (१ ३२,४)। इन समीरमा महापुरंग ने महोदय नामक नगर की स्वापना

की (१ ३२,५)। इन राजींप ने अपनी पत्नी घुनाची से सी प्रतियी उत्पन्न की (१ ३२,१०)। अपनी पृतियों को विश्वताङ्ग देखकर उसका कारण जानना चाहा (१ ३२, २३-२६)। 'हुशनाभस्य धीमत', (१. ३३,१)। "अपनी क्याओं की क्या को सुनकर इन्होंने धैये एवं ध्याबील ताका उपकेश करते हथ बच्याओ यो अन्त पूर म जाने की आज्ञा दे दी । तदन-नर मन्त्रणा कै सत्त्व को जाननेवाले इन नरस ने मन्त्रियों के साथ बैटकर करवाओं के विगाह के विषय में विचार अंग्रम्भ किया (१३३,५-१०)।" इन्होंने अपनी करवाओं का ब्रह्मदत्त के साम दिवाह करने का निश्चय करके यहादत्त को बुलाकर उन्ह बन्यायें सौंप दी (१ ३३, २०-२१)। "विवाह बाल मे क्त्याओं के हाथ का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्ध होते ही उन सबना दिक्छाल समाप्त हो गया जिस पर कुसनाम अत्यन्न प्रसन्न हुये। इन्होने ब्रह्मदत्त तथा पुरोहितो के साथ बन्याओं को दिदा हिया । उस समय गन्धवीं सोमदा ने अपने पत्र को तथा उसके योग्य विवाह सम्बन्ध को देखकर अपनी पन पछओ का यमीचित अभिनन्दन वरते हुये महाराज कुणनान की सराहना की (१ ३३, २४-२६)।" अपनी कन्यायों को विवाहित वरने के पश्चात पुत्र विहीन होने के कारण क्यनाम ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया (१ ६४,१)। इस अवसर पर इनके पिता ने उपस्थित होतर इन्ह गाधि नामक एक पत्र प्राप्त होने नी भविष्यवाणी नी (१ ३४, २-३)। इसके कुछ दिन पश्चात् इन्हें गाघि नामक पुत्र प्राप्त हुआ (१ ३४,५)। 'कुशस्य पुत्रो दलवान्नुशनाम सुधार्मिक ', (१ ५१, १८)। इनकी सौ कल्याओं के कूब्जा हो जाने का इस प्रकार वर्णन मिल्ला है "क्शनाम नै घुताची अप्मरा के गर्भ से सौ उत्तम कन्याओं को जन्म दिया जो मन्दर रूप लावण्य से सशोभित थीं। एक दिन बस्तामूपणों से सुमज्जित हो इर ये क्यायें उद्यान मूमि में विचरण कर रह थी। उम समय उत्तम मुणो स सम्बन्न तथा कर और यौवन से मुसोमिन उन सब राज क्याओं को देखकर बायुन उनसे कहा 'मैं तुम सब को अपनी प्रेयमी में रूप म प्राप्त करना चाहता है, अतः तुम सब मुझे अङ्गीकार करने अक्षय यौजन और अमरस्य प्राप्त करो। वासू के इस कबन को मृतकर कन्याओं ने उनकी अवहत्त्रना ना जिसके परिणामस्त्रकष कृषित होतर बायू ने उन सबके भीतर प्रवेश करक उनके अङ्गो को विज्ञत कर दिया। इस प्रकार कृष्णात्र प्राप्त करते वे कन्यायें अत्यात व्याकुत हो उठीं। अपनी पुत्रिया की दयनीय दशा देक्षर नुसनाम न समझा सारण पूछा (१३२)।" 'नुस्ताम के पूछत पर यन्यानों ने अपने कुरतरा का कारण बनाया और अन्तन ब्रह्मदत्त के साथ दिवाहित होने पर अपना रूप पूर प्राप्त करने वे पतिगृह चली गई, जहाँ ब्रह्मइत की माना सोमदा ने उनका हादिक स्वांगत किया (१ ३३)।" क्राप्ता, उस स्थान का नाम है जहाँ दिनि ने एक सहस अप तक सपस्या की थी। उस सनद इन्द्र बिनय शादि गुणो से युक्त होकर दिनि की

सेवा कर रहे थे (१ ४६, ६-९)। यह स्थान वैद्याली के निकट स्थित पा

( 8 80 80-88 )1

कुरास्य, दुश और वैदर्भी के पुत्र का नाम है (१, ३२,२)। इन्होंने अपने पिता की बाता के अनुसार क्षतियों का कर्त्तं य पालन करना प्रारम्स तिया (१ ३२ ४)। इन महादेबस्थी राजाने कौशाम्बी नार की स्थापना की (१ ३२ ५)।

कुराधिती, कुश की राजधानी, एक रम्य नगरी का नाम है जिसे राम ने विच्य पर्वत के भीचे निर्मित कराया था (७ १०८, ४)।

क्रमध्य, विवाल के राजवंदा में सहदेव के पुत का नाम है (१ ४७, १४)। इनके पत्र का नाम सोमदत्त था (१ ४७, १६)।

अर्था-स्मरण करने पर यह बाल्मीकि के सम्मूख उपस्थित हुए ( १ ४, ४ )। 'नुशीलकी तु वर्मती राजवृत्री यशस्त्रिकी । प्रातरी स्वरसंपती दरशाधम-वासिनी ।।', (१ ४, ५) । 'स तु मेवादिनी दृष्टवा वेदेषू परिनिष्ठिती', (१ ४, ६)। 'तो तु गा-वर्वतत्वज्ञीस्यानमुच्छंनकोविदौ । भ्रातरौ स्वरसपतौ गधर्वाविव रूपिणी ॥', (१ ४, १०) 'रूपळक्षणसपती मधरस्वरमापिणी। विम्यादि-बोरियनी विम्बी रामदेहातवा परी ॥', (१ ४, ११)। 'ती राजपुत्री

काव्यमनिन्दितौ', (१४,१२)। 'तत्वतौ जगत ससमाहितौ', (१४,१३) 'महात्मानी महाभागी सर्वलक्षण कक्षिती', (१४,१४)। इन्होंने अपने गायन से ऋषियो और मुनियो को इतना अधिक मुख्य कर दिया कि उससे प्रसन्न होकर जग्होंने इ हे अनेक प्रकार के जपहार प्रदान किये (१ ४, १६-२७)। 'सर्वेगीनिषु को'वदी', (१ ४, २७)। श्रीराम ने इन्हें बुलाकार इनका यथोचिन सम्मान किया (१ ४, २९-३०)। 'रूपसम्पद्मी दिनीती भागरातुमी, (१४,३१)। दिवदचंसी, (१४,३२)। इन्होने राम की तना म रामायण का गायन किया (१ ४, ३३-३४)। 'इमी मुनी पार्थिदलश गान्विती दुर्घोल्वो भें महातपस्विनी', (१४,३४)। ये वाल्मीकि क जाश्रम मं मीता के गर्म से उत्पन्न हुये (७ ६६,१-११)। श्रीराम के भण के अभार पर वाल्मीकि ने कुछ और छव को रामायण के रामन का आदेश दिया (७ ९३, १-१६)। वाल्मीकि के बादेश को स्थीकार करके इन्होंने उरकाव्यत हो वहाँ नुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की (७ ९३, १७-१९)। प्रातःकाल होने पर इहोंन सम्पूण रामायण का गायन निया (७ ९४,१)। कुश-रुव

द्वारा रामायण का गायन सुन कर श्रीराम ने कर्मानुष्ठान से अवकास मिलने पर समासदो को एकत्रित करके इनको सभा में बूलावाकर बैठाया (७ ९४. १-९)। तव इन्होने राम की मभा मे रामायण का गायन किया (७.९४) १०-१६)। राम द्वारा भेट की गई सुवर्ण-मदाओं को लेना इन्होने अस्वीकृत कर दिशा (७ ९४, १९-२०)। श्रीराम इनसे इस काव्य की उपलब्धि के बारे म जानने के लिये उत्सुक हुये (७ ९४, २२-२३)। "इन्होने राम को बताया 'इस काव्य के रचयिता बाल्मीकि हैं जो इस यज्ञ-स्वल मे पधारे है। इस महाकाव्य मे २४००० बठोक और एक सौ उपाल्यान तथा आदि में लेनर पाँच सौ सर्ग तथा ६ काण्ड हैं। इसके अतिरिक्त बाल्मीकि ने उतर-वाण्ड की भी रचना की है। इन्होंने ही आपके चरित्र की महाकाव्य का रूप दिया है निसमे आपके जीवन तक की समस्त वानें आ गई हैं।' (७ ९४, २५-२८)।" इतना बहुकर ये वहाँ से चले गये (७ ९४, २९)। इन्होने राम के कक्ष में विश्राम किया (७ ९८, २७)। राम के आग्रह पर इन्होन रामायण के उत्तरकाण्ड का गायन किया (७ ९९, १-२)। ये कीसल वे राजा बनाये गये (७ १०७, १७-१९)

कृत्तिकार्ये—इन्द्र तथा मस्तो के कहने पर कृतिकाओ ने नवजात वानिकेय को अपना स्तनपान कराया (१ ३७, २३-२४)। छ कृतिकात्री के स्तनो का बालक दास्तिकेय ने छ मुखो से पान किया (१ ३७, २८)।

फरास्व-प्राय समी अस्य प्रजापति इशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं जिन्हें उन्होंने पूर्वकाल में विश्वामित्र को समर्पित कर दिया था। कुदाश्य के ये पुत्र दक्ष की पुत्रियों की सन्तान थे (१ २१,१३-१४)। देवनाओं ने ऋषि विस्वामित्र से निवेदन दिया कि वे प्रजापति कृशास्त्र के अस्त्ररूपधारी पुत्रों की श्रीराम को समर्थित कर दें (१ २६, २९)। महर्षि विश्वामित्र ने प्रजापित कृषाश्व के अस्त्ररूपी पुत्रों को श्रीराम को देदिया (१. २८, ४-१०)।

ष्टप्यामिटि, उस पर्वेत का नाम है जहीं राम्य नामक बानर-भूपपनि निवास कारता था (७ २६, ३१)। इस्प्युची, दिसिंग की एक नदी का नाम है जहाँ सीता की सीत करने के लिए सुपीय ने बज़द की में जा था (४ ४५, ४)।

फेक्स, एन देश का नाम है जहाँ के परम पामिन राजा, दशस्य के न्वमुद थे, इन्हें तथा इनके पुत्र को अध्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होन वे लिए आमन्त्रित निया गया था (१ १३, २४)। ये भरत को देखकर अध्यस्त प्रमन्न हुये थे (१ ७७, २०)। समयामाव ने कारण राम के अभियेक ने समय दशरय इन्हें बुलाने के लिए किसी को भेज नहीं सके (२ १, ४७)। इनका नाम अध्वयति या (२९,२२)! "बह्या की कृपा से इन्होंने पगु-पश्यों की भाषा को समझने हा तान प्राप्त दिया था। एक दिन जब ये एक बृन्य पत्ती की बान कुनकर हैं यने हमें तब इनकी पत्नी ने इनके हैं बने का कारण पूछा। परन्तु वादण बढ़ा देने से इनकी मृत्यु हो जाती इसलिये ये जुप रहे। इनकी पत्नी के, जो नेक्सी की माना थी, हट आपड़ करने पर भी कर्र्योंने बसे अस्वित्तकर किया (व स्व १८–२६) " दारप्य की मृत्यु के समय चरत और बायुन्त केक्य में में (२ ६७, ७)। मत्त्र बीर खुम्म को जुनाने के लिये दूनों को केक्य भेगा गया (२ ६०, १०)। देखिये इसदयपति भी।

हितुमती, एक्यों नर्मता की दिनोय पुत्रों का नाम है वो सुपातिन् को विद्यासी, एक्यों नर्मता की दिनोय पुत्रों का नाम है वो सुपातिन् को विद्यादित थी। यह अवस्था कुन्दर भी बीर दनका पुत्र कुर्व भटना के समान मनोद्दर या। दनके समें से प्रहल, अकस्थन आदि पुत्र उच्चल हुये (७ %, ३७-४०)।

करल, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीना की छोत के लिय

मुप्रीत ने अज़द को मेजा पा (४ ४१, १२)।

१. केश्विनी, विदर्भराज नी पूजी का नाम है जो सना को जराठ पत्नी भी, यह बदाना धर्मी मा और उस्त्वादिनी भी (१ दन, १)। इसने जान भीत तथा अन्य सह्यन्तियों के बाय हिमालय पर मी दर्भी तक तपन्मा को भी (१ देद, ५-६)। मृगु के बरदान-स्वरूप इतन अवस्व न नामर पूल को जन्म दिया (१ दन, १६)। मगर के प्रति इसकी निष्ठा का उन्नेस (१ २५, १२)।

२. देशिनी, एक नती का नाम है जिनके तट पर शहनमा और मुनन्त ने एक सिन ब्योगिकी मी (७ ३१.२९)। यह अमोच्या से जाने दिन की

यात्रा की दूरी पर स्थित थी ( ७. ५२, २ )।

स्वितिस्त्र, हुनुसम् के तिन का नाम है निव्होने कुपीब के निवेदन पर अनेक छहल बानर मेंने थे (४ ३९, १८)। सन्यना नामक साम्रवस्थ अन्यत्त संतर पर तोने के (४ ३९, १८)। सन्यना नामक साम्रवस्थ अन्यत्त के त्रत्वा दिनाह हुना पा (४, ६६, ५-४)। हुनुसाम हुनने देवन पृत्र थे (४६, २८)। मण्यत्त पहंतर है यो अनंस पर्ने पर जाने समय देवियों वी आजा से स्तृति समुतन्त पर पानसादन नामक अनुर ना वन किया गा (४ ३६, ६८-६२)। याने समुप्तों ने साम ये एम नी सेना के दक्षिण माग नी रूपा कर रहे से (६ ४, १४)। ये नाम्रव पर्ने पर निवास करते से (६ १७, १४-१८)। ये सुद्धानि से उपनत महत्त्व के देवन युव ये (६ ३०, २२)। दम्बित् ने कर्स्ट जाहन दिना (६ ७३, १९)। ये मुनेक पर्वत पर निवास करते से (७ ३४, १९)। रहोते अञ्चना यो अपनी पत्नी कामा (७ ३४, १०)। राम ने इतना अभिनादन और सप्तार दिना (७ ३४, २०)।

कैकसी, मुमालिन और केनुमनी भी गुमिस्मिमा पुत्री का नाम है (७ ४, ६--४१)। अपन पिना की आजा के अलुपार यह महर्षि विश्वस की समीर जाकर सकीयपूर्वक खड़ो हो गई (७ ९, ६-१२)। नुप्रोणी पूष्पव्यतिमालनाम्, (७ ९, १६)। 'विश्वस के पूर्वन पर हसने बताया कि यह जयनी विना की आजा से ही उनके (निश्वस के पात आई है और वे (विश्वस) स्वय अपने प्रभाव से इसके मनीमात्र को भान जें (७ ९, १८--(०))। सत्मात्र नामिनीं, (७ ९, २१)। विश्वस की प्रियायाणी की मुक्तर हमन उनक अपना निषय बदकने का निवेदन किया और कहा कि वह एने कूर कमा पुत्र नहीं चाहती (७ ९, २१-२१)। मालान्य म इसक रावस, कुम्मस्ता, सूचका, और विभीषण का जनम स्थि (७ ९, २-३६)। कुपर के प्रमु के लिए कहा (७ ९, ४०-४३)।

कैकेयी, दशरथ की पत्नियों में से एक का नाम है जियने राम के अभिषेक मा आयोजन होते देलकर दशरम से अपने दो बरदान-राम को दनवास तथा भरत को राज्य-माँगे (१ १, २१-२२)। इसके कृटिल अभिश्राय का बाल्मीकि ने पुबंदशन कर लिया था (१३,१२)। अपने पुत्रेष्टि यज के अध्निक्षण्ड से प्रगट प्राजापत्य पूरप द्वारा प्रदत्त सीर का चतुर्यांश दसरथ ने कैंदेयी को भी दिया (१ १६ २७)। शीझ ही इसने गर्भ भारण किया (१ १६, ३१)। इसने भरत को जन्म दिया (१ १८, १२)। इसके भाता युधाजित इने देखने बाय (१ ७३,४)। इसने पुत्रवधुओं का स्वागत किया (१ ७७, १०-१२)। राम के अभिषेक के समय मन्यरा ने अपने हिनी ने प्रति चप रहने के कारण इसकी भरमंता की (२ ७, १३-१४)। मन्यरा के अप्रसन्न होने का कारण पूछा (२ ७,१७)। राम के अभियेक का समाचार सुनकर इसने मन्यरा को आभूपणादि का उपहार देकर बाद म और अधिक देने का वचन दिया (२ ७, ३१-३६)। मन्यरा के आक्षेपयुक्त वचन सुनकर भी इसने राम के गुणो की प्रशासा करते हुये राम के युवराज बनन के अधिकार को स्त्रीकार किया और इस बान पर आवत्यं प्रकट किया कि मन्यरा इस बान से इतनी अधिर अप्रयक्त क्यो हैं (२ ८, १३-१९)। अन्ततोगरवा मायरा की कुटिल युक्तियों ने इनके मन पर वाछित प्रभाव उत्पन्न कर दिया और क्रोप म आकर इसने मन्यरा स राम के निर्वासन और भरत को राज्य प्रा'न कराने का उप य पूछा (२ ९ १-३)। 'जिल्लासिनी', (२,९,७)। म यरा ने वचन को मुनकर इसने शब्दा से कुछ उठकर भरत को राज्य-प्राप्ति कोर राम को उसस विचत करने का उवाय पूछा (२ ९, ६-९)। पूर्वकाल

मे देवासूर संग्राम के समय इन्द्र की चहायता के लिये मुद्ध करते समय इसने द्वारण की जीवन-रक्षा की शी जिससे प्रसन्न होकर दशरण ने इससे दो वर माँगने के लिये कहा परन्तु इसने भविष्य में किसी समय उन वरों को माँगने की इच्छा व्यक्त की (२ ९,११-१७)। यह अववयित की पुत्री थी (२.९ २२)। यह दशरण की त्रिय पत्नी भी जिसके लिये दशरय अपने प्राण तक दे सकते ये ( २. ९, २४-२४ )। ऐसा वहमूत्य परामर्श देने के लिये इस परम दर्शनीय ने मन्यरा भी प्रश्नाता की (२ %, ३८-५२)। सन्यरा के पराम्यं के अनुसार इसने अपने अभूषण शादि का परित्याग करके कीपांगार मे प्रदेश दिया और मूर्सि पर लेट दर यह प्रश्न दिया कि जब तक इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जामगी यह अन्त नहीं ग्रहण करेगी (२ ९, ५५-४९)। इसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो जाने तक कुद्ध अवस्था में भूमि पर पढे रहने वा प्रण क्या (२ ९, ६२-६६)। "पापिनी बुटजा के कुटिल परामशीं के कारण यह दियान्त बाथ से विद्ध हुई विद्यारी के समान धरती पर लीटने लगी। इसने मन्यम से अपना समस्त मन्तव्य बता दिया (२ १०,२)।", अपनी मनोकामना दो कार्यान्वित करने के उपायो पर विचार किया ( २ १०, ३~४)। अपने गत्तंव्य का भती भांति निश्वय करके मुलमण्डल मे स्थित भी हो को देखा किये हुये इसने अपने लामुपनो आदि को इतार कर फेंक दिया क्षीर घरती पर सो गई ( २ १०, ६-७ )। मिलन वस्त पहन कर और समस्त नेपों को बुबतापूर्वक एक ही देखी में बॉबकर कोबानार में पढ़ी हुई कैंक्यी बल्हीन संबंध अंचेत कियारी के समान प्रतीत हो रही थी ( २. १०, ६-९ )। यह राजा दशरय के बाने वे समय पहले कभी भी अपने भवन से अनुपारियत मही रही (२ १०, १८-१९)। दसरय ने इसे कोशागार में अभि पर पडे देखा ( २ १०, २२-२३ )। "स बुद्धस्तवणी भाषा प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम । बंपाय पायसवाल्या ददसँ धरणीतले ॥', (२ १०, २३)। 'लतामिव विनिष्टुक्ता पतिना देवतामित्र । किन्नरीमित्र निर्मुता च्युतामप्सरस यदा॥', (२ १०, २४)। "मामामित्र परिक्रष्टा हरिणीमित्र सम्मताम्। नरेणुमित्र विग्वेन विद्वा मृगयुना यने ॥', (२ १०, २४) । 'कमलपत्राक्षी', (२ १०, ए )। किमायासेन ते भीर उत्तिष्ठोतिष्ठ शोभने। तत्व मे बूहि कैनेयि यतस्ते अयमागतम् ॥', ( २. १०, ४१ )। दशस्य ने इसे प्रसन्न करने का प्रयास रिया (२ १०, २८-३९)। इसने दरास्य से बहा: 'त तो किसी ने प्रेरर अपकार किया है और न मैं किसी के द्वारा निन्दिन अधवा अपमानित हुई है। मेरा अपना एक असिप्राय है जिसे यदि आप पूर्ण करना चाहते हो तो आप तदनुसार प्रतिक्षा की जिये। (२ ११, २-३)। इत्तरब ने जब प्रतिक्षा की

तब इसने समस्त देवो को उसका साक्षी बनने के लिये बहा (२ ११, १३-१६)। तदनन्तर दशरम को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाया जिसे उन्होंने इसको देने का बचन दिया था और उन्हों को पूर्ण करने के लिये दशरथ से राम को चोदह वर्ष का बनवास तथा भरत को राह गद्दी दने के लिये वहा (२ ११, १८-२९)। दशस्य ने वहां कि राम कैकेयी को अपनी माता के समान ही मानते हैं (२ १२, ६)। दशरथ ने यह भी बताया कि कैकेमी स्वय भी राम को भरत के समान ही मानती है (२ १२, २१)। दशर्थ के इस प्रकार समझाने तथा वर देने म किञ्चित सकीच प्रकट करने पर इसने उन पर आक्षेप किया और अपने आग्रह पर अटल रही (२ १२, ३६-५०)। कैकेशी ने दशरथ से वहा 'आप सो यह कहा करते ये कि मैं सत्यवादी और दढप्रतिज्ञ हैं, तब आप फिर मेरे इम तरदान को देने म क्यो सकोज कर रहे हैं' (२ १३,४)। 'मुश्रोणी', (२ १३ २२)। 'असितापाञ्चा', (२ १३, २३)। 'गुरुओणी', (२ १३, २४) । 'द्रयुमाना, मर्तन्यसा', (२ १३, २४) । 'प्रतिबृलमाविणी', (२ १३, २६)। "दरारम पुत्रशोक से पीडित हो पृथियी पर अनेत पडे वेदना से छटपटा रहे थे, परन्तु उन्हें इस अवस्था में देखकर भी पापिनी कैनेयी इस प्रकार दोली 'आपन मुझ बर देने की प्रतिज्ञा की भी परन्तु जब मैंने वरदान माँगा तब आप अचेत होकर भूमि पर गिर पडें। आपको सत्पुरुपो की मर्यादा में स्थित रहना चाहिये। इसके पश्चात् इसने शंब्य, अरकं और समुद्र का दृष्टान्त देते हुये दशरय से अपना प्रण पालने के निये कहा । अन्यया इसने आत्महत्या करने की भी धमकी दी (२ १४, २-१०)।" दशरय की मृत्यु हो जाने पर यह उनका तर्पण नहीं कर सकी, नयोकि दगरथ ने मृत्यु के पूर्व इसका नियेध कर दिया था (२ १४, १४-१७)। 'तत पापसमाचारा नेकेयी पाविव पुत । उदाच पश्य वाक्य वाक्यका रोप-मूच्छिता॥', (२ १४, २०)। इसने अपने आग्रह पर अटल रहते हुये राजा दशरय से राम के बुलाने के लिये कहा (२ १४, २१-२२)। 'मानजा कैनेयी प्रायुवाच', (२ १४, ४९)। इनने सुनान से राम को बीझ सुलाने के लिये कहा (२ १४, ६०-६१)। महल म आकर राम ने विता दरास्य को केकेबी के नाम एक मुन्दर आसन पर बैठे देखा (२ १८,१)। राम ने केंग्री का अभिवादन किया (२ १८, २)। राम द्वारा दशरम के तीन का कारण पुछने पर इसने राम से वहा कि वह उसी दशा में दशरब के शीव का कारण यनायेगी जब राम निसकोच अपने पिनाकी आजाका पालन करने का प्रण करेंगे (२ १८, २०-२६)। 'तमाजवसमायुक्तमनार्या सम्येवादिनम् । उत्राप

राम कैक्षेपी यवन मृत्रदारूणम् ॥', (२ १८,३१) । "जब राम ने दिडा नी आजा पालन करने का बनन दें दिया तब इसने उनने कहा कि किया के यान का पालन करने के निधे उन्हें भौदह वर्ष के लिए दण्डकारण्य में चन जाना और बाने स्थान पर मरत की पृथित्रों का चामक वनने देना शाहित ( व १६, चर-४०)।' 'राम को तत्काल ही बन म में ब देने वे अभिप्राय में उनन बहा कि मरत को नत्काल ही बुकाना और राम को मी विना वित्रस्व के ही बनदाम के लिये प्रस्थान करना चाहिय । इसने यह भी कहा कि लिजित हीन के कारण दरारय स्वय यह बात कहने में सकीन वर रह हैं और जब तर राम वन को नहीं चले जाते वे (दसरब ) स्नान अववा भीवन नहीं करेंगे ( २. १९ १२-१६ )।" 'तद्रियमनार्यामा वचन दारुवोदयम्। सूत्रा गतन्त्रयो राम कैकेयी बाज्यमदवीत ॥' (२ १९, १९)। 'न नून मिव नैनयी किनिदाससमे गुणात् । यदाजानमधोनस्य समस्यरतरा सती ॥ ( २-१५ २४)। श्रीराम पिता दशरण तथा माना बनायाँ कैनेयो ने नरणा म प्रणाम करके बन्त पूर मे बाहर निरले ( २ १९, २८-२९ )। 'परिवारेण की मा' समा वाष्यवादवर्ग, (२ २०,४२) 'केनेच्या पुत्रमन्वीदय स जनो नानि-भागते', (२ २०, ४२) । 'कैकेच्या बदन द्रष्ट्रं पुत्र बादवामि दुर्गता', (२ २०, ४४)। 'शिल्माहिनोध्य कॅंकेय्या मन्तुष्टो वदि न पिता । अपित्रमृती नि तद्भ बच्चना बच्चनामित ॥', (२ २१,१२)। 'दातुमिच्छनि वीरेयी राज्य स्थितमिद तव', (२ २१, १४)। राम ने बहा कि जर वे वन में सरे जायेंने तभी नैकेबी ने मन को सुख होना (२ २२,१३)। राम ने नहा कि कैनेयो का विपरीत मतीभाव देव का ही विद्यान है (२ २२, १६)। राम ने ल्डमण को बताया कि कैकेयी उनके तथा अपने पुत्र मरत म कोई अस्तर नहीं रमती थी ( २, २२, १७ )। यदि यह एक देंगी विद्यान ही न होता सो भेट गुणों में युक्त राजकुमारी कैकेयी साधारण स्त्री नी मौति अपने पति के समीप राम को वन में मेजने का प्रस्ताव करें। उपन्यत करती (र २२,१०)। राम ने छदमण से वहा कि केन्य-राज अस्वर्गत की पुत्री की यी साम्राग्य को प्राप्त करके अपनी सौतो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी (२ व१,१३)। र्वतेयी एकान में दसस्य की श्रीराम को तत्साल वन में मेजने ते विषे बाध्य करती रही (२ ३४, ३०)। 'छन्त्रया महिनसवस्मि स्त्रिया भरमान्तिवत्सवा', (२ ३४, ३६)। 'अत्रया वृत्तवादिन्या वैतेय्याभिप्रकीदित', (२ २४, ३७)। दशरम के मूच्छित होकर भूमि पर गिर पढ़ने पर भी इसका हृदय द्रवित वही हुआ (२ ३४,६१)। 'पतिष्मी त्वामह मन्ये बुलम्नीमपि चान्तत ', (२ ३४, ६)। 'पापदांतनी', (३ ३४ २७)। सुमन्त्र

ने इसको बहुत फटकारा, परन्तु इसने उनकी बातो पर ब्यान नही दिया (२ ३४, ४-३७)। इस मय से कि कही दशरथ श्रीराम को सुप वैभव की समस्त सामग्री प्रदान न कर दें इसी कहा नि भरत ऐमे राज्य ने राजा होता स्वीकार मही करेंगे जिसरा कोश रिक्त हो (२ ३६,१-१२)। 'वैतेया मुक्तज्जनाया वदल्यामितदारणमः । राजा दरारयो वानयमुदाचायतलोधनाम् ॥, (२ ३६, १३)। कोब मे आकर इमने वहा कि सगर के ज्येन्ड पुत्र असमज्जस की भौति हो राम को भी साली हाय घोछ ही निर्योतिन कर देना चाहिने (२ ३६, १५-१६)। उस समय दशरम के ज्वन को सुनकर अन्य सभी लोग तो रुज्जा से गड गय परन्तु करेयो ना हृदय उससे प्रमाबित नही हुआ (२ ३६, १७)। इसने अपने हाथो ही गम को चीरादि लाकर दिया (२ ३७, ६)। वितय्ठ ने इसको 'नुलवासिनी', 'शीलवर्गिता', और 'दुवे ता', इत्यादि वहकर बहन कटकारा (२ ३७, २२-३६)। जब राम ने चा जाने पर दशरब मुच्छित हो गये तब इसने उनके बावे भाग म एडे होनर उन्हें सहारा दिया (२ ४२, ४)। उस समय दशरय ने अपने अङ्गी का स्पर्श करने का निवेध करते हुवे इसते अपने समस्त सम्बन्धा का पित्याग कर दिया (२ ४२, ६-६)। दशरव ने इसे द्वाप दिया (२ ४२, २१)। कौतत्या इससे भयभीत हुई ( २ ४३, २-५ )। अयोध्या की स्त्रियों ने देसे निघृणा, अधर्मी और दुष्टचारिणी कहते हुये इसकी अत्मना की (२ ४%, २१-२५) । अयोध्यावासियो ने भी इसे नशम, पापिनी और तीश्या इत्यादि कहकर शाप दिया (२ ४९ १)। इस पापिनी के शासन के अधीन बन जाने वे सध्य पर नुमन्त्र ने सेंद प्रस्ट किया (२ ४२, १९)। राम ने मुमन्त्र से इसके पाम अपना कुझल समाचार भेजा (२ ५२, ३०)। राम ने सुमन्त्र को इसल्ये वापस अयोध्या भेता हि कैकेयी को राम ने वन चल जाने का विश्वास हो जाय और दह धर्मपरायण महाराज दराग्य के प्रति मिच्यावादी होने का सन्देह न करे (२ ४२, ६१-६२)। राम ने कॅनेयी के कृटिल मनोरयो बा स्मरण करते हुये उसे सीभाग्यमदमोहिता और शुद्रकर्मा बहा (२ ५३,६-७ १४ १४ १८)। श्रीराम ने मुमन्त्र से अपनी माता कीसल्या के लिये यह सदेत भेजाति वे लभिमान और मान को त्याम कर अन्य माताओं और विशेष कर कैरेपी के प्रति समान और सङ्कादनापूर्ण व्यवहार करें (२ १८ १९)। 'कीया विनियुक्तेन पानाभिजनमावयां, (२ ४९, १=)। मृत्यु के समय दगरय ने इमे शाप दिया (२ ६४, ७६)। दसरम की मृत्यु हो जाने पर यह भी शोक-ग'तत होरर विनाम करने छगी (२ ६४, २४)। दशरण की मृत्यु हो जाने

पर कौमल्या ने नृक्षम, बुष्टचारिणी, त्यन्तलण्या, आदि कहकर इसकी भरमैना की (२ ६६, ३-६)। अन्य सहपत्तियो तथा पुरवासियों ने इसकी भारतेना की ( २ ६६, १९-२२ २९ )। भरत ने इने 'आस्मकामा सदा चण्डी कोपना प्राजगानिनों, कटो हुउं हुतो से इसका क्राल समाचार पूछा (२ ७०, १०)। भरत नो घर कामा देख कैवेसी हुए से भर गई और अपने आसन को छोडकर सडी हा गई (२ ७२,२)। अपने वसस्वी प्रत्र, भरत, को छाती से लगाकर केंद्रेयों ने उनके माना-नावी का ब्राल-समाचार तथा यात्रा ना बृतान्त पूटा (२ ७२, ४-६)। 'कैनेची राज्यलोभेन मोहिना', (२ ७२,१४)। भरत द्वारा बदने पिता दशन के सम्बन्ध ने पूछने पर इसने उनकी मृत्यु का समाचार सुनाया (२ ७२, ११-१४)। अपने बोक-सन्तप्त पृथ, भरत की, सान्त्वना दी ( २ ७२, २४-२४ )। "भरत के पृष्ठने पर इसने राजा दशरय के अन्तिम शब्दों भी दृत्ताते हुये कहा कि राम उत्यादि को उनके किसी अपराध के कारण नहीं बरन उसी के ( कैनेयी के ) कहने पर बनवास दिया गया है। इतना क्हकर इसने अरत से सिहासन पर बैठने तथा पिता दशस्य का अन्तिम सस्कार करने के लिये कहा ( २ ७२, ३४-५४ )।" दशरय की मृत्यु तया राम और लक्ष्मण के बनवास के लिये इसे दोधी बनाते हुये भरत ने इसे 'पूत्रगद्विनो', 'सामनारिविकिश्रा', बादि कहकर फटकारा ( २ ७३, २-२७ )। भरत ने इसकी भत्मेंना करते हुवे 'राज्यकायुका दुवे सा पतियातिनी', 'कुलदूपिणी', और 'पिनु कुलप्रध्यसिनी', आदि कहकर इसे बाप दिया ( २. ७४, २-१२ ) । भरत नै इस्से अग्नि मे प्रवेश करते, वन मे चली जाने, अथवा बात्महत्या करने के लिये कहा (२ ७४, ३३)। 'कूर-कार्याया केंकेस्या', (२ ७४, ४)। जब शतुच्न ने इनके प्रति कीय प्रकट किया तो यह अवजीत होकर बदन पुत्र करन की शहण में चली गई ( र ७६, १९-२०)। इसने धीरे-घीटे मन्वरा को सान्तना दी (२ ७८, २४)। राम को वन से लौटाने के लिये यह भी भरत के साथ गई (२ = द, ६)। जब गुह की बात सुनकर भरत मूच्छित हो गरे तो यह उनकी सेवा के लिये उनके पास गई (२ ८७,६)। भरत ने इमे तथा अन्य माताओं को बह कुंग-जमूह दिलाया जिस पर राम सोये थे (२ ८८,२)। गुह की नाव पर भरत आदि के साथ यह भी बैठी (२ ८९, १३)। अपनी श्रमण नामना के कारण सब लोगों से निन्दित करेगी ने लज्जित होकर भरदाज मुनि के चरणों का स्पर्त किया और दीनवित्त हो भरत के पास आकर खडी हो गई (२ ९२, १७-१८)। भरत ने क्रोधना, कृतपता, दृष्ता, सुभगमानिनी, ऐखर्यकामा, अनार्या, आर्यक्षिकी, आदि दहते हुगे इसका भरद्वाज से परिचय ६ बा० को०

कराया (२९२, २५-२७)। श्रीराम ने भरत से इसका ब्रुगल समाचार पछा (२ १००, १०)। इसके प्रति कटवचन कहने पर शीराम ने भरत की मना किया ( २ १०१, १७-२२ )। भरत के साथ आये छव लोगों ने इसकी निन्दा की ( २ १०३, ४६ )। राम ने भरत की इसके प्रति आदर का भाव रखने ने लिये कहा (२ ११२, १९ २७-२=)। 'दीर्घदशिनी', (३ २, १९)। लक्ष्मण ने इसकी निन्दा की जिस पर राम ने उन्हें पटकारा (३ १६, ३५-३०)। सम को वनवास दिलाने के कैकेपी के कुनक का शीता ने सम से वर्णन किया (३ ४७ ६-२२)। राम के अनरीध पर दशस्य ने इसे क्षमा कर दिया (६ ११९, २४-२६)। इसने शत्रुष्त के अभिषेक में सकिय सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७)। इसकी मत्य (७ ९९, १६)।

कैटभ, एक दैरम ना नाम है जिसका एक अदृश्य बाण से विष्ण ने यथ विया था ( ७ ६३, २३, ६९, २७ )। फैटन और मध् के अस्थि-समहो से पर्वतो सहित यह पृथिवी तस्काल प्रकट हुई (७ १०४, ६)।

फैलास, एक पर्वन का नाम है जिस पर मानसरीवर स्थित है (१. २४, ८)। धातुओं से असकृत कैलास पर्वत पर जाकर देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न वरने के कार्य में नियुक्त किया (१३७१०)। क्वेर का निपासस्थान यही था, जिस पर रावण ने आक्रमण विया ( ३ ३२, १४)। सुग्रीव ने हतुमान से यहाँ निवास करनेवाले वानरा को भी बलान के लिये कहा (४ ३७ २)। यहाँ से १,००० वरोड वानर आये (४ ३७, २२)। उत्तर मे एक निजंन और दुर्गम प्रदेश के उस पार इसकी स्थिति बताते हुये मुप्रीय ने सीता की लोज के लिये बातवल को यहाँ भेजा (४ ४३, २०)। रावण के यहाँ अाने का वर्णन (७ २४, ४२)।

कोराल, एक जनगद ना नान है जो सरपू नदी के तट पर बसा और प्रमुद यन घान्य से सम्पन्न, सुखी, और समद्भिताली वा (१ ४, ४)। यहाँ के राजा भानुमान थे (१ १३, २६)। इनेयों के त्रोप को शास्त करने के लिये दशरय ने यहाँ उत्पन्न पदायों को भी प्रस्तृत करने का आक्ष्मासन दिया (२ १०, ३७-३९)। निर्वासित राम ने इसरी सीमाओ को पार विया (२ ४९. = )। यहाँ वे ग्राम अत्यन्त समृद्ध थे (२ ५०, =-१०)। सीना की स्रोज करने के लिये मुग्रीय ने विनत को यहाँ भेजा (४,४०,२२)। श्रीराम ने इसे दो भागों स निभक्त वर दिया जिसमें से इस तो बोशन के सासर हुये और लब उत्तर रोज्ञ के (७ १०७, १७)।

कीशकार, वर्षात् देशम उल्पन्न करनेवाले स्वान का नाम है जहाँ सीता

की सोज ने लिये मुपीब ने विनत को भेना मा (४ ४०,२३)।

कीशाम्त्री] (८३) [कीसस्या

कौशास्त्री, एक नगरका नाम है जिसकी कुश ने स्थापना की थी (१३२,४)।

१. फोशिक, पूर्व दिया के एक ऋषि का नाम है जो राम के अयोध्या स्टीटने पर उनके अभिनत्दन के लिये प्रधारे थे (७१,२)

2, कौशिक, दक्षिण के एक देश का भाम है जहाँ मीता की खोज करने के लिये सम्रोव ने अजूद को भेजा या ( ४ ४१, ११ )।

कीरियाकी—विश्वामित की ज्येष्ठ बहुन सत्यवती ने अपने पति ऋषीक की मृत्यु के तकतन् इस नदी के कर में क्रम निक्का (१ १४,७-८)। यह पुण्यस्तिका दिन्म नदी ज्यान के हिन के किये हिमान्य का कारण वेकर स्वाहित हुई (१ १४,९)। मितालां में भेरेण कीदिनी अपने कुछ की कीर्त को प्रकासित करने वाली है (१ १४,२१)। मितालां में भेष्ठ हसी कीर्त को प्रकासित करने वाली है (१ १४,२१)। मितालां में भेष्ठ हसी कीर्ताकी करी के तट पर विश्वामित्र ने एक ग्रहस्त वर्ष तक तपस्मा की पी (१ ६३,१४)। मुधीब ने सीता की सोत के सिमें विनत को मही भेजा था (४ ४०,२०)।

(४ ४०, २०)।

कीरोय, पश्चिम दिशा के एक महींच का नाम है जो स्वीराम के स्वयोग्या
स्वीरमे पर उनका अभिनन्दन करने के लिये पदारे थे (७ १,४)।

४७-४+)। यद ल्वनण और मुमिता इन्हें राम के अभिषेक का समाचार देने आमें तो ये रेशमी वस्त्र पहुने हुए भीन हो देव-मन्दिर में बैठी देवता की

आराधना कर रही थी (२ ४,३०-३३)। श्रीराम द्वारा अभिषेक का समाचार सुनकर इन्होंने उन्हें (राम को ) आशीर्वाद दिया (२ ४, ३६-४१)। केंक्रेयों ने दशस्य पर आक्षेप किया कि वे धमें को तिलाञ्जलि देकर राम को राजयही सोंपने के पश्चात कौसल्या के साथ आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं (२ १२, ४५)। राम को बनवास देने का इन्हें कारण समझाने मे दशरय ने असमर्यता का अनुभव किया (२ १२, ६७)। दशरथ ने नहां कि प्रियवचन बोलने वाली कौसल्या जब-जब दासी, सखी, पत्नी, बहुन और माता की माति उनका प्रिय करने की इच्छा से उनकी सेदा में उपस्थित होती थी, तब-तव उनका उन्होंने (दशस्य ने ) कैकेयी के कारण निरस्कार ही किया (२ १२, ६८-६९)। किनेयी के अस से इन्होंने दशरथ के प्रति कभी प्रेम प्रकट नहीं किया (२ १२,७०)। पुत्र और पति से वियुक्त होने पर इनकी मृत्यु अवश्यम्भावी है ( २ १२, =९ )। जब अपने वनशास का समाचार देने के लिये राम इनके समीप उपस्थित हुये तो उस समय ये-पूत्र हिपैपिणी, हुष्टा नित्य व्रतपरायणा, व्रनयोगेन कशिता, वरवणिनी--राम के ही कत्याण के लिये देवो मे प्रायंना कर रही थी (२ २०,१४-१९)। अपने पत्र को प्रेमपूर्वक आसीर्वाद देते हुये इन्होने उन्हें आसन पर बैठा कर भोजन के लिये आमन्त्रित किया (२ २०, २०-२५)। राग से बनवास का समाचार सनकर मुच्छित हो भूमि पर गिर पडी (२ २०,३४)। राम ने इनकी सेवा की (२ २०, ३४)। "लक्ष्मण को सुनाते हुये इन्होने राम से कहा 'पित के प्रमुख काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कत्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये वह पहते मुझे बची नही मिला। वडी रानी होते हुये भी अब मुझे मौतो के अधिय बचन सुनने पडेंगे-दसरी बढकर महान् दुख और नया होगा। तुम्हारे चले जाने पर तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे इस बात पर ही आश्चर्य है कि इन समाचार को सुनने ही मेरे प्राणक्यो नही निक्ल गर्ने।' अन्त मे कौसल्याने स्वय भी राम के साय ही वन जाने के लिये वहा (२ २०, ३६-५५)।" "लदमण द्वारा राम को बनवास दिये जाने पर रोप प्रकट कर चुकने के पक्ष्वात् इन्होंने राम से यहा कि वे जो उचित समझें यरे। इन्होंने यह कहते हुये कि एक माना को भी अपने पुत्र से सेवा प्राप्त करने का उतनाही अधिकार होना है जितना पिता को, सीराम को बताया की उनका वियोग इनकी मृत्यू होगी और यदि वे इनकी सम्मति के बिना वन चले गये तो ये अप्र जल गा परिस्थान बर प्राण दे देंगी (२ २१, २०-२=)।" जब राम रहने ने लिये तैयार नहीं हुई तो ये मुन्छित होकर मूमियर थिर पड़ी (२ २१, ४१)। तदनन्तर राम को

सम्बोधित करते हुये इन्होंने मातृत्व के अधिकार की और उनका ध्यान दिलाया बीर कहा कि उनका वियोग इनके लिये मृत्यु होगा (२ २१, ४२-४३)। बन जाने के राम के इड निश्वप को देखकर पे भी उनके साथ जाने के लिये प्रस्तुत हुई (२ २४, १-९)। राम क समजाने पर थे—जुनदर्शना---अयोव्या ने ही रहन के लिये सहमत हो गई (२ २४, १४)। यह बताने हये कि सोतो के दीन जीवन दूभर हो जामगा, इन्होंने एक बार पुन वन म चलने का साग्रह किया (२ २४, १८-२०)। अन्तर्नोगत्मा इन्होंने राम को वन वाने की स्वीकृति प्रदान करते हुव उनक स्वस्त्ययन मस्कार की व्यवस्था की (२ २४, ३२-३९)। स्वस्त्यन सस्कार करते हुये इन्होंने राम को श्रेष्ठ आसीर्वाद दिया और टनकी रहन के लिये विभिन्न देवताओं का आवाहन किया (२ २५ १-४४)। 'कीमन्या वृद्धा मतापकथिता', (२ २६, ३१)। इन्हे अपने आधिना का पालन करने के लिय एक सहस्र गाँव मिले थे ( २ ३१, २२)। मनस्विनी', (२ ६१, २६)। जपने यनवास के समय राम ने अपने माता के पास आये ब्राह्मण बहाचारियों के एक बिस्तृत समुदाय को स्वर्ध-मुद्रायें देन के लिये कहा (२ ३२, २१-२२)। राजा दशस्य के दूलाने पर श्रम्य सप्रतियों के नाथ ये भी राग को विदा करने के लिये दशर्थ के भवन में गर्ड (२ ३४, १३)। 'डय पानिक कौसत्या गम माना यशस्विनी। बद्धा चाधुद्रशीला च न च त्वा देव गहुते ॥', ( २ ६८, १४ ) । सीता का प्रेमपूर्वक थालिइन करते हुये इन्होंने उन्हे पातिबत धर्म पालन करने रहने का उपदेश दिया (२ ३९, १९-२५)। सीवा का वचन सुनकर इनके नेत्री में महसा इ व और हर्ष के बख बहने लगे (२ ३९, ३२)। सीता, राम, और लक्ष्मण ने इनको प्रणाम किया (२, ४०, २-३)। अयोध्यावासियो ने कहा कि इनका हुरम निश्चम ही लोहै का बना है क्योंकि तभी तो अपने पुत्र को कर जाने देख यह फट नहीं गया (२ ४०, २३)। जर राम का रय उन छोगां को लेकर वन के लिये चला तो एक पागल स्त्री की भौति यह भी पैरल ही विलाप करती हुई रव के पीछे दौड़ पड़ी (२ ४०, ३९-४४)। अब दशरम मूर्ज्छित हुचे तो इन्होंने उनके दाहिने मागको सहारा दिया (२ ४२, ४-१०)। राम के बन चले जाने पर दु खित दशर्य ने हारपाली से अपने की कौसल्या के मवन में ले चलने के लियें कहा (२ ४२, २७-२९)। विलाप कर रहे राजा दश्वरव ने समीप बाकर में भी व्यक्ति हो विलाप करने लगी ( २ ४२. ३५)। अपने एकमात्र पुत्र के बन चले जाने पर यें दशरय के सम्मुख भोर विलाप करने लगी (२ ४३, १-२१)। मुमिता के साल्यना और घट्टों से इन्हें कुछ शान्ति मिली (२ ४४, १-३१)। राम ने इनका स्मरण किया

(२ ४६,६)। लक्ष्मण ने भी इनका स्मरण किया (२.५१,१४-१५ १८)। राम ने सुमन्त्र से इनके पास अपना सन्देश भेजा (२ ४२, ३१)। राम ने, यह सोचकर कि कैनेयी उनकी माता कौसल्या वो कृष्ट पहुँचा रही होगी, दु ल भरे उद्गार प्रकट किये (२ ५३, १५-२४)। दशरण की रानियो ने इस बात पर आस्चर्य प्रकट किया कि राम से वियुक्त हो कर भी ये कैसे जीवित हैं (२ ५७, २२)। सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर दशरम जब मुच्छित हो गये तब इन्होने दशरय को सहारा देते हुये उनसे कहा कि वे भयरिहत होकर राम का समाचार पूछें (२ ५७, २८-३१)। इतना कह कर कीसल्या स्वय मूच्छित हो गई (२ ५७,३२)। सुमन्त्र ने इनके लिये दिये गर्ये राम वे सन्देश को सुनाया (२ ५०,१७-१९)। दशरथ के विलाप करने हुये मुल्छित हो जाने पर इन को अत्यधिक भय हो गया ( २ ५९, ३४)। बार बार, काँपते हवे कौसल्या भीन पर गिर पडी और सुमन्त्र में अपने को राम के पास से चलने के लिये दहा (२ ६०,१-३)। सुमन्त्र में इन्हें मालवना दी परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ (२ ६०, ४-२३)। "मुख समद्भि मे पले अपने दो पुत्रो और पुत्र वधु सीता को वनवास दे देने के लिये इन्होने दशरथ की मत्सेना और सीता के लिये चिन्ता प्रकट की। इन्होने यह भी कहा कि एक बार भरत द्वारा सिहासन का उपभोग कर लिये जाने पर राम उसे क्दापि ग्रहण नहीं करेंगे । अन्त में इन्होने पनि और पुत्र दोनो से वियुक्त हो जाने पर घोर विलाप किया (२ ६१, १-२६)। "विन्तु तत्नाल यह अनुभव करके कि इन्होने दशरय का अपमान कर दिया है, ये-धर्मररा नित्यम्', 'बरसला परेषु अपि अनुशासा',-शीझ दशरथ के पास गई और उनके चरणो का स्पर्ध कर कहा कि अत्यधिक दूस-विद्वल हो जाने के कारण ही इनके मुख से ऐसे कटु शब्द निकल गर्य (२ ६२, ११-१८)। ' 'सभावें हि गते रामे कौसल्या कोसलेश्वर । दिवसुरमितापाङ्गी स्मृत्वा दुष्तृतमात्मन ॥'. (२६३,३)। दशरय की मृत्यु के समय ये उनके पास ही थी (२६४, ७६)। दशरम की मृत्यु हो जाने पर पुत्रशोक से आवान्त कीसत्या मृतको की भौति श्रीहीन होकर पड़ी बी और प्रात काल समय से नहीं उठ सकी (२ ६४,१६-१७)। ये करण कत्दन की तीब व्यक्ति सुन कर उटी किन्तु फिर 'हा नाथ <sup>।</sup> ' वह कर पुन पृथियी पर निर पड़ी (२ ६४, २१-२३)। छाती पीट-पीट कर भीर विलाप करने लगी (२ ६४, २९)। मृत राजा दरारथ के मस्तक को अपनी गोद मे रख कर इन्होने कैनेसी के प्रति आक्षेपपुत यचन कहे और फिर स्वय सती हो जाने का निश्चय प्रकट किया ( २ ६६, २-१२)। मन्त्रियो ने इन्हें परिचारिकाओ द्वारा दशरथ में शत से दूर हटवा

कौसस्या ]

दिया (२ ६६, १३)। भरत ने दूनों से 'आयों बर्मनिरता घर्मजा घर्मवादिनी', कौसल्या का समाचार पूछा (२ ७०, =)। भरत ने कैकेयी से कहा. 'कीसल्या और समित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ केंकेयी को भाकर पुत्रकोक से पीडिन हो गई, अत अब उनका जीवित रहना अस्यन्त कठिन है।" (२ ७३, ६)। भरत ने कहा कि ये कैनेयी को अपनी यहन के समान ही समझती थी (२. ७३, १०)। 'कौसल्या धर्मसमुक्ताम्', (२ ७४, १२)। 'एक पत्रा च .साध्यी', (२ ७४, २९)। भरत ने कंकेयी को यह बताने का प्रयास किया कि उसने एकमान पुत्र को बन में भेज कर कौसल्या को किंतना कर पहुँचाया है ( २ ७४, १२-२९ )। भरत की वागी सुन कर इन्होने उनमे मिलने की इच्छा प्रकट की (२ ७५, ५-६)। यह कांपते पैरो से भरत की और बढी (२ ७५, ७)। मरत और शनुष्त इनक गले से छव गये (२ ७५, ९)। अत्यन्त शोकविद्वल होकर इन्होने मस्त को निष्कण्यक राज्य करने के लिये कहा (२ ७५, १०-१६)। "भरत द्वारा चपनवृत्रंक अवन को निर्दोप सिद्ध करने पर इन्होंने भरत से कहा 'तुम्हारे शाथ साने से मेरा इस और बढ़ रहा है। यह सौमाग्य की बात है कि भूम लक्षणों से सम्पन्न तम्हारा बिल धमं से विविधित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतित हो, अत तुम्हें सन्मत्यों का होक प्राप्त हीगा ।' इतना कहकर इन्होंने भरत को गोद में से लिया और अत्यन्त दक्षी होकर पुन फूट-फूट कर रोने लगी (२ ७५, ६०-६३)।" इन्होंने दशरय के चिना को परिकता की ( २ ७६, २०)। 'सानुकोशा वयाच्या च प्रार्थमा च परिस्तिनीम् । कौबल्या करण वाम सा हि नोऽस्ति छुवा गति ॥', (२ ७८, १४)। राम की लीटाने के लिये भरत के साथ यह भी बन गई (२ = ३, ६)। जब गुह की बातें सुन कर भरत पूब्टिन हो गये तो। इन्होने भी उनको सहारा दिया (२ =७, ६)। इन्होंने नरत को अपनी गोद मे विपका लिया ( २, ६७, ७ ) । 'तपस्त्रिनी', ( २, ८७, ८ ) । "इण्होने भरत से पूछा 'तुन्हारे अरीर को कोई रोग तो कप्ट नही पहुँचा रहा है। में तुम्ही को देल कर जीवित हूं। तुमने राम, लडमण और सीता के सम्बन्ध में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है।' (२ ८७,९-११)।" मस्त ने इन्हें सान्यना थी (२ ८७,१२)। मस्त ने इन्हें भी यह कुस-समुद्द दिखाया जिस पर श्रीराम सोये थे (२ ==,२)। पुह की मान पर भरत आदि के साथ यह भी वैठी (२ ९९, १३)। मरद्वात के आश्रम से चलने के पूर्व इस्होने पुमिता के हाय का सहारा लेकर ऋषि को प्रणाम किया (२. ९२, १५-१६)। भरद्वाज से भरत ने इनका परिचय कराया ((२ ९२, २०-२२)। राम को देखने की आकाक्षा से वह प्रसन्न चित्त हो स्य पर बैठी (२ ९२,३६)। राम ने भरत से इनका कुराल समाचार पूछा (२ १००, १०)। विनिष्ठ के साथ श्री राम को देखने गई (२ १०४, १)। "मन्दाकिनो के तट पर राम और लक्ष्मण

कीसाभ 1

बै स्नाम करने का घाट देख कर इनकी आखो से आस की घारा बह चली। इन्होंने सुमित्रा से कहा कि लक्ष्मण इसी घाट में राम के लिये जल से जाया करते होने । फिर भी, इन्होने यहा कि छहमण इन बनेशो के योध्य नही हैं (२ १०४ २-७)।" "आगे चल कर इन्होंने राम द्वारा अपने पिता को दिये इगुदी फलो के पिण्ड को देखा जो दक्षिणाय कुश पर रक्ता था। उस समय इन्होने समित्रा आदि से वहा 'दशरथ अनेक प्रवार के उत्तम भीग्य पदार्थी का भीग कर चके हैं. अन उनके लिये इग्दी-फल का पिण्ड कैमे उपयक्त हो सकता है। यह देख कर मुके इस जनधनि का स्मरण हो रहा है कि मनुष्य जो अग्न खाना है. उसके देवता भी उमी जन्न को ग्रहण करते हैं।' ( २ १०४, द-१५)।" राम को देल कर इनके नेत्रों से अध्यक्षों की घारा वह निक्ती (२ १०४, १६-१७)। श्रीराम ने कीमत्या तथा अन्य माताओं वो देयते ही उनके धरणों का स्पर्न किया, और कौसल्या आदि स्नेहवण अपने हाम से राम की पीठ से धूल पोछने लगी ( २ १०४, १६-९९ )। लटमण के प्रति भी इन्होंने वैमा ही व्यहार किया ( २. १०४, २०-२१ )। सीता को अपने गरे से लगाते हये उनकी दता पर अन्यन्त घोक प्रवट हिया ( २ १०४, २३-२६)। अत्यधिक शोकविञ्चल होने ने कारण ये राम के सम्मुख दूछ बोल नहीं मकीं, श्रीराम भी इन्हें तथा अन्य साताओं को प्रणाम करके रोते हुये अपनी क्टिया मे चले गये (२ ११२, ३१)। सीताहरण के कारण विलाप करते हुये श्रीराम ने इनका स्मरण श्या (४ १, ११२)। श्रीराम के अयोध्या छौटने गर ये रथ मे बैठ कर उनके स्वागत के लिये लाई (६ १२७, १५)। इन्होने वानर स्त्रियो को वस्त्राभूषणो से सुस्रज्ञित किया (६ १२८, १८)। रायुष्त के राज्याभिषेक वे ममय उसमे सन्तिय सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७)। इनकी मृत्यू (७ ९९, १५)।

कौस्तुभ-एक मणि वा नाम है जो सागर-मन्यन के समय सागर से प्रकट हुई थी (१ ४४, ३९)।

कत्तु, मरीचि के बाद हमें एक प्रजापित का नाम है (३ १४, ८)। इल को पुरुपरव प्राप्त कराने के सम्बन्ध में जब बुध अपने मित्रों से परामर्श कर रहे थे तो ये भी उनके आध्यम में उपस्थित हुये (७ ९०,९)।

मधन, इन्द्र के समान पराक्रमी और देवागुर सवाब के समय देवताओ की सहायता के दिये अधिन देव द्वारा एक गन्यवं-कन्या के गर्भ से उत्प्रमा एक यानर मूचपति वा नाम है। यह दुवेर के साथ ही विहार परता हुआ उसी पर्वत पर रहता या जिस पर कुवेर का निवास था। यह अस्यन्त तेजस्त्री और

बलवान या और बात्मप्रशसा नहीं करता या (६ २७, २०-२३)। क्रीधन, रावण को यद के लिये ललकारते रहनेवाले एक यानर यूथपति

का नाम है जिसके पास ६० लाख वानर सैनिक थे (६ २६, ४२-४३)।

क्रोधयशा, दल की पुत्री का नाम है जो कल्पप को विवाहित यी (३ १४,१०-१२)। इतने कश्यप के पुत्र-सम्बन्धी वरदान को हृदय से ग्रष्टण नहीं किया (३ १४, १३)। इसने दस कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम इस प्रकार है मुनी, मुगमन्दा, हरि, भद्रमदा माताङ्की, सादु ली, ध्वेता, सुरमि, सबंजक्षणसम्पन्ना गुरसा, और बद्रका (३ १४, २१-२२)।

१. क्रोटच, एक दम बा नाम है जो जनस्थान के दक्षिण तीन कोस की दुरी पर स्थित मा ( ३ ६९, ४-५ )। 'यह वन अनेक मेघी के समृह की भांति श्याम तथा विशिव रगों के सुन्दर पूर्णों से हुदीमित होने के कारण चारों ओर से हर्पोत्पुस्ल प्रतीत होता था । इसके भीतर बनेक पश-पक्षी निवास करते थे ( ३, ६९, ६ ) ।" सीता को खोजते हथे श्रीराम और छहमण उस यन में भी आथे ( ३.६९, ७-६)। शापक्रस्त यदु इसी पन में जाकर रहते लगे (७ ४९, २०)।

2. क्रीब्स, एक पर्वत वा नाम है जो कैलास के उस पार स्थित था। इसकी दुर्गम गुफाओं में देवस्वरूप महर्पिएण निवास करते थे। सुग्रीव ने सीता की सीम के लिये बतवर तथा अन्य वानरों को यहाँ भेजा (Y. Y3, २५-२७ )। कार्तिनेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से इसमे एक छिद्र बना दिया था जिसमें से होकर पक्षी इस दुलंद्वय पर्वत की पार करते थे (६ १२, ३३ )।

क्रीक्ची, तामा और करवप की पूत्री का नाम है जिसने उत्लुखी की च्यम दिया (३ १४, १८)।

सीरोड, सीर-सागर का नाम है जिसका अमत प्राप्त करने के लिये देवो कौर असुरो ने मन्यन किया या (१ ४४, १७)। असस्य वागर वहाँ से आये (४ ३७, २१)। बादलो की साभावाला यह ममूद खपनी उठती हुई तर्बो से ऐमा प्रतीत होता या मानो मोतियो का हार पहन रक्ता है-सबीत ने सीता की छीअ के लिये विनल की यहाँ मेजा था ( ४ ४०, ४३-४४ )। बारिन के श्रीध से बचने है लिये भागते हुये सुपीब इसके समीप भी बाये ये (४ ४६, १५)। सुरिध नामक गाय के दूध की धारा से ही इस सागर का निर्माण हमा है (७ २३, २१)।

## ख

खर, जनस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वस किया या (१.१,४७)। बास्मीकिने इसकी मृत्युका पूर्व-दर्शन कर लिया था (१ ३, २०)। रण मे प्रस्थान यह बीर राक्षण वर्षणता का आता या त्तर ]

(३१७,२२)। शुर्पणलाने जनस्यान मे श्रीराम लादिके आगमनका समाचार देते हुये इसे अपने कृष्य बना दिये जाने का कारण बताया (३ १८, २५-२६)। श्रृंणसाकी बात सुन कर यह क्रोधोन्मत्त हो उठा और यह पूछते हुये कि किसने उसे इस प्रकार दुरूप बना दिया है, उस व्यक्ति से ... प्रतिशोध लेन कादचन दिया (३१९,१–१२)। इसने १४ राक्षसो को उन तीन व्यक्तियों का मृतक शरीर लाने के लिए में जा जिनके शरीर के रक्त का शूपणला पान करना चाहती थी (३ १९, २१-२६) । शूपणला को अधिव विरुाप करते देखकर इसने कारण पूछन हुये उसे सारवना देन का प्रयास किया (३ २१, १-५)। शूर्यमला ने इसे युद्ध के लिये उत्तेतित किया (३ २१, ६-२१)। सूर्वंगला के निरस्कार करने पर इसने राम और लक्ष्मण काबध करके उनका गरम गरम रक्त बूर्पणलाको देने कावचन दिया (३ २२ १−५)। इसके मुख संनिकली हुई बात को मुनकर बूर्पणलाको अत्यन्त प्रसनता हुई और उसने राक्षसो में श्रेष्ठ अपने इस भ्राता की भूरि-भूरि प्रशसा की (३ २२, ६)। शूर्पणखा की प्रशसा से उत्माहित होकर इसने अपने सेनापति दूपण से अपनी १४,००० राक्षसो की शक्तिशाली सना तथा अपने रथ को तैयार करने के लिये कहा (३ २२, ७-११)। जब इसका रथ तैयार हो गया तव उस पर आख्ड होकर इसने अपनी सना को आगे बडने की आजा दी ( ३ २२, १५-१६ )। कुछ समय तक इसका रय सना के पीछे पीछे चलता रहा (३ २२, २१)। तदनन्तर इसने अपने सारिय को रथ आगे बढाने की बाज्ञा दी (३ २२,२२–२४)। मार्गमे भयकर अपराकृतो को देख कर पहले तो यह कुछ विचलित हुआ, किन्तु बाद म उनकी परवाह न करते हुये इसने अपनी सेना के उत्साहबद्धन के निमित्त अपने शौर्य की चर्चा की (३ २३,१६ – २५)। राम के समीप पहुँच कर इसने राम को युद्ध के लिये सम्रद्ध देखा (३ २५,१)। अपनी विद्याल सेना से थिरे हुये इमने स्वय राम पर आक्रमण किया (३ २५,२–६)। जब द्रूपण तथा उसके सैनिको का बच हो गया तो इसने कोध म आ कर अपने सेनापनियो को विवित प्रकार के आयुषो से राम पर आक्रमण करने के लिये कहा (३ २६ २३−२५.)। ऐसा क्हकर अपने सेनापतियो सहित यह श्रीराम को ओर बढा (२ २६, २६-२८)। राम की भीपण सहार-शिला के कारण १४,००० राक्षमों में से केवल यह और त्रिशिराही बचे रह ( ३ २६, ३४–३७)। अकेत ही श्रीराम से युद्ध करने के लिये बड़ा (३ २६,३८)। जब विशिश ने स्वय राम से मुद्ध करने भी दच्छा प्रकट की तो इसने उसे बाझा देदी (३ २७,६)। त्रितिरायी मृत्यू वे बाद इसने अपने सैनिकों को एक्त्र करके स्वय आजनण

का नेतृत्व किया (३ २७, २०)। राम के पराकम को देखकर इसका हृदय भयभीत हो उठा (२ २६,१-३)। इसने विविध अस्त्रो से रामपर भाक्रमण करते हुये अनेक प्रकार से अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया (३ २८,४-५)। श्रीराम और इसके द्वारा छोडे गमे वाणो से आकाश आन्छादित हो गया (३ २८, ८-९)। इसने नालीक, नाराच, और विकर्णि बादि बाणो द्वारा राम पर आघात किया (३ २८,१०)। उस समय यह वाजवारी यमराज के समान भयकर प्रतीत हो रहा या (३ २८, ११)। राम की शास्त देखकर इसने उनका पन्य काट दिया और उसके बाद एक बाण से उनके हृदय को बीय कर हवाँस्लात से उड़लने सगा (३ २८,१२-१७)। इसने राम के कवच को बाट दिया (३ २८, १८)। राम ने इसका ब्वज काटकर िता दिया (३ २६,२२)। इसने श्रीताम की छात्री से चार वाण मारे (३ २८, २४)। राम ने छ बागों से इसे आहन किया (३ २८, २६-२७ )। राम ने इसके सारिय, रण के घोड़ों, और रथ की भी काट गिराया (३ २८, २८-३१)। उत समय अपनी गदा छेकर यह घरती पर ही खड़ा होकर यद के लिये उचत हवा (३ २६, ३२)। राम द्वारा कठोर बाणी में सम्बोधित विये जाने पर (३२९, २-१४) इसने उसकी उपेक्षा करते हुवे त्रोबपूर्वक उन्हें युद्ध के लिये सलकाशा (३ २९, १४-२४)। ऐसा कह कर इसने श्रीराम पर अपनी बदा फेंकी (३ २९, २४)। जब राम में इसके मुद्रत्यों की चर्चा करते हुए इसे फटकारा तो इसने उनके शब्दों की उपेक्षा करते हुये उन पर एक विशाल साल-वृक्ष से प्रहार किया (३ ३०, १३-१८)। राम की भीषण बाण-वर्षा से इसके शरीर से रक्त की घारा वहन लगी (३ २०, २०-२१)। यह सम की और क्षपटा (१ ३०, २२)। श्रीराम ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त एक बाण से इसके हुदय को बीच कर इसका वध कर दिया

(३ ३०, २४-२०)। रावण ने इते १४,००० राखासो की सहायता से दण्ड-कारण्य पर सातन करने के लिये निष्ठुक्त किया दा (७. २४, ३६-४२)। या

मान्ना, उत्तर भारत की प्रस्ताव नहीं का नाम है। स्टक्न्नेरपुर तामक नगर दरके तदयर स्पित पा (१ १,२९)। तमता नदी इतने बहुत दूर नहीं भी (१ २,३)। शीराम ब्राग्य का नदी को पार करने की घटना का वास्मीकि ने पूर्वर्यके कर विचा पा (१ ३,१४)। गुङ्गा शीर सरमू नदी के सगम पर सनेक कृषियों के आश्रम वे 'तो प्रमानी महावीमी दिल्या निययता नदीम्। रहावि ततस्वत सरमा सनके सुने ॥', (१ २३,४-६)। पूर्वकाल में दसी स्थान पर भगवाम स्थाप् (शिव) तपस्या करते में (१ २३, गङ्गा]

१०)। शिव ने यही कर्दम को भस्म कर के राख बना दिया था (१ २३, १०-१४)। राम और ल्दमण को लेकर विस्वामित्र ने नीका द्वारा इस नदी को पार किया था (१ २४,४)। राम और लक्ष्मण ने इसे प्रणाम किया (१ २४, १०)। यह विश्वामित्र के सिद्धाधम के उत्तर से स्थित थी (१ ३१, १५)। विश्वामित्र वे साथ राम और लदमण ने मृतिसेवित, सरिताओं में श्रेष्ठ, हसो और सारसों से सेविन, पृथ्यमृतिला जाहबी ( गुड़ा ) का दर्गन किया (१ ३४,६-७)। "महर्षि विश्वामित्र ने हमी नदी के तट पर नियास बरके विधिवत स्नान तथा पितरो का तर्पण किया। तदनन्तर अग्निहोत्र करके उन्होरे हिव्य का मोजन किया और उसके बाद गङ्का के तट पर महर्पियों के साथ बैठ गये (१ ३५, =-१०)।" राम के पूछने पर विश्वामित्र ने गङ्गा की उत्पत्ति की कथा का दणन किया (१ ३४, १०-१२)। गङ्गा हिमबान और मेना की ज्येष्ठ पुत्री थी, जिनके रूप की मृतल पर कोई मुलना नहीं थी (१ ३५, १३-१६)। बुछ काल के पहचान देवकार्य की सिद्धि के लिये देवताओं ने गद्धा की, जो आगे चलकर त्रिपयना नदी के हप में स्वर्ग से अवतीणं हुई. गिरिराज हिमवान से मौगा (१ ३४, १७)। त्रिमुवन का हित करने की इच्छा से हिमवान ने स्वच्छन्द पथ पर विचरनेवाली अपनी लोक्पावनी पूरी गङ्गा को देवनाओं को दे दिया (१ ३४, १८)। गद्धा को प्राप्त करके देवना प्रसन्न हो चले गर्न (१ ३४, १९)। 'एते ते र्शंलराजस्य मुते लोदनमस्तृते । गङ्गा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च रापव ॥, (१ ३४, २२)। 'सुरलोक समाहढा विवादा जलवाहिनी', (१ ३४, २३)। 'क्य गुद्धा निषयमा विश्वता सरिद्रत्तमा', (१ ३६, ४)। ब्रह्मा ने बताया वि देवों के सेनापनि का जन्म सङ्घा के गर्भ से होगा (१ ३७, ७-६)। "अग्नि वे अनुरोध पर इन्होने शिव के तेज को धारण करना स्वीकार कर लिया। तदनन्तर जब इन्होने दिव्य रूप भारण कर लिया तो अग्नि ने इनको सब ओर से उस हद-तेज से अभिविक्त कर दिया जिससे इनके समस्त स्रोत परिपूर्ण हो गये (१ ३७, १२-१४)।" उस समय इन्होने अन्ति से बहा 'आपके द्वारा स्थापित किये गये इस तेज को घारण करने में में असमये हैं, (१ ३७, १५)। तदनन्तर अन्ति के बादेश पर इन्होते अपने गर्भ को हिमदानु पर्वन के पारवंभाग में स्थापित कर दिया (१ ३७, १७-१८)। गुरुड ने अनुमान से उनके चाचाओं का गङ्का के जल से तर्पण करने के लिये कहा जिसमें उन लोगो को स्वर्ग प्राप्त हो (१ ४१,१९~२०)। गङ्गा को अनल पर लाने का उपाय सोवने में सगर असमर्थ रहे (१.४१, २४)। इन्हें मूतल पर लाने ने उद्देश्य से भगीरय ने थोर तपस्या की (१,४२,१२)। भगीरय ने ब्रह्मा से यह दरदान माँगा कि नगर पुत्रों की घरन गङ्गा के जल से सिनित हो (१४२, १६-१९)। प्रगीरय नी बात सुनवर बहुताजी ने उनसे कहा कि गङ्का के गिरने का देग यह पृथिबी नहीं सहन कर सकेंगी, अत उन्हें शिव को गड़ा की घारण करने के लिये ग्रीयार करने का परामर्श दिया (१ ४२ २३-२४)। राजा मगीरण से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने गङ्गा से भी भगीरथ पर अनुबह करने के लिये कहा (१ ४२, २४)। ज्योही शिव ने गङ्गा को अपने मस्तक पर धारण करने की स्वीकृति दे दी, त्यो ही सर्वछोक नमस्त्रना हमवती गङ्गा विशास रूप धारण करके अत्यन्त दु सह वेग के साथ आकाश से शिव के मस्त्रफ पर गिर पढ़ी (१ ४३, ३-५)। उस समय गङ्गा ने यह विचार किया था कि दे अपने दुर्धर देग से शकर को लेकर पाताल मे प्रवेश कर जायेंगी (१ ४३, ६)। परन्तु इनके अनिप्राय को जानकर शिव ने इन्हें अपने जटा जाल में ही वर्षों तक उलसा रक्सा (१ ४३, ७-९)। मगीरय की प्रार्थना गर सिव ने गुज़ा को विन्दु-गरोवर मे छोड दिया (१ ४३, १०-११)। बहाँ छ ते ही बङ्गा की नात घारायें हो गई, जिनमें से हादिनी, पावनी और निलनी पूर्व दिशा की ओर, तथा सुचन्नु, सीता और सिन्यु पश्चिम दिशा की शोर चली गई, जब कि मातवी घारा भगीरय के पीछ-पीछे चलने लगी (१. ४३, १०-१४ )। शिव के मस्तक से गङ्गा की वह जलराशि महान कल-कल नाद के साथ तीव गति से प्रदाहित हुई (१ ४३, १६)। मत्स्य, फच्छप, और शिशुमार शुब्द के सुब्द उसमें गिरने रुगे (१ ४३,१७)। उस समय ऋषि. मन्वर्ष, यश्च, सिद्ध और देवता विमातों, घोडो और हाथियो पर बैठकर स्नानात से पृथियी पर आई हुई गङ्गा को टेलने छगे (१ ४३, १८-२०)। गङ्गाको वह धाराकदी तीन्न, कही टेडी, और कही चोडी होकर, कही नीचे की और और करी कार की ओर, तथा कही समतल मूमि से होकर बहु रही थी (१ ४३, २३-२६)। उस समय मृतलवासी ऋषि और गन्धर्व मगवान बिंव के मन्तक से गिरे उस जल को पित्र समझ कर उसमे आवमन करने लगे (१ ४३, २७)। जो खापश्रस्ट होकर आकाश में पृथिवी पर आ गये थे वे गङ्गा के जल में स्नान कर के निष्पाप हो पुन अपने अपने लोको को चले गये (१ ४३, २८-२९)। उस प्रकाशमान जल वे सम्पर्क से आतम्बत हुये सम्पूर्ण जनत् को सदा के लिये प्रमतता हुई और सभी लीग गङ्गा में स्नान करके पापहीन हो गये (१ ४३,३०)। "उम समय मग्रीरम का एय आगे-आगे चल रहा था, उसके पोछे पङ्गा थी, और देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गृन्धवं, यदा, जिल्लर, नान, सर्प, तथा अध्यक्तारों गना दे साथ चल रहे थे। सब प्रकार के

जल जन्तु भी गङ्गाकी जलराश्चिके साथ सानन्द चल रहेथे (१४३,३१ – ३२)।" मङ्गाबपने जल प्रवाह से जहीं के यज्ञ मण्डप को यहाले गई जिस पर कपित होकर उन्होंने गङ्गा के समस्त जल को पी लिया (१ ४३,३४-३४)। जब देवताओ, गन्धवीं, और ऋषियों ने गङ्गा की उनकी (जल्ल की) पुत्री बना उन्हें प्रसप्त किया तब उन्होंने अपने कान के छिट्रो द्वारा गजा को पन प्रकट कर दिया-इसीलिये गङ्गा का नाम जाह्नवी भी पडा (१ ४३, ३५-३८)। वहाँ से पुन भगीरय के रय का अनुसरण करती हुई गङ्गा ने सगर पत्नी द्वारा खोदे गये रसातल के मार्ग मे प्रवेश करके सगर पुत्रों की भरम-राशि को बाष्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्पाप हो कर स्वर्ग पहुँच गये (१ ४३, ३९-४३)। सगर पूत्रों की मस्म-राशि जब गङ्गा के जल से आप्लाबित हो गई तब वहाँ भगीरय के सम्मुख ब्रह्मा उपस्थित हुये (१ ४४, २)। 'ब्रह्मा ने गद्धा को भगीरम की ज्येष्ठ पुत्री कहते हुए उनका नाम भागीरथी रक्ला । बह्या ने कहा कि त्रिपयगा, दिव्या, और भागीरथी, इन तीनो नामो से यङ्गा की प्रसिद्धि होगी (१ ४४, ५-६)।" 'मङ्गा पर्यमता', (१ ४४, ९)। 'गङ्गावतरणम्' (१ ४४, १३)। 'गङ्गा', (१ ४४, २०)। 'गङ्गावतरण शुमम्, (१ ४४, २२)। श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वा-मित्र ने गङ्गा पार की (१ ४४,९)। गङ्गा का वर्णन (२ ५०,१२-२६)। 'तराम जाह्नवी सौम्य सीझगा सागरगमाम्', (२ ५२ ३)। सीना और ल्दमण ने इन्हें प्रणाम किया" (२ ५२, ७९) । सीता ने गङ्गा से प्रार्थना नी (२ ४२, =३) । 'ततस्त्वा देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागना । यथ्ये प्रमुदिना गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी ॥', (२ ५२, ६५) । 'अनघा', (२ ५२, ९१) । निर्वासित राम, सीता, और लब्मण ने ऋजुबैरपुर के निकट गङ्गा की पार क्या (२ ५२, ९२)। 'महानदीम्', (२ ५२, १०१)। राम इत्यादि उस प्रदेश की ओर बढ़े जहाँ गङ्गा और गमुना का सगम या (२ ५४,२)। गङ्गा और यमुना की धाराओं के मितने से उत्पन्न शब्द को मुनकर थीराम ने यह जान लिया कि वे लोग अब दोनो नदियों के सगम पर पहुँच गये हैं (२ ५४,६)। सगम पर ही महर्षि भरदाज का आध्रम स्थित या (२ ५४, म)। 'अवनाशो विवक्तोऽय महानद्यो नमागम । पुष्पश्च रमणीयश्च वमत्विह भवान् मुलम् ॥', (२ ५४ २२) । वेकव देश को भेजे गये विमय्ठ ने दूतों ने हस्तिनापुर के निकट गङ्गा को पार किया (२ ६८,१३)। केक्य से लौटते समय भरत गङ्गा और सरस्वनी के सङ्गम से होकर आये थे (२ ७१, १)। भरत ने प्राप्तट के निकट सङ्घा की पार क्या (२ ७१, १०)। मरत द्वारा बनवाया गया राजमार्ग गद्धा के तट से होकर गया था

(२ ८०, २१)। विवक्ट जाते समय मरत ने मङ्गा के तट पर एक दिव विश्राम निया (२ ८३, २६)। मरत ने युद्ध वी बहायता से गङ्गा भी पार निया (२ ८६, २६)। विजक्ट से लोटले समय मरत में याना मी पून पार निया (२ ११६, २१-२२)। सीना वी सोक के लिये सुवीद ने विवन को पान्ना के सेन में नेता (४ ४०, २०)। जब श्रीराम ने सम्मुख मूर्तियान सामर उपस्थित हुआ तो उसके साम पञ्जा आदि निरमों भी भी (६ २२, २२)। सम वा पुलक विश्वाम पञ्जा का त्रवर में शिनर निया (६ १२६, ११)। "दर्शन व सहस्थानि योजनात सर्वय मा पञ्जा यत्र सरिस्कृष्टका नामा के बुद्धतरह ॥", (७ २३म, ८)। "बङ्गालोवेषु नोहन्ति पुण्य वर्षानि सर्वतः", (७ २३थ, ९)। "कष्टम बायुमाने तु यत्र गङ्गा प्रतिदिन्ना बाहायत्र हु। विश्वास स्वास्त्र प्रति हु। सीना को वन में छोडने के लिये ले विश्व स्वास्त्र स्वास ने सीता वे साय गङ्गा भी गार निया (७ ४६, १६)।

गज 🛚

पान — रहीने नुधीय के शिमपैक में मांग किया था ( ४ २६, ३१)। दिनियां जाते समय हरमय ने मार्च में इनके कल्यन मुन्दर मबन में देश (४ ३६, ९)। इन बननान शोर ने गुपीय के वाधा गीन नरोड सानर मेंने में (४ ३६, २६)। श्रीता ने सोन के लिये मुधीय इन्हें दक्षिण दिया में गेनना वाहिने वे (४ ४९, ३)। वानी नो सीन में हनुगान सादि ने नाथ इन्होंने ब्रह्मीय नाम पुत्रम में प्रदेश किया (४ ४०, ४-०)। तन अद्भव ने वाहरी है साहुर अपने को उनमें शक्तियों नाम्यम में प्रधा तो इन्होंने स्थानी स्तिक स्व मोजन सत्याम (४ ६४, २-३)। साम नी मार्गी नेना में एक मांग की रखा ना मार इन वर भी था (६ ४१, ३९)। इन्होंने अद्भव के नेतृत्व थे दक्षिणी पास्त्रम पर मुद्द किया (६, ४१, ३९-४०)। अपनी सेना ने रखा करते हुने में दबार से उपर दौर रहे में (६, ४९, ३९)। इन महालती ने तथन से इन्द नुद्द दिया (६, ४९, ९९)। ये नामर-गेना भी व्यवस्थान करते हुने में इयार से उपर दौर रहे में (६, ४९, ३९)। ये नामर-गेना भी व्यवस्थान करते हुने में इयार से उपर दौर रहे में (६, ४९, ३९)। इन महालती ने तथन से इन्द नुद्द दिया (६, ४९, ९९)। ये नामर-गेना भी व्यवस्थान करते हुने में ६ ६ ६,४,४०)। या मार्च से हुना के सिये ही देवनाथों ने दसने शिष्ट में भी (७ ३६,४०)।

सन्धमात्न, हुनैर-पुत्र एक तेजस्त्री वातर का जाम है (१. १७, १२)। इसमें सुवीब के राज्याभिक समारोह में माग क्या था (४ २६, २४)। मुधीब के सामज्ञत्व पर यह करोड़ों आवरों वो साम तेज र आया (४ २६, २४)। मीगा की लोज के लिसे सुवीज होते बीजण दिला में मेजना लाइने थे (४ ४१, ४)। सीगा की लोज के लिसे सुवीज होते बीजण दिला में मेजना लाइने थे (४ ४१, ४)। सीगा की स्पीत के लिसे एक बार पुत्र दिलाणी होतों में जाने

के अनुद के प्रत्याव वा इवने वनपैत विचा (४ ४९, ११-१४)। इनने एक बार पून किन्य क्षेत्रों के बनो तथा रजन पर्वत पर छीवा थी वक वसन तत को की जब तक सूच-ध्याव के करने होता खान तही हो गया (४ ४९, ११-२०)। जल की कीज से अन्य वानरी सहित इवने भी कहा विक नामक पुत्रा मे प्रवेश किया (४ १०, १-६)। सायर-क्ष्युत की शांति के मान्या में अन्त्रह आर पृष्ठ के पर इवने अन्ते क्षाव थी जन तक बूदने की शांति वार्वा (४ ६६, ६)। इने वानर-क्षेत्र के बाम मान की रक्षा वा प्रार सीमा गया 'गण्यहस्नीव दुर्षेपेव्हरस्त्री गण्यमादन । यातु वानरवाहस्या सम्प पार्वमितिका।' (६ ४, १६, देन, देखिये ६ २४, १६ भी)। होना की रसा करते हुने यह दूपर ने उपर दोड रहा था (६ ४२, ३१)। इनने दुन्यक्ष र आकृत्य होना विचा करते हुने यह इपर ने उपर दोड रहा था (६ ४५, २२, २८)। इसने तुन्य ने इसने किया (६ ४३, १२) । इसने क्या तीन वानरी के साथ इस्तिक के रस के अन्तो को पार कर रस्त्र की भारत कर रिया (६ ८९, ४४-४)। इसने क्या तीन वानरी के साथ के प्रत्यो को पार कर रहा था (६ ४, १८, २८)। प्रत्ये के स्वर्य के अन्तो को पार कर रस्त्र की भारत कर रिया (६ ८९, ४४)। इसने क्या तीन वानरी के साथ के प्रत्यो के साथ के अन्तो को पार कर रस्त्र की भारत कर रिया (६ ८९, ४४-४)। इसने क्या तीन वानरी के साथ के प्रत्यो की साथ कर रही। यह से उपरिक्ष हुने ये साम्यक्ष (वह)—वे दशरर के द्वित स्वा की उपरिक्ष हुने ये साम्यक्ष (वह)—वे दशरर के दशरे से अन्तो को साथ कर रही। यह से उपरिक्ष हुने ये साम्यक्ष (वह)—वे दशरर के द्वित से के प्रत्यो की साथ कर रहा की प्रतिक्ष से साथ की स्वर्य स्वर्य से उपरिक्ष हुने ये सामक्ष से साथ की साथ की साथ की साथ के प्रतिक्ष हुने ये साथ से उपरिक्ष हुने से साथ से सा

गन्वर्य, (बहु॰)-ये दशस्य के पुत्रेष्ट्रि यज्ञ मे उपस्थित हुये थे (१ १४, ४)। इन लोगों ने रावण के बत्याचारों के विरद्ध ब्रह्मा से शिशायन की (१ १५, ६-११)। ब्रह्मा के रावण की यह यरदान दे रक्ता या कि वह किसी गन्यवं के द्वारा नहीं मारा जा सकता (१ १४, १३)। रावण ने इत पर भीषण अत्याचार किया (१ १४, २२)। जब ये लीग नन्दनवन में कीड़ा कर रहे ये तब रावण ने इन होगों को स्वर्ग से मिम पर गिरा दिया (१ १४,२३) । ये लोग विष्ण की शरण में गये (१ १४, २४) । इन लोगो ने विष्णु की स्तुति की (१ १४, ३२) । बह्या ने देवनाओं से कहा कि व गम्धवं-कन्याओं से बातर-सन्तान उत्पन्न करें (१ १७, १)। राम इत्यादि के जन्मोत्सव के समय इन रोगो ने भी प्रसन्न होकर गायन किया (१ १८, १७)। ये लीग जनक के धनुष सी प्रत्यश्वा चडाने में रूसमर्थ रहे (१ ३१, ९) । सगर-पुत्रों के मूमि सोदने से मयभीत होकर देवताओं सहित इन लोगो ने भी बह्या वे पास जावर उनमे समय-पुत्रों वे विरद्ध विशायन की (१. २९, २३-२६) । गङ्गाबतरण वे समय ये लोग भी उपस्थित थे (१ ४३, १७) । इन टोर्गों ने गङ्गा वे पदित्र ज्लाना स्पर्ध विया (१, ४३, २४)। गङ्गा की घारा के साय-साय ये लोग भी वर्त (१ ४३, ३२)। अहम्या ने शाप-मुक्त होने पर ये लोग भी प्रसन्न हुये (१ ४९, १९)। विनिष्ठ का आध्यम इन लोगो के निवास से सुधोमित हो रहा या (१ ४१, २४)। जब विश्वामित्र ने विमिष्ठ पर प्रहार करने के लिये ब्रह्मास्त्र का सन्यान किया

९-१=)। राम के विवाहोत्सव के समय इन लोगो ने बायन किया (१. ७३, ३४ )। राम और परश्राम के इन्ड-गुड को देवने के लिये थे लोग भी एकत्र हये (१ ७६, १०)। जब दशरण ने की यी को वर दैने की प्रतिज्ञा की तो।

तमने बन्धवों से भी साक्षी रहने के लिये कहा (२ ११, १४-१६)। भरत की सेना के मतकार में भरदाज ने इन लोगों की सहायता का भी आबाहक किया था (२ ९१, १६)। भरद्वाज के लाश्रम से इन छोगो ने गायन किया (२ ९१, २६)। दूसरे दिन बात काल महींव भरदाज से आजा लेकर ये लीप

अपने होक बसे गरे (२ ९१, ६२)। ये छोग अगस्य के आक्षम वो सहीभित बरते थे (३ ११, ९०)। तर के बिरुद्ध युद्ध के समय इन लोगों ने श्रीराम की सफलता के लिये प्रार्थना की (३ २३, २७-२९)। घर और राम के अदमत यह को देखने के लिये ये छोग भी उपस्थित हमें 13 २४. १९-२३ )। सर की सेना के प्रथम आवमण से आहन श्रीराम को देखकर इन लोगों को अत्यन्त इस हुआ (३ २४ १४-१६)। ये लोग रावण को

यह में पराजिन नहीं कर सके में ( ३ ३२, ६ )। रावण को यह वरदान मा कि उसनी गनवर्षों के हाथ से मृत्यू नहीं हो सकेगी (३ ३२, १८-१९)। रावण उन कुञ्जो के निश्ट साया जिनमे गन्धवं गण विहार करते थे (३ ३४. १४ २०)। ये लोग जनम्यान को सूत्रीमित करते थे (३ ६७,६)। पश्चिमी समुद्र के बीच में स्थित पारियाय पर्वा पर चीबीस करोड यन्यवं-तपस्तिन, अन्तिसकादाा, घोरा, पापकर्मण, पानकविप्रतीकादार --निवास -

करते थे (४. ४२, १९-२०) । 'दुरासदा हि से बीरा सत्त्ववन्ती महावला ॥ फलमुलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमनिक्षमा ।', (४ ४२, २१-२२)। सोमाधम इन छोगों से सेवित था (४ ४३, १४) । वें उत्तर कुछ क्षेत्र में निवास बरते थे (४ ४३, ४९)। जब हनुमान समद लौधने के लिये महेन्द्र विदि धर

स्थित हुये ती मधुपान के संसमें से टढ़न चित्तवाले गत्यवों ने उस पर्वत की छोड दिया (४ ६७, ४५)। महेन्द्र गिरि इनसे सेवित था (४ १, ६)। जब हनुमान् समुद्र को लांच रहे वे तो उस समय इन छोमो ने उन पर पुष्प-वर्षा की (४ १, ८४)। हनुमान् के वल-पराकव की परीक्षा लेने के लिये इन कोगों ने सुरसा से हनुमान ना मार्ग अवरुद्ध करने के लिये बहा (१. १, १४४-१४७)। ये लोग अन्तरिक्षा मे विचरण करते थे (५ १,१७८)। हतुमान् के द्वारा लडु: की सस्म हुई देलकर इन कोगों ने बाइनमें किया (४, ४४, ४०)। रुद्धा में हनुमान् की सफलता पर ये अध्यन्त प्रसन्न हुए (४.१४, ६२)। ७ साठ स्टीत

भार से यह पवत घँसने लगा तो ये लोग उसपर में हट गये ( प्र प्रद. ४७)। इनकी आकारारूपी समुद्र के कमल के साथ तुलना की गई है ( ४ ४७, १ )। जब सागर पर पत्थरों ना पूछ बन गया तो ये छोग भी उसे देखने के लिये आपे (६ २२, ७४)। जब राम ने कूम्मकर्ण का वध कर दिया तो से लोग अत्यन्त हरित हुये (६ ६७, १७३)। मकराक्ष और राम के अदमत यद की देखने के लिये में लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २४)। जब इन्द्रजित् लक्ष्मण के साथ युद्ध बरने लगा तो इन छोगो ने जगत के बत्याण के लिये आर्थना की (६ ६९,३६)। ये लोग इन्द्रजित के विरद्ध युद्ध कर रहे लक्ष्मण की रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४)। इन्द्रजित वा वध हो जाने पर ये लोग अत्यन्त हरित हुये (६ ९०, ७६) । उस समय ये लोग हरित होकर नत्य करने लगे (६ ९०, ६६)। इन्द्रजिन की मृत्यु हो जाने पर इन छोगी नेशान्ति की साँस ली (६ ९०, ८९)। इन लोगो ने श्रीराम के पराक्रम की सराहना की (६ ९३, ३६)। जब स्थासीन रावण में यह करने ने लिये श्रीराम पैंदल कडे हये तो इन लोगो ने उने बरावरी वा युद्ध नहीं माना (६ १०२, ५)। जब रावण ने श्रीगम को सहस्रो बाणों से पीडित कर दिया तब ये लोग अस्यन्त दुली हो उठे (६ १०२, ३१)। राम और रावण के अन्तिम गुढ को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५, १०६, १८)। जब श्रीराम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो इन छोगो ने गायो और ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की (६ १०७, ४८-४९)। इन लोगो ने राम और रावण के अस्तिम युद्ध को देखा (६ १०७, ५१)। रावण-वध का दस्य देखने के पक्ष्वान् उसी की गुम चर्चा करते हुने ये लोग अपने विमानी से अपने स्थानों को लौट गये (६ ११२, १-४)। इन लोगों ने सीता के अग्नि मे प्रवेश के तथ्य को देखा (६ ११६, ३१ ३३)। श्रीराम के राज्याभिषेक के समय इन लोगो ने गायन किया (६ १२८, ७२)। जब विष्णु ने भारयदान बादि राक्षानो का वध नरने वे लिये प्रस्थान त्रिया हो इन लोगा ने विष्णु की स्तृति की (७ ६, ६७)। मन्दाविनी का तट इनसे सेवित या (७ ११, ४३)। यद्यों और राक्षसो के युद्ध ने समय वे भी उपस्थित थे (७ १४,६)। यम और रावण के सवर्षको देखने के लिये ये छोग भी उपस्थित हुवे (७ २२,१७)। जब इन्द्र रावण के विरुद्ध युद्ध करने ने लिये निक्से ती ये लोग अनेक प्रकार के वाद्ययत्र बजाने लगे (७ २८,२६)। अपनी स्त्रियों के नाम में लोग विष्य-पर्वत पर आमें (७ ३१, १६)। जब बागु ने बहुना बन्द कर दिया हो ये लोग बहुता की शारण में गये (७ ३४, ४३)। वायु की

प्रसन करने के लिये ये लोग भी बहुम के साथ गर्ये (७ ३४,६४)। क्षपने साहत पुत्र को गोद में लिये हुये वायु को देखकर इन लोगों को उन पर अरयन्त दया बाई ( ७. ३४, ६४ )। इन लोगो ने नारद द्वारा वर्णित कथा की स्ता (७ ३७६,६)। लब्धासुर के प्रहार से शत्रुष्त के गिरने पर इन लोगों में महान् हाहाकार मन गया (७ ६९ १७)। जब लवणासूर के वध के लिये शतुष्त ने एक दिव्य बाण निकाला तो देवता, असुर, गम्बवं, श्रीर मूनि आदि सहित समस्त जगत् वस्वस्य होकर बहुत के पास गया ( ७ ६९. १६-२१)। देवता, देत्य, गन्ववं जादि सभी कत्यन्त भयभीत होकर सदा राजा इल का स्तुति-पूचन किया करते थे (७ ८७, ५-६)। सिन्ध् नदी के दोनो तटो पर बसे ग वर्षों की नगरी पर तीन करोड गन्धव शासन करते थे (७ १००, १०-१२)। "अपने देश की रक्षा के लिये इन लोगों ने भरत और युधाजित के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में भरत आदि ने समस्त गन्धवीं का सहार करके इनके देश पर वयना अधिकार कर लिया (७ १०१, २-९)।" राम को स्वर्गाभिम्ख जानकर अनेक गन्धवं-बालक उनका (राम का) दर्शन करने के लिये आये (७ १०८, १९)। जब श्रीराम परमयाम जाने के लिये सरयू-तट पर आये तो में छोन भी वहाँ उपस्वित हुये (७११०,७)। बिष्मु के लौटने पर इन लोगों ने हुएँ प्रकट किया ( ७ ११०, १४ )।

ग•सर्वी, कोस्वरा-पुती सुरिम की दितीय पुत्री का नाम है (३ १४, २७)। यह बस्वों की माना हुई (३, १४, २०)।

गय, एक धक्तिकाली राजा का नाम है जिसने रावण की अधीलता स्वीकार कर छी यो (७ १९,३)।

गया, एक देव का नाम है जिसके राजा गय थे। भाग ने इस देश से यज करते हुने पितरों के प्रति यह कहानत कही थी। 'वेटा पुत्र नामक नरक से पिता का वसार करता है, दमीलिये उसे पुत्र कहते हैं। बही पुत्र है जो नितरों की एवं भोर से राता करता है। वहुत से गुणवान और बहुयूत पुत्रों की इच्छा करती चाहिये। सम्मय है मात हुने इस्ती पुत्रों में से कोई एक मी गया की वाजा करे।' (र १००, ११-१३)।

गरुड—रखरम का यशपुण्ड ए. तिमुज के बाबार वा बना था जो सुवर्ण-मय पंथोनाठे पटक के समान प्रतीत हो रहा था (१ १४, २९)। वेनतेय (गरुड) पर जाक्य होकर विष्णु महाराज दखरम के प्रतिष्ट का ने प्यारे (१ १४, १७)। स्वर की दूसरी पत्नी का नाम सुमित था जो अध्िनीत क्षत्रम की पुनी और वहत की बहुज भी (१.३६.४)। पालाज प्रदेश में अगुमान ने वायु के ममान वेगसाती परितास पटक को देखा जो समप्युमी के पूर्वजो का तर्पण करने का परामशं दिया (१ ४१, १७-२१)। कीसत्या ने राम से वहा 'पूर्वकाल में बिनना ने अमृत लाने वी इच्छावाले अपने पुत्र गरड के लिये जो मगल इत्य किया या वही मगल तुन्हें प्राप्त हो।' (२ २४, ६६)। अगस्त्याध्यम मे राम ने इनके स्थान वो भी देखा (३ १२, २०)। ये विनता के पुत्र थे (३ १४, ३२)। "सिन्घराज के सागर-तट पर एक विशाल बरगद का बुक्त या जिस पर एक समय महाबली गरड एक विशाल-नाय हायी और नष्ट्रये को लेकर उनका भक्षण करने के लिये सा बैठें । उस समय पक्षियों में थेष्ठ महावली गरड ने वृक्ष की उस झाला को अपने भार से तोड डाला । उस शाखा के नीचे अनेक वैवानम, माप, वालवित्य, आदि महर्षि एक साथ ही निवास करते थे। उन पर दया करके धर्मातमा गरुड ने उस टटी हुई सौ योजन लम्बी शासा को, तथा हाथी और बृहुये की भी, वेग-पूर्वक एक ही पजे मे पकट लिया और आकाश में ही उन दोनों जातुओं के मास का भक्षण करके उस झाला से नियाद-देश का सहार कर डाला । उस ममय उक्त महामुनियों को मृत्यु के सहट से बना लने के कारण गरड की अनुपम हवें हुआ। (३ ३४, २७-३३)।" इस महान हवें से गरुड का परा-कम दूना हो गया और उन्होंने अमृत से आते के लिये इन्द्रलोग में जागर इन्द्र-भवन का विष्यम करके अमृत का हरण कर लिया। (३ ३४, ३४-३४)। इनका भवन लोहित सागर के शाल्मली वृक्ष के नीचे क्यित और विश्वकर्मा ने स्वय उसका निर्माण किया था (४ ४०, ३७-३८)। सम्पानि ने अपने की गरुड का वशक बताया (४ ५८, २६)। जाम्यवान् ने हनुमान् को समुद्र रहन के लिये उत्साहित करते हुये उन्हें महाबली, तीवगामी, विस्वात और पक्षियों म शेष्ठ गरुड के समान बताया (४ ६६, ४)। जाम्बवान ने बताया कि उन्होंने गरड को अनेक बार समुद्र से बडे-बडे सपीं को पकडते देखा था (४ ६६, ५)। सीता ने बताया कि केवल तीन हो प्राणी-हनुमान, गस्ड और बायु-समुद्र को लीव सकते हैं (४ ४६,९)। इन्द्रजित् द्वारा प्रयुक्त नागराश में आबद राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद इन्होंने उन शोगों में दारीर यो भी स्वस्य कर दिया (६ ४०, ३६-४०)। राम ने इननी प्रश्नसा वरते हुये इन्हें 'रूपसम्पन्नी दिव्यलगनुनेपन । बसानी विरत्ने बस्ते दिव्यागरणमूपिन', कहा और दनसे दनना परिचय पूछा (६ ५०, ४१-४४)। "श्रीराम को उत्तर देते हुये इन्होंने अपने को उनका मित्र बताया और उस कठिन स्थिति का वर्णन दिया जो राम के सम्युक्त उपस्थित हो गई थी। तदातर इन्होने बताया वि दिस प्रकार राम और लक्ष्मण पारामुक्त हुये । इसके बाद इन्होंने राम से कहा "

सर्व र

'समस्त राक्षस स्वभाव से हीं बुटिल होने हैं, परन्तु शुद्ध स्वभाववाने आप जैसे शुरक्षीरो का सरल्या ही बल है। अत इसी दृष्टान्त को सामने रसकर आपको रणक्षेत्र में राक्षसों का विश्वास नहीं करना चाहिये।' ऐसा कहकर इन्होंने श्रीराम से बिदा ली और वहाँ से चसे गमें (६ ५०, ४५-६०)।" जब राम ने मुम्भकर्ण का वस कर दिया तो ये अस्यन्त प्रसन्त हुये (६ ६७,१७९)। इन्द्रजित से युद्ध कर रहे ल्ह्मण की ये रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६३)। राम और रावण के अन्तिम युद्ध को देलन के लिये में भी उपस्पित हमें (६. १०२, ४३)। उन दिएणु ने मास्यवात् से युद्ध किया तो दन्होंने विष्णु को अपनी पीठ पर वहन क्या (७ ६, ६६)। मालिन् ने जब गदा के प्रहार से इनके मस्तक को शहन कर दिया तो ये भी युद्ध करने एगे (७ ७, ३६-३९)। जब पराजित होरर राक्षसगण भागन लग तो इन्होंन उनका पीछा करते हुये अनेक का वस दिया (७ ७, ४६-४८)। जब मास्यवान ने विष्मु की आहत करने के परवात इन पर आरमण हिया तो अपने पक्षों को बीच गति से हिलाते हुये ये विष्णु को दूर वचा से गये (७ ६, १७-१८)। ये खठवें अन्तरिक्ष में निवास करत है (७ २३व, १०-११)। हनमान को इनसे भी तीवगामी कहा गया है ( ७, २४, २६ )। मीता के राष्य ग्रहण को देखने के लिये ये भी राम की सना में उपस्थित हुये (७ ९७, ९)। श्रीराम के बैट्याब तेज में प्रवेश करने पर यह भी भगवान् का गुणगान करने लगे (७ ११०, १४)।

गर्ग, एक ऋषि का नाम है जो सीता के शाब प्रहण की देखने के लिये राम की समा में उपस्पित हुये थे (७ ९६,४)।

गचय, एक मानर युवपति का नाम है जिन्होंने सुप्रीय के राज्याभियेक मे भाग लिया था (४ २६, ३४)। शिव्यन्या जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग मे इनके सुदर भवन की भी देखा ( ४ ३३, ९ )। इस 'काश्वन हीलाम महाबीर' बानर भ्ययपति ने सुरीय को पाँच करोड बानर दिये (४. ३९, २३)। सीता की सोज के लिये सुप्रीव इन्ह बक्षिण दिशा में मेजना चाहते थे (४ ४१, ३)। जिल्दा क्षेत्रों के बनी म सीता को स्रोजते हुये हुनुमान आदि के साथ जल की लोज में इन्होंने भी ऋक्ष दिल नामक गुका में प्रवेश किया (४.५०, १ ६)। इन्हें राम वी सेना का एक नायक नियुक्त किया गया (६ ४, १६)। 'यस्तु गैरिकवर्णाभ वयु पुरपति वानर । अवमत्य सदा सर्वान्वानसत्यल-दर्पितान् ।। गवयो नाम तेजस्त्री स्वा कोघादभिवतंते । एन शतसहस्राणसप्तिति पर्युपासते ॥', ( ६ २६ ४६-४७ )। बङ्गद के नेतृत्व में इन्होंने दक्षिणी काटक पर युद्ध किया (६ ४१, ३९-४०)। अपनी सेना की रक्षा करते हुये इयर से उघर दौड रहे थे (६ ४२, ३१)। इन्होंने रावण पर भारी शिलाओ से

बाश्रमण किया किन्तु स्वय बाहत हथे (६ ४९, ४२-४३)। इन्द्रजित ने इन्हें बाह्त किया (६ ७३, ५=)। राम के राज्यामियेक के समय ये परिवर्गी समद से जल लाये। (६ १२८, ४६)। देवों ने राम की सहायदा के लिये इनकी मृद्धि की थी (७ ३६, ४०)।

गवास, एक वानर यूपपति का नाम है जिन्होंने मुग्रीव के राज्याभिषेक म भाग लिया था (४ २६, ३४)। किष्कित्या आते समय मार्ग में लड़नण ने इनके भी मुसजिन भवन को देखा (४ ३३,९)। लाजू र जाउनाने भयकर पराक्रमी गवाक्ष दस अरव वानरो की सेता सहित •सुबीव के पान आये थे (४ ३९, १९)। सीना की सोज के लिये मुबीब इन्हें दक्षिण दिशा में भेजना चाहते थे ( ४ ४१, ३ )। विख्य क्षत्र के बनो में सीना हो इंटने हए हनुमान् बादि बानरों के साथ जल की खोज म इन्होंने भी ऋक्ष-जिल में प्रवेश किया ( ४ ५०, १-= )। सागरलङ्घन की क्षमना के सम्बन्ध में अङ्गद के पूछने पर इन्होंने अपनी चिक्त बीस योजन बनाई (४ ६४, ३)। राम की आत्रमणकारी सेना का इन्हें भी एक नायक बनाया गया (६ ४,१६)। ये काले मुखवाले महावली लगूर आति के वानरों के नायक थे (६ २७, ३२-३३)। अहुद के साय इन्होने दक्षिणी फाटकपर युद्ध किया ( ६ ४१, ३९-४० )। लगूर जानि के विशालकार, महापराश्रमी वानर 'गवाझ, जो देखने में अखनत मयदूर पे, एक करोड दानरों के साथ श्रीराम के बगल म खंडे हा गये ( ६ ४२, २० )। बपनी सेना की रक्षा करते हुये वे इघर-से-उघर दौड रहे थे ( ६ ४२, ३१ )। इन्द्रजित् ने इन्हें बाहत कर दिया ( ६, ४६, २१ )। ये सनकतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४)। इन्होंने मारी शिलाओं से रावण पर आक्रमण किया, परन्तु स्वय बाहत हथे (६ १९, ४२-४३)। राम के बादेश पर य पाटको की सतकंतापुर्वक रक्षा कर कहे थे (६ ६१. ३८)। इन्होंने कुम्मक्ण पर बाजमण किया, परन्तु स्वय बाहत हुये (६ ६७, २४-२= )। इन्द्रज्ञित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४=)। महापार्व ने इन्हें आहत किया (६ ९६, ११)। देवों ने राम की सहायना के लिये इनकी मृद्धि की थी (७ ३६, ५०)। श्रीराम ने इनका बादर-म कार किया ( 0 35, 28 ) 1

गाधि-इनका पत्रीष्ट्रयज्ञ करने से जन्म हमाया (१ ३४, ५)। य परम घाषिक और विश्वामित्र के पिता ये (१ ३४,६)। इतनी पुत्री ना नाम संयवती था (१, ३४,७)। ये करानाम के पृत्र थ (१ ४१, १९)। इन्होंने रावण की अधीनना स्वीकार कर ली थी (७ १९, ५)।

गान्धार, गन्धवों के देश का नाम है जिसे अपने पुत्रों के लिये अरत ने

विजित क्या या ( ७ १०१, १०-११ )।

गायश्री—राम ने अपस्त के शासन में इनके स्थान को भी देखा (३ १९, १९)। श्रीराम के परगणाम जाने के समय ये भी उनके साथ भी (७ १०६, ६)।

साम्ब, पूर्व दिशा के एह यहाँव का नाम है जो श्रीराम के जयोच्या लीटने पर उनके जीमनदन के किये उपस्थित हुये थे (७ १, १)। "ये अद्मित-पुत्र और केक्य-राज मुमाजित के पुरीहित थे। केक्यराज ने क्यान हम असित उत्तक्षा कहाँव पुरीहित तो अनेक यहमूब्य उपहारों के साथ श्रीराम के पास भेजा, और राम ने इनका मावरपूर्वक प्रतकार किया (७ १००, १-४)।" 'पास के पुत्रने पर बहुती केक्यराज पुषावित् का यह घरेश विषा कि उन्हें (सम को) मन्यवेदेश को अपने कथीन कर तैना चाहिय (७ १००, २-१३)। ये मरत को देना के शान-आये जते (७ १००, २०)।

गालव, पूर्व दिशा के एक महींप का नाम है जो श्रीराम के लगीच्या कोटने पर अनके श्रीमनन्दन के टिपे उपस्थित हुये थे (७ १, २)। मध्यस्थ बनकर इस्टोरी राज्य और मान्याना के बीच सान्ति स्थापित सी

(0 234. 22-28) 1

१. मिरिब्रज, कुन के पुत्र, वर्तु हारा स्त्राचित एक नगर का नाम है, किसे इबसे सस्यायक के नाम पर बनुमती भी क्ट्रों में । यह नगर पांच पर्यशों के पिरा सा। इसके भीच हे बोत नहीं बहतों मी विसे सुमानमी भी क्ट्रों हैं (१ ३२, ६--८)।

≺. गिरिव्यक्त—केवय देश को मेंने गये विश्व के दूत इस नगर से भी

होकर गये थे (२ ६८, २१-२२)।

हार पन प (१ ४, १८-१८)।

मुद्ध, निपादों के राजा का नाग है जिनसे बनवास के जाम प्रीराम ग्रेज्ज बेरपुर में मिले थे। वे श्रीराम के बाव का मजब आरदान-आयम तक गये (१. १, १५-१०)। बाहवींक ने श्रीराम से इनके निजय का पूर्वदान कर निया था। १ ३, १४)। "य श्रृजुलेरपुर के राजा और श्रीराम के द्विया था। १ ३, १४)। "ये श्रृजुलेरपुर के राजा और श्रीराम के द्विया का तो से हिंदी से भी अववान पे (३ ४०, १२)।" ये अववे अपनुवानयों तथा हुन मिलियों आदि को लेगर प्रेरण हैं। श्रीराम के स्थापन के निये आदे (३ ४०, १३)। श्रुजें श्रीराम को गते के स्थापन के निये आदे (३ ४०, १३)। श्रुजें श्रीराम को गते के स्थापन के निये आदे (३ ४०, १३)। श्रुजें श्रीराम को गते के स्थापन विश्व के मोत्राम की स्थापन के नियं आदे (३ ४०, १३)। श्रीराम को स्थापन के स्थापन विश्व के भोजा अपना की (२ ४०, १४-१९)। श्रीराम के स्थापन विश्व के भोजा के सोदाम की सीदाम के मोत्राम की साम की साम की सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की साम करते हुने जाते सीदाम के सोदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की सीदाम के मोत्राम की साम करते हुने जाते सीदाम की सीदाम के मोत्राम की साम की साम की साम की साम की सीदाम की सीदाम के सीदाम की साम की सीदाम की सीदाम

कर श्रीराम की रक्षा करते रहे (२ ५०,५०)। इन्होंने श्रीराम की अपने सेवको सहित रक्षा करने का बाश्वासन देते हुये ल्हमण से सोने के लिये नहा (२ ४१. २-७)। जब स्टमण ने अपने तथा अपने भ्राता की कहण दया मुनाई तो इनके नेत्रों से अध्य छलक पड़े (२ ५१, २७)। जब स्टमण नै इनसे श्रीराम की गड़ा पार करने की इच्छा के सम्बन्ध में कहा तो इन्होंने अपने सेवको को नाव तैयार करने की आज्ञा दी (२ ४२,४-६)। जब नाव था गई तो इन्होंने जिना विलम्ब के ही थीराम से उस पर आहद होने के लिये कहा (२ ५२,७-९)। राम के वहने पर न्यम्रोय युक्त का दूप लाये (२ ५२, ६९)। जब शीराम बादि नौका पर बैठ गये तो इन्होने अपने सेवको को नौका खेन का अध्येश दिया (२ ५२,७७)। राम के गङ्गापार वर लेने पर ये बहुत देरतक सुमन्त्र से वार्तालाप करते रहे (२ ५७,१)। इन्होंने सुमन्त्र को विदा किया (२ ५७,३)। ये शृज्जवेरपुर पर शासन करते थे (२ = ३, १९-२०)। 'भरत की विशाल सेना को देखकर इन्हें राम के प्रति भरत के उद्देश्य पर मन्देह हुआ। अन इन्होंने अपने सैनिको को गङ्गा के तट की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि यदि भरत का उद्देश्य पवित्र हो तो उन्हें सरक्षित पार उतार दिया जाय (२ ६४,१-९)। ये उपहारों के साथ भरत के पास आवे (२ ६४, १०)। भरत के सम्मुख उपस्थित किये जाने पर इन्होंने उनकी सेना का सत्कार करने का आग्रह किया (२ ८४, १४-१८)। इन्होंने राम के प्रति बरत के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया (२ ८५ ६-७) । इन्होने भरत के हृदय की पवित्रना की प्रशास की (२ = ५, ११-१३) । जब भरत शोकप्रस्त हो गये तो इन्होंने उन्हें साल्वना दी (२ = ४, २२)। 'धीराम के प्रति लक्ष्मण की निष्ठा और सद्भाव की भरत से प्रशसा करते हुये गृह ने बताया कि उनके कहने पर भी लक्ष्मण सीने को उद्यत नहीं हुये क्यों कि श्रीराम कुछों की शस्या पर लेटे हुये थे। तदनन्तर गृह ने बनाया कि दिस प्रकार उनके नेत्रों के सामने ही श्रीराम, ल्डमण और सीता दन को चले गय (२ ६६, १-२५)।" गृह की बान सुनगर जब भरत को मुर्च्या आ गई तो गुह को अस्पन्न सोक हुआ। (२. ६७,४)। भरत के पूछने पर गुह ने उस दुध-समूह को दिलाया निस पर राम सोये थे. और तदनन्तर ल्डबण की सेवाओ का वर्षत किया (२ ६७, १४-२४) । इसरे दिन प्रात काल इन्होंने भगत से मिलकर उनका बुराल-ममाचार पूछते हुये यह जानना चाहा वि वे रात को मुखपूर्वक सोये या नहीं (२ ८९, ४-४)। भरत ने कहने पर इन्होंने मरत तथा उनकी सेना को पार उनारने के लिये अपने बन्ध-बान्धवों से मौता की व्यवस्था करने के लिये कहा

ग्रह ी

(२ ८९, ८-९) । यह स्वय एक स्वतितक नामक नीना छावे (२ ८९, १२) । भरत ने इतते वन मे जाकर श्रीराम के निवाकस्थान का पता त्वांनी के लिये नहां (२ ९६, ४९) । ने भी भरत के बाय पैरक ही श्रीराम के मिकने नये (२ ९६, १८) श्रीराम और तहस्मा ने इतका झालिकुत्त निवा (२ ९९, ४१)। श्रीराम ने झयोज्या औरते समय स्तुमान् के द्वारा निवासराव गुढ़ नी भी कर्तव भेजा नवीकि ये राम के झरता के समान श्रिय सता थे (६ १२९, ४-४)। श्रीराम के झरेतानुत्राम हतुमान् ने दन्हें श्रीराम के सहुद्रात लोटने का बसाचार दिया (६ १२४, २२-२४)।

शुद्धक ( बहु॰) एक प्रकार के कथंदैदताओं का नाम है जो हुवेर की सेवा म रहन ये। मंत्राभावंत पर स्थित सरोवर के तहयर कुथेर इन लोगों के साथ बिहार करता थे (४ ४३, २३)। जब राम न कुरम्मान्त का सथ कर दिया तो य भी अत्यान हिंगत हुवें (६ ६७, १७४)। इन प्रकार और अनिकार पाउट युक्त देवन के लिये में लोग भी जर्मायन हुयें (६ ५७, ६६)। बासु देवता थी प्रसात करने के लिये स लोग भी महा के साथ गरे(७ ३४, ६४)।

मोकर्ण, उस स्थान का नाम है जहाँ भगोरण ने तपस्या की यी (१ ४२, १३)। केसरी, माल्यवान् पर्वत से गोकर्ण पर गये (४ ३४, ८०)। रावण

हयां उसके आठा ने यही तपस्या की थी (७ ९, ४६)।

गोदायदी, एक नदी का नाम है जिसके तट पर पञ्चवरी नामक स्थान
रियन था (३ १३, १९) ' प्रस्मादित्यकार्य पर्व मुर्रीभानियत्ति । अद्देर
कृष्यते प्रस्मा विषयत्ति पर्वाद्योश्यतः । इस गोदायत्ति राम्य पुण्यते त्वार्ति । अद्देर
कृष्यते प्रस्मा विषयत्ती पर्वाद्योश्यतः । "मृत्यूयानियोशिता ।", (३ १४,
११-१३) । अधार करवादि ने इसते के तट पर पञ्चवदी मे निवान कित्र य या (३ ११, १-१४) । अधार कर्यादि मे इसते के तट पर पञ्चवदी मे निवान कित्र वे (३
१६, २)। रावण को देखनर तीव गति से बहुनेवाली यह नवी थीरे भीरे
वहते कर्या (३ ४६, ७) । 'सुस्मारस्ववृद्या वन्दे गोवायते नदीम्', (३ ४५,
१३) । पत्री गोवावरीय वरित्या वरित्या प्रिया प्रयास मा नित्वकालम्', (३ ६३,
१३) । पत्री गोवावरीय स्थान्ता वरित्य प्रिया प्रियास मा नित्वकालम्', (३ ६४,
१३)। पत्री गोवावरी राज्यम्म, (३ ६५, १)। सीतान्दरण के वाद श्रीराम
मधीसारित के उट पर सावर दससे सीता के सम्यण मे पूछा नित्यु रावण के
मधि से सूच पुर्वी (३ ६४, ६–११)। सुवीय ने तीता की सोज करने के
गिर्व कन्द्र को दससे देश में में मीता (४ ४५, ९)। सोधाम लोटते समय

गोप, एव गन्यवैत्रमुख का नाम है जिन्होंने भरदाव के जाश्रम पर भरत का संगीत मादि से मनोरकन किया था (२ ९१,४१)।

भोप्रतार, संस्यू के एक पाट का नाम है। श्रीराम के परमधान जाने के

समय जो छोग उनके साथ आये थे उनमे से जिस-जिस ने यहाँ डुबकी छगाई उसने स्वर्गछोक प्राप्त कर छिया ( ७ ११०, २३-२४ ) ।

मोमती, धीतल जलवाड़ी एक नदी का नाम है जिसके क्छार में अनेक गायें विचरती रहनी थी। बीराम ने इसे पार किया (२ ४९, १०)। हेक्य से लीटते समय भरत ने विनत नामक स्वान के पास इमें पार विचा या (२ ७१, १६)। पूर्वकाल में बानर पूथपति सरोचन मही निवास करता या (२ ६२, २६)। स्तुमान ने इसे पार किया (६ १२५, २६)। सीना हो बन में छोड़ने के लिये के जाते समय लक्ष्मण और सीना ने एक रादि इसके तट पर व्यतीत नो (७. ४६, १९)।

भोसुरा, मातलि के पुत्र का नाम है जो जयन्त का सार्यिया। इन्द्रजित् ने इम पर सुवर्ण-भृपित बाणों की वर्षा की थी (७ २६,१०)।

गोलम, एक गम्ब का नाम है जिसने बालिन के साथ पटाह वर्षों तक बोरीहो घट चरनेराला युद्ध किया किन्तु सोलहने वर्ष आरम्भ होते ही बालिन् के हाथों मारा गया (४ २२, २७-२६)।

१. गीतम, दर्शरव के एक ऋतिव वा नाम है (१ ७, ५)। 'राव-कतार गीतमच्च', (२ ६७, २-३)। द्वारच को मृत्यु के प्रकान, दूगरे दिन पात काल उपस्थित होकर दत्होंने विकट को दूबरा राजा नियुक्त करने का परामर्थ दिया (२, ६७, ६-६)। श्रीयाम के प्रत्याणियेक के इर्स्सो में दर्शने विकट की सहायता को (६ १२६, ६१)। श्रीराम के आगन्त्रण पर ये उनती समा में उपस्थित हुवे जहीं श्रीराम ने दनका मत्कार विचा (७ ७४, ४-४)। पान-दरवार में सीना के अवस बहुव के अवसरपर ये भी उपस्थित के (७ ९६, ४)।

२ भीतम, एक ऋषि का नाम है जो निविक्षा के उपनय में अपनी पत्नी, जहत्या, के साथ तमस्या करते थे (१ ४८, १५-१६)। एवं दिन दानीपित हर ने दतारी पत्नी अहत्या के साथ समामा निया (१ ४८, १७-२२)। "धनायम के परचाय कुटी से बाहर निकल्खे ही इन्द्र मा उनमें सामना है। यथ। उस समय देवताओं और दानवों के किये दुष्यं, तथोवल, सम्पत्न, दन महापूर्ति ने निता। स्वीर तोषे के जन से सिक्क और अन्यविक्त अधिन के समाज वरी, बा, छ्यवेची रूट पर कोष करने उन्हें शाव दे दिया (१ ४८, १३-२८)।" "इन्होंने अपनी पत्नी सहन्या को भी यह आप दिया कि बहु उसी स्थान पर वहीं सहन्य वर्षों सा के वल हमा पीता सा जानता करती हुँ उपटूर्ग करा पत्नी देशी हमें सुद्रेग हमा पत्नी देशी हमा तथा से पर वहीं सुद्रेग हमा हमा हमा कर से सुद्रेग हमा तथा से सुद्रेग हमा सा सुद्रेग हमा करा सुद्रेग हमा दान सुद्रेग हमा सुद्रेग हमा दान सुद्रेग हमा सुद्रेग हमा

(१ ४४, २९-३३)।" इस प्रकार अपनी पत्नी को शाप देकर ये महातेजस्वी ऋषि हिमालय पर तपस्या के लिये चले गये (१ ४८, ३४)। इनके शाप के प्रभाव से इन्द्र "मेपञ्चपण" हो गर्प (१ ४९, २-१०)। अहत्या के शापमुक्त ही जाने पर उसे प्रहुण कर इन्होंने श्रीराम का सरकार किया (१ ४९, २१-२३)। श्रीराम के अयोध्या लौटने पर ये भी उत्तर दिशा से उनके अधिनन्दन के रिये उपस्थित हुये (७ १,४)। "आरम्म मे ब्रह्मा ने एक विशिष्ट नारी की सृष्टि करके उसका नाम बहत्या रक्ता। तदनन्तर उन्होंने उस भारी को गीतम ऋषि को घरोहर के रूप मे दिया। यहन दिनो तक अपन पाम रखते के पश्चान गीतम ने तम करवा को दला को लीटा दिया परला गौनम के इन्द्रिय-सबस से प्रसन्त हो बहुगा ने उसे पुन गौतम को ही पत्नी-हप में समर्पित कर दिया। उसी अहत्या के साथ इन्द्र के समागम करने पर गौतम ने इन्द्र तथा बहुत्या को शाप दिया, तथा शापमोचन का समय भी बता दिया। (७ ३०, १९-४३)।" इनका बाधम निमि की राजधानी, वैजयन्तपूर, के निकट रियत था ( ७ ११, ५-६ )। वसिष्ठ के बले जाने पर इन्होंने राजा निमि के यह को पूरा किया (७ ५६, ११-१४)।

प्रामणी, एक गत्थवं प्रमुख का नाम है जो कृषम पर्वत के चन्दन के बन मे निवास करते थे। ये सूर्य, चन्द्रमा, तथा अग्नि के समान तेजस्वी और पुण्यकर्मा थे ( ४. ४१, ४३-४४ )। इन्होने सुरेश नामक राक्षम को धार्मिक जानकर अपनी बन्या देववनी का उसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, 165-9

धन, एक राजस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये थे ( 4 4, 23 ) :

घुताची, एक अप्नरा का नाम है जिसने कुशनाम की पतनी के रूप में एक मौ बन्याओं को जल्म दिया था (१ ३२, १०)। भरत-सेवा के मस्वार के लिये भरदाज ने इसकी सहायता का वाबाहन किया या ( २ ९१, १७)। इसमें आसक्त होने के कारण महामृति विस्वानित ने दस वर्ष के समय को एक दिन ही माना (४ ३५,७)।

घोर, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हुनुवान ने आग लगादी थी (५ ५४,१३)।

# ਚ

चक, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन पर हनुमान गये थे (4 5, 28)1

च महत्वान, एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के बनुष्टें भाग में रिस्त था। यहाँ विश्वकर्मा ने सहसार चक्र का निर्माण किया था। यहाँ विष्णु ने पत्थवन और ह्यभीव नामक दानवों का वय किया और वे अधि से पाञ्चवन्य राह्नु तथा सहसार चक्र जाते थे। सूत्रीव ने सुपेण तथा अन्य बानरों को सीना की सोज के लिय यहाँ में बा (४ ४२, २४-२७)।

चरुड, एक बानर यूयपति का नाम है जो राम की वानरी सेता मं सम्मिल्ति हजाथा (६२९–३०)।

चपडालं — राजा निधक्क एक चण्डाल वन गये। जनके घरीर का रग और वस्त्र मीले हा गया। प्रत्यक अयों में रक्षता आ गई। सर के बाल छोटे हो गय। समस्त घरीर मंचिता ती भस्म ल्यिट गई, और विभिन्न अयो म सीह ने गहने पर गये (१ ४८, ११)।

चएडोदरी, सीता को रक्षा करनेवाली एक जूरद्याना राक्षक्षी का नाम है जिसने कीना स कहा कि यदि वे रावच का वरण जही कर लेंगी तो वह उन्ह क्षा जायगी (५ २४, ३९-४०)।

चन्द्रन (-चन)---यहाँ निवास करनेवाले बानरो ने राम की सेना म सरोजन के नेतृत्व में माग लिया (६ २६, २३)।

चन्द्र वा शीर समुद्र से प्राहुमीव हुआ था। दमे 'मीजरश्म निसाकर' वहा गया है (७ २३, २१)। यह आकाराम हुए से द०,००० योजन कार नियन है (७ २३०, १६)। 'या दातरहलागि रामयस्वरूपण्डलारा। प्रकारपनि लेकास्तु सर्वसरहलुमावद्या। (७ २३४, १७)। यह रासण दएक निरुद्ध आपादा दोन कपनी योजानित से उसका दहन कर दिया (७ २३६, १०)। 'स्वामाव एप गानेस्त्र सीजायोहहनासक', (७ २३५, १९)। 'स्वामाव प्रकारामाव के द्वारा इन उच्च स्थान को प्राप्त पित्र पा ए० २३, ७)।

चन्द्रकारत, एक नगर का तान है जो मल्ल भूमि में स्थित या 'गुरुषिर चन्द्रकारत, एक नगर का नाम है जो मल्ल भूमि में स्थित या 'गुरुषिर चन्नकात निरामयम्',(७ १०२,६)। 'चन्नकेनोध्य मल्लस्य मल्लम्या निर्वाचित । चन्द्रकालि निर्यामा दिल्या स्वाच्ये यया ॥', '७ १०३,९')।

चन्द्रकेतु, ल्हमध के धर्मविद्यारद और दृष्टित्रण पुत्र का नाम है (७ १०२, २)। से मत्लममि के राजा हमें (७ १०२, ९)।

र ४ र०६, र )। य अल्लानुस कराबाहुक (४ र०६, ६)। चन्द्र खिल्ला, पश्चिम के एक देश का नाम है जहाँ सीना की स्रोज के लिय नुग्रीय ने मुग्रण इत्यादि को मेजा वा (४ ४२, ६)।

चारण ( वह ० )---ब्रह्मा के आदेशानुसार चारणा ने राम की सहायता के

बैनचारिंग , (१ १७, २२)। दैत्यों का वध करने के पश्चात् जिलोकी का राज्य पाकर इन्द्र ऋषियो और चारणो सहित समस्त लोही का शासन करने सर्गे (१ ४४. ४४)। ये स्रोग हिमालय पर्वंत पर निवास करने थे (१ ४८. ३४ । इन्द्र ने इन छोगों से भी अपने अण्डकोप-रहित हो जाने की बात कहते हुये इनसे अपने को पून अण्डकीय युक्त करने का निवेदन किया (१ ४९, १-४)। ये विस्ठ के आश्रम में निवास करते थे (१ ४१, २३)। इन लोगों ने भी विष्णु और दिव के शोध को छान्त करने वा प्रयास किया (१ ७४, १८-१९) । राम और परग्राम के द्वन्द्व युद्ध को देखने के लिये में लोग भी उपस्थित हमें (१ ७६,१०)। जब श्रीराम खर के साथ ग्रुद्ध करने लगे तो इन लोगो ने थोराम की बिजय के लिये प्रार्थना की (३ २३, २६-२८ । श्रीराम और खर का यद देखने के लिये में लोग भी उपस्थित हुये (३ २४, १९)। सार का वप हो जाने पर इन लोगो ने हर्प प्रकट करते हथे राम की स्तुति की (३ ३०, २९-३३)। रावण ने उन कुल्जो की देखा जो चारणों से सेवित थे (३ ३४, १४)। सीना का अपहरण होते समय इन लोगो ने कहा कि रावण का अन्त समय निकट आ गया है ( व ४४, १०)। वे लोग सीण के तट पर निवास करते थे (४ ४०, ३१)। वे लोग सदर्शन सरोवर पर कीडा विहार करते थे (४ ४०, ४३-४४)। महेन्द्र पर्वत इनसे सेवित या (४ ४१, २३) 14 पुष्पितक पर्वत इनसे सेवित या (४ ४१, २६)। ये अन्तरिक्ष मे निवास करते हैं (४ १,१)। इन लोगो ने हनुमान को एक क्षण के लिये सिहिका के मूख में अहस्य होते देखा ( ४ १, १९६)। हतुमान द्वारा लका को भस्म कर देने पर इन लोगो को आद्ययं हुआ, किन्तू इससे भी अधिक आव्चर्य सीता के सबंधा सुरक्षित बच जाने पर हुआ ( ५ ५५, २९-३२ )। जब श्रीराम तथा उनकी सेनाने सागर की पार कर लिया हो इन लोगों ने श्रीराम का अभिनन्दन किया (६ २२, द९)। जब इन्द्रजित् ने छश्मण से युद्ध करना आरम्भ किया तो इन छोगो ने जगतु के करमाण के लिये प्रार्थना की (६ =९, ३८)। जब रावण ने शीराम को पीटित किया तो ये लोग विपाद में हूब गये (६ १०२, ३१)। रायण का तथ होने पर इन छोगो ने अस्मधिक हुएँ प्रकट किया (६ १०८, ३०)। ये तृतीय अन्तरिक्ष के देवता हैं (७ २३४,४)। रावण को पराजित कर देने पर इन लोगों ने अर्जुन को बधाई दी (७ ३२, ६४)।

चित्रकूट, एक पर्वतीय स्थान का नाम है जहाँ, मरदाज के परामशं के अनुसार श्रीराम ने अपने भ्राता अवस्य तथा सीता के साथ अपना आवास

अयोध्या म राजा दग्ररय की पुत्रशोक से मृत्यु हो गई (१.१ ३२-३३)। भरत, श्रीराम को लौटाने के लिये अयोध्यावासियो सहित यही आये थे (१ १, ३३-३७)। भरत के लौट जाने पर नागरिकों के आने-जाने से बचने के लिये श्रीराम आदि दण्डकारण्य चले गये (११,४०)। श्रीराम के वित्रक्ट आगमन की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया या (१३,१५)। यह प्रयाग से दस कोस की दूरी पर स्थित है 'दशकोध इतन्तात गिरियंस्मिश्रिवत्स्यसि । महाँप सेवित पुण्य सर्वेत शुभदर्धन ॥ गोलाङ्ग लान्वरितो बानरक्षंनियेवित । चित्रमृट इति स्वातो गण्यमादनसमिन ॥, (२ ४४, २६-२९)। जबतक मनुष्य वित्रकृट के शिखरों का दर्शन करता रहता है, वह पाप में कभी मन नहीं लगाता (२ ५४, ३०)। यहाँ से बहुत से ऋषि, जिनके सर के बाल बृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गये थे, तपस्या द्वारा सैकडो वर्षीतक कीडा करके स्वगंछोक चले गये (२ ५४,३१)। 'मध्मुलफ्लोपेत चिनक्ट', (२ ५४, ३०)। 'नानानगगणोपेत विश्वरोरग-नेवित ', (२ ५४, ३९)। 'मयूरनादाभिरतो गजराजनियेवित ', (२ ५४, ४०)। 'पूज्यश्च रमणीयश्च बहमूलफलायुत ', (२ ४४ ४१)। इन स्थान पर झण्ड के झण्ड हाथी और हिरन विचरते रहते थे (२ १४, ४१-४२)। "मन्दानिनी नदी, क्षनेकानेक जलस्रोत, पर्वतशिखर, गुफा, कन्दरा और सरने आदि भी यहाँ थे। हुएँ मे भरे ठिट्टिम और मोक्लि के कलरवी से यह पवंत मानो यानियो का मनोरञ्जन करता रहना या। मदमत्त मृगो श्रीर मनवारी हाथियो ने इसनी रमणीयता मे और वृद्धि कर दी थी (२ ५४, ४२-४३) ।" इस स्यान की रमणीयता का वर्णन (२ ५६, ६-११. १३-१४) । श्रीराम बादि इम स्थान पर बाये (२ ४६, १२) । यहाँ वे मनोरञ्जन दृश्यों ने राम आदि के मन से अयोध्या के वियोग का दुस समाप्त कर दिया (२ ५६, ३५)। यह भरद्वाज-आध्रम से ढाई योजन दूर या (२ ९२, १०)। भरत ने इसका वर्णन किया (२ ९३, ७-१९)। भरत अपने दल सहित यहाँ पहुँचे (२ ९९, १४) । यहाँ से विदा होने वे पूर्व भरत ने इसकी परिशमा की (> ११६, ३) । यहाँ निवास करनेवाले श्रष्टियों को राक्षसमय अत्यन्त त्रस्त कर रहेथे (३ ६,१७)। 'दौलस्य वित्रकृटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा । तापसाध्रमवासिन्या प्राज्यमूरफलोदने । तस्मिन्सिद्धाधिने देशे मन्दानिन्या हादूरत ॥ तस्योपवनसण्डेपु नानापुष्पसुग-न्यिपु ।', (५ ३=, १२-१४) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पुष्पक विमान इस क्षेत्र के ऊपर से होतर उड़ा या (६ १२३, ५१)।

- चित्रस्य, धीराम के एक मृत और सचिव का नाम है। बन जाते समय राम ने कक्षण को बन्हें भी बहुमूल्य रत्न और बस्त्रादि देने के लिये कहा पा (२ ६२, १७)।
- २. चित्ररथ, एक बन वा नाम है जिसे केक्य से छोटते समय भरत ने बार किया या (२ ७१, ४)।
- ३. चित्रस्प, उत्तर मुरु प्रदेश में स्थित कुलैर के उपकर का नाम है (२ ९१,१९)। जो पुण्यालामें केवल मही देशी जा सस्त्री थी, मरदाज के तैनवल के प्रयाप में स्थित इंग्डिंग लगी (२.९१,४७)। राज्य ने इसका विध्यत किया (३ २२,१४-१६)। यहाँ वर्ष-पर्यंत्त वन्त ऋतु ही गर्तमान रहती थी (३ ७३,७)।

स्मृक्षित्र, एक महातृति, उन्होंदेश और कुमावारी वसस्यी का नाग है जो बादा तर कर रहे थे (१ ३३, ११)। उन्हीं दिनो उनिकापुनी एक न्यवर्धी, डोमदा, इनकी सेवा करतारी थी (१ ३३, १२)। डोमदा की देश से -सबन्न होकर स्ट्रीन उनसे पूछा 'मैं तुम्हारा कीनसा न्रियकार्थ करें।' (१ ३३, १३-१४)। ये यागी के मर्तन एक मुक्ति थे (१ ३३, १४)। खोगदा की रन्या पूर्ण करने के किये स्ट्रीने उमे बह्यस्त नामक एक मानस-पृत्र प्रयान किया (१ ३३, १८)।

चोला, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीवा की स्रोज के लिये मुपीय ने अज़द को मेजा (४ ४१, १२)।

क्यान, एक नहींप वा नाम है जो मुपुबची और हिमालय पर तपस्या करते थे (१ ७०, ३१-३२)। इन्होंने पुत्र की समिनाया रक्षनेवाली कालिन्सी ते पुत्र-ज्या के विषय में इस प्रकार कहा; धुम्हारे उदर में एक महान वरा-क्यों पुत्र है जो सीम ही 'गर' (बिप ) के साथ जवाब होगा। '१ ७०, ३१-३१)। ये अनेक जन्म व्हरियों के साथ औरान के पास बाये थे (७ ६०, ४)। "जुम्म के पूछने पर हम्होंने बताया कि किस प्रकार लग्नागुर ने इस्वाकुवयी माग्याचा का विनास किया था। तदननत इन्होंने सपुप्त को प्रवास वरासमें दिशा कि वे चस समय लग्नागुर का वय कर जब वह समझ की छोड़कर बाहर निक्ते (७ ६७, १-२६)।" ये एर मार्गव में जिनसे मुक्त इस के पूछराज प्राप्त कराने के मान्यन्य में पराप्तर्य किया था (७ ६०, ४)। राम की सभा में बोढ़ा के पापन-स्वर को देखने के लिन्ने ये भी उपस्थित

#### छ

छुायात्राह, एक रातसी का नाम है जिसके पाम हनुमान के जाने की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था 'छाषायाहस्य दर्शनम्', (१ ३० २८। चौखम्भा सम्करण में यह पक्ति नहीं हैं। देखिये नीना द्रेम संस्करण )।

## ज

जटापुर, परिचम के एक मुरस्य नगर का नाग है जहाँ सीता की खोज के लिये सुवीब ने सुवेग इत्यादि को भेजा या ( ४ ४२, १३ )।

जटायु, पचवटी के बन म निवास करनेवाले एक गृप्त का नाम है जिमका रावण ने वध कर दिया था (११,५३)। इतका श्रीरामने शब-दाह सम्कार किया था (१ १, ५४)। बाल्मीकि ने इनकी मृत्यु का पूर्वदर्शन क्या था (१ ३,२१)। पञ्चवटी जाते समय राम इन महाकाय और मीम पराक्त गृष्ट से मिले (३ १४,१)। राम द्वारा परिचय पूछने पर इन्होने अपने को थीराम के पिता का मित्र बताया (३ १४, २-३) यह सुनकर श्रीराम ने इनका बादर करते हुवे इनका नाम और बदा-परिचर पूछा ( ३ १४, ¥ ) । इन्होंने अपना विस्तृत परिचय देते हुवे स्रीराम को मृद्धि का भी इतिहास बनाया (३ १४, ५-३२)। य अहल तथा स्पेनी के पुत्र तथा सम्पाति क माता थे (३ १४, ३२-३३)। श्रीराम और ल्काण की अनुपत्थित म इन्होंने सीना की रक्षा करने का भार लिया (३ १४, ३४)। दीराम ने इनका घनिष्ठ बाटिङ्गन किया (३ १४, ३४)। श्रीराम और ल्इमण ने सीता को इनके सरक्षण में सौंपते हुवे इनके साथ ही पञ्चवटी में प्रवेश हिया (३ १४, २६) । जर रावण सीता का अपहरण करके उन्हें से जा रहा था तो सीता ने एक बुल पर बैठे जटायू वो देखा और उनने थीराम तया ल्डमण वो अपने अपहरण का समावार देने का निवेदन किया (३ ४९, ३६-४०)। सीता का विलाप मुनकर ये निदा से जान उठे और सीठा को रावण द्वारा वगहुत होते देला (३ ५०, १)। प्रतियों में भेष्ठ जटायु का सरीर पर्वत-शिवर के समान केंचा और उनकी चोंच बडी ही तीसी थी (३ ४०,२)। "इन्होंने रावण को ऐसा निन्दित कमें करने से रोका, और अपना परिचय देत हुए कहा रि 'में प्राचीन धर्म में स्थित, सत्यप्रतिज्ञ और महावलवानु गृह्मराज पटायु हैं। अपने पूर्वजों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत् पण्लन करने हुये मेरे जन्म से लेकर अब तक माठ हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। किर भी, तुम सीता को लेकर कुरालपूर्वक नहीं जा सकीगे। ऐसा कहकर इन्होंने रावण भो द्वार मुद्र के लिये ललकारा (३ ५०, ३-२८)।" "इन्होंने राजा से आकार

में ही भीर युद्ध निया। इन्हींने रावण के शरीर की निर्देयनापूर्वक खरीचते हथे उसके विनेण-सम्बद्ध स्थ को तोटकर सारिय तथा घोडो को भी मार गिराया । इस प्रकार, इन्होंने रावण के धनुग, रश, घोड़े, सारवि आदि सबको मुप्र कर दिया जिसमे रावण घरनी पर गिर पन । उस समय समस्त प्राणी इनकी बीरता की प्रशसा करने खते। इन्होंने रावण की दसी वासी मुजाओ को उलाड लिया। तदनन्तर कोष में बाकर रावण ने तलवार से इनके दोनो पल, पैर, तथा पाइवें भाग काट दिव जिससे रक्त रजित हो घरती पर शिर पडे (३ ४१, १-४४)।" "इनके तारीर की कान्ति नील मेघ के समान काली और छाती का रव दवेत था। ये अन्यन्त परात्रभी थे (३ ४१, ४४)।" इनके इस प्रकार बाहत होकर मृत्राय हो जाने पर सीता व यन विलाप करने लगी (३ ५१, ४६)। 'मोता को सोवते हुवे जन पतुष-वाण हाथ में लेकर शीराम बन में आगे बढ़े तो उन्हें पर्वतशिक्षर के समान विशास दारीरवाले पक्षिराज जटाय दिलाई पडे। थीराम इन्हे एक राक्षम नमझ कर जब कोप में इनके समीप जाये तो इन्होंने उनमें रावण द्वारा सीता के अपहरण, अपने और रावण के इन्द्र-बुद्ध, तवा अवनी दशा का वर्णन किया (३ ६७. १०-२१)।" थीराम ने इन्ह यने स लगा लिया (३, ६७, २२-२३)। "राम के पछी पर इन्होन बनाजा कि राजप आकार मार्ग से सीता को दक्षिण की ओर से गया है। साथ ही इन्होंन यह भविष्यवाणी की कि अपनी शक्ति से रावण का विवास करके धीराम भीता को अवस्य प्राप्त कर लेंगे। इतना क्द्र कर रक्त और मास का बमन बरने हुन इनकी मृत्यु हो गई (३.६८, १-१७)।" श्रीराम और लक्ष्मण ने इनकी मृत्यु पर अख्यक्त क्षीक प्रतट करते हुये इनके बाव का वन्तिम सन्कार किया (३ ६८,१८-३८)। अङ्गद ने सम्पाति के सम्मुख श्रीराम के प्रति इनकी अवधिक हार्दिक निष्ठा की प्रश्नसा की (४ ५६, ९-१४)। सम्पर्धत ने बनावा कि जन्नव छोटा जाता तथा गुण और पराक्रम के कारण अयस्य प्रदामा के बोध्य था (४ ४६, २१)। बाहुद ने रावण के हायो इनकी मुन्यू का बर्णन विका (४ ५७, १०-१२)। बपने भाता सम्पाति के साथ मिल्कर इन्होंने इन्द्र को पराभृत किया किन्तु अन्तत सूर्य से स्वय पराज्ति हो गरे (४ ४=, २-६)। 'गृत्री हो दृष्पृत्वी में मातरिस्वनमौ जने। गुझाणा चैत्र राजानी भ्रानरी कामरूपिणी।। ज्येष्ठी हित्व तु सपाते जटायुरनुजस्तव । मानुष रूपमान्याय गृह्मीता चरणी सम ॥', (४ ६०, १९-२०)। ये गुम्छित होकर बनस्थात में मिरे थे (४ ६१, १६)। स्रोता के इनका अत्यक्ता अनुब्रहपूर्वक स्मरण किया (४ २६, २०-२१)। झटी, एक नान का नाम है जिसे शवण से पराजित करके अपने अधीन

कर लिया था (६ ७,९)। ८ बा० को० ' १. जनक, मिथिके पुत्र और जनक-राजदशके खादि 'जनक' वा नाम है। इनके पत्र का नाम उदावस या (१ ७१.४)।

1, জনক ী

२. जनक, मिथिला के राजा का नाम है. 'मिथिलाधिपींन धुर जनक सत्यवादितम् । तिष्टित सर्वशास्त्रेषु तथा बेदेषु निष्टितम् ॥', ( १ १३, २१ ) । बश्वमेघ के समय वसिष्ठ ने सुमन्त्र से इन्हें यूलाने के लिये कहा और बनाया कि दशरय के साथ इनका पुराना सम्बन्ध है (१.१३,२२)। इन परम धर्मिट्ठ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमे विश्वामित्र, राम, और ल्डमण सम्मिलित हुये थे (१ ३१,६)। इनके पास एक अद्मुत धनुपरत्न था (१ ३१,७)। 'महारमा', (१ ३१, ११)। ये मिथिला के सासक वे (१ ४८, १०)। विश्वामित्र इत्यादि के आगमन पर इन्होंने विश्वामित्र का विधिवत् स्वागत और पूजन किया (१ ५०, ७-९)। नदनन्तर विश्वामित्र बादि को उनम आमन पर बैटाते हुम इन्होने जनसे बारह दिनो तक रुक कर यज्ञ-भाग ग्रहण करने के लिये आनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये कहा (१ ५०, १२-१६)। इन्टोने राम और हाइमण के सम्बन्य मे पूछा (१ ५०, १७-२१)। राम और एदमण के कीशल का वर्णन करने के बाद विश्वामित्र ने इनसे बताया कि दोनो राजकुमार इनके महान धनुष को देखने आये हैं (१ ५०, २२-२५)। विश्वामित्र की स्तृति करने के पश्वात इन्होंने उनसे यज ना नार्य देखने के लिये विदा ली ( १ ६५, २८-३८ )। दूसरे दिन प्रात वाल इन्होने विद्वामित्र तथा राम और एटमण का स्वागत विया (१६६, १-३)। 'महातमा', (१ ६६, ४)। दिवामित्र द्वारा राजक्रमारी को धनुप दिलाने का निवेदन करने पर इन्होंने उस धनुष का इनिहास बताया और वचन दिया कि यदि राम धनुप पर प्रत्य वा चढा देंगे तो ये सीना का उनसे विवाह कर देंगे (१ ६६, ४-२६)। विदवामित्र के कहने पर इन्होंने अपने मन्त्रियो को आजा दी कि वे चन्दन और मालाओं से सुरोभिन उस दिश्य पनुप की वहाँ लावें (१. ६७, १-२)। "जब धनुप लावा गया तव इन्होंने उप धनुप की महिमा का वर्णन करते हुय बताबा कि देवता और अमुर भी उस पर प्रत्यञ्चा चढाने मे असमर्थ रहे हैं, मनुष्य की तो बान ही बया । ऐसा बहने वे बाद इन्होंने विश्वामित्र से वहा कि वे राजनुमारों नो धतुप दिला दें ( १. ६७, ३-११)। धनुष टूटने के भीषण शब्द से ये तिनव भी विचलित नहीं हुये (१ ६७, १९)। राम की सक्ततावर उन्हें बचाई देने हुये इन्होंने विश्वामित्र से दरारण को अयोध्या से मिबिला बुटाने के टिये दून भेंडने की आजा मौंगी (१ ६७, २०-२६)। विश्वामित्र की अनुसनि पाकर इन्होंने अपने दूनों की अयोध्या भेजा (१ ६७, २७)। यह जान कर कि दशरय विदेह आ गये हैं,

इन्होंने उनके विधिवत् स्वायन को व्यवस्था की (१. ६९, ७)। दशरय का हार्दिक स्वागन करने के बाद इन्होंने उनसे दूसरे दिन हो राजकुमारों का विवाह सम्पन्न कराने का आग्रह किया (१ ६९, ६-१३)। इन्होने धर्मानुसार यज्ञ कार्य शम्पस किया तथा अपनी कत्याओं के लिये सङ्गलाचार सम्पादन करके सुलपुर्वक वह रात्रि व्यतीत को (१ ६९,१=)। दूसरे दिन प्रात काल इन्होंने अपने भ्राना क्सच्बन को साकास्य से बुकवासा (१, ७०, १-४)। क्सच्दन के आने पर उनके साम सिहासन पर वैठ कर इन्होंने महाराज दशरथ तथा उनके रावकुमारों को बुलवामा (१ ७०,९-१२)। बनिष्ठ ने दन्हें इक्बाकूबरा का इतिहास बताया (१ ७०, १४-४४)। "इन्होंने अपने दश का परिचय बताते हये निमि को बाना आदि पूर्वज नहा । इन्होंने यह भी बनाया कि किस प्रकार सामाय्य को विजित करके इन्होंने उसे अपने भागा को दिया (१ ७१, १-१९)। इन्होंने राम वे मीना का तया अपनी दूसरी कत्या इमिला का लक्ष्मण के साथ विवाह करने का बचन दिया (१ ७१, २०-२१ )। इन्होंने दशरम से विवाह के पूर्व के कृत्यों को सम्पन्न करने का निवेदन करते हुये बहा कि विवाह तीसरे दिन उत्तराफाल्यूनी नक्षत्र में होगा ( १, ७१, २३-२४)। बसिष्ठ और विश्वामित्र के यहने पर इन्होंने नुवाध्वन की दो बन्याओं को भरत और शब्दन से विवाहित करना स्वीकार कर लिया (१ ७२, ११-१२)। इन्होंने दोनों ऋषियों का आदर किया (१, ७२, १५)। 'असस्येयपुप.', (१. ७२, १८)। जब बसिष्ठ ने इनसे बर-पक्ष के छोगो को भीतर मा कर विवाह कार्य सन्त्रत कराने के लिये अनुभवि माँगी तब सप्टर्प अनुमति प्रधान करते हुवे इन्होंने दनाया कि कन्यायें भी यह बेदी के पास त्तेपार बैठी हैं (१ ७३, १०-११)। इन्होंने विस्छ से विवाह सम्पत्र कराने का अनुरोध किया (१ ७३, १८-१९)। "जब वसिष्ठ ने अस्ति की स्यापना करके उसमे हवन किया, तब इन्होंने झामूचणो से दिमूपित मीता को लाकर अग्नि के समझ श्रीराम के सामने बैठा दिया और राम से सीता का पाणियहण करने के लिये नहा। ऐसा कहने के परचात इन्होंने राम के हाय में मनो से पवित्र जल छोड दिया। (१. ७३, २३-२७)।" तदनन्तर इन्होंने लक्ष्मण से कॉमला का पाणिप्रहण करने के लिये कहा (१.७३,२८)। इसके बाद इन्होंने मरत से माण्डवी का और राष्ट्रध्न से श्रुनकीनि का पाणिप्रहण कराया (१ ७३, २९-३०)। अयोध्या के लिये दिहा करते समय इन्होंने नन्याओ को उपपुक्त उपहार आदि दिये (१ ७४,३-७)। राम का अधियेक करने के समय राजा दसर्थ ने सीझडा में इन्हें निमन्त्रित नहीं किया (२ १,४७)। इनके एक यत के समय बरण ने इन्हें जो अस्त्र दिये थे उन्हें इन्होंने राम को उनके विवाह के अवसर पर प्रवान कर दिये (२ ३१, २९-३१)। दसारम की मृत्यु हो जाने पर की सत्या ने इनका भी समरण किया (२ ६६, ११)। सीना त अपने की जनक वी पुत्री कहनर गवण को अपना परिच्या दिया (३ ४७, १)। राम ने यह सीचा कि सीता के निया अयोध्या छोटने पर जनक की जब यह समाचार मिलेगा तो वे पुत्री के सीन से सत्तत हो कर मूच्छित हो जायेंगे (३ ६२, १२-१३)। गीना के हरण के दुःख से विलाए करती हुत राम ने इनका भी समरण किया (४ १, १०८)। राज ने इन्हें जो मणि वी यी उम इन्होंने सीता को उनके विवाह के अवसर पर दे दिया बा (५, ६६, ४-४)। राम ने उनित आदर के साथ दन्हें विदा किया (५, ६६, ४-४)।

जनमेजय—पुनितुमार वा अनजान मे वय वर देन के कारण राजा दशस्य से मुनितुमार वे अन्ये माता पिना ने वहा कि उनवे पुत्र को ) वही गति मिले जो जनमेजय, इत्यादि को प्राप्त हुई थी (२ ६४, ४२)।

जनस्थान-- शर्पणसा इसी स्थान पर रहती थी (१ १, ४६)। इसने साय यहाँ १४ ००० राक्षस निवास वस्ते थे जिन सत्रका राम ने वय कर हाला (११, ४७-४८)। राक्षसो वे भय से तपस्वी ऋषि मृति इस स्थान को छोडकर अन्यत चले गये (२ ११६, ११--२५)। यहाँ खर तथा अन्य राक्षस निवास करते थे (३ १८, २५)। अकम्पन ने रावण को यहाँ के राक्षसों के वध का समाचार दिया (३ ३१, १-२)। मारीच ने भी रावण को यही समाचार दिया (३ ३१,४०)। मारीच का वध करते के पश्चात थीराम बीझतापुर्वन जनस्थान की ओर बढे (३ ४४, २६)। रावण द्वारा अपहुत होने के समय सीता ने जनस्थान से अपने अपहरण का समाचार श्रीराम को देने के लिये कहा (३ ४९, ३०)। "यह स्थान अनेक प्रकार के यूसों, लताओं और राक्षमों से भरा था। इसमें पर्वत के उत्तर अनेक बन्दरायें थी जो मृगों से भरी रहनी थी। यहाँ के पर्दे दो पर किसरो के आवास स्यान तथा गन्धर्वों के भवन भी थे (३ ६७ ४-६)। अयोध्या लौटते समय श्रीराम ना पुष्पर निमान इस पर संभी होकर उटा बा (६ १२३, ४२-४५)। इस स्यान पर तपस्वियो के आकर वस जाने के बारण इसका जनस्थान नाम पडा, अन्यया यह दण्डरारण्य के नाम से विस्थान था ( ७ द१, १९-३० ) ।

समदिन्नि—"थे "रुवीत ने पुत्र और परमुराम ने पिना थे। इन्होंने अपने रिता से दिन्य बैलाव पुत्र प्राप्त निया था। यब ये अस्त्र सस्त्री ना परिस्ताम नरने प्यानावस्थित बैठे थे तब राजा नातंत्रीयें अर्पुत ने इनना वध कर दिया (१. ७५,२२-२३)। राम के अयोध्या कौटने पर ये उनके अभिनन्दन के किये उत्तर दिया से पक्षारे में (७१,६)।

जस्युमाली, एक राक्षण प्रजुल का लाम है जिसके जबन ने हनुवान गये थे (५ ६, २१)। रावण के कहने पर इसने हनुवान के साथ इन्द्रयुद्ध किया, जितने यह मारा गया (४ ४४, १-१०)। यह बहुस्त का पुत्र या 'शिष्ट्रो' राजनेत्रंत्र बहुस्त का पुत्र या 'शिष्ट्रो' राजनेत्रंत बहुस्त का नुवा या 'शिष्ट्रो' राजनेत्रंत बहुस्त का नुवा या 'शिष्ट्रो' राजनेत्रंत बहुस्त का सुत्र वहां निर्माण प्रमुर्थर ।। 'रास्त्र नाम निर्माण प्रमुर्थर समरहुवें या 'रास्त्र वा प्रमुर्व का समरहुवें या 'रास्त्र वा प्रमुर्व का 'रास्त्र वा प्रमुर्व का प्रमुर्व का प्रमुर्व का महार्व '(४ ४४, ६)। 'याव्युमाली महार्व '(४ ४४, ६)। 'रास्त्र नाम का प्रमुर्व कर आहत दिया (६ ४३, ६))। इसने हनुमान के बता पर प्रहार करके कर आहत दिया (६ ४३, ६)।

अस्त्रृद्धीप —यह पर्वनी से मुक्त या जिसकी अूमि को सबरणुको ने सोर्र झाळा था (१ १९ २२)। यह छीननक पर्वत के उत्तर में स्थित या (४ ४०,४९)। जस्त्रुमस्थ—एन स्थान का नाम है जहीं नेनन्य से कीटते समय भरत

जम्बूप्रस्थ-एन स्थान इन नाम है जहाँ नेकय से छीटते समय भरा रुके थे (२ ७१,११)।

जम्म, एक पानर प्रपान का नाम है जो यानर-सेना को घोछ आगे बढने की प्रेरणा देता हुआ वह रहा वा (६.४,३७)।

१. जयस्त, दयरब के आठ मन्त्रियों में में एक का जाम है (१. ७, २)। श्रीराम के अमोच्या लोटने पर में उनके स्वानन के लिये गये (६, १२७, १०)।

२. ज्ञयम्त, एक दूर का नाम है जिसे द्वारण की मृत्यु के पत्रवात् विस्त ने मत्त्व को व्यवात् विस्त ने मत्त्व को व्यवाद् विसे में ज्ञा था (२ ६८, १)। ये राजगृह गृहें (२ ७०, १)। वे रम्पराज ने दत्तका स्वागत विद्या विसके पत्रवाद रूर्गुन पत्त को निक्षन्ठ का ममावार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-१)। भरत को आतो ना उत्तर देने के याद रुर्गुने उनगे ग्रीप्र व्यवामा वर्षने के विसे नगृ (२ ७०, ११-१२)।

3. ज्ञुत्मन, स्ट्र वर्धा मधी के पुत्र वा नाम है जिसने देवसेना के नेतापति के रूप में मेयनाद से इन्द्र गुड़ हिया था। अनतोगत्वा इनके नाना, गुलोमा, इन्हें लेकर समुद्र में मुस गरे (७ २८, ६–२१)।

जया, दक्ष की एक पुनी का नाम है जिसने एक सौ प्रकाशनान् अस्त्र-दारमों को जन्म दिया (१ २१,१५)। बर प्राप्त करके इसने अनुरों के विनास के लिये पचास बदृश्य और रूपरहिन श्रेप्ठ पुत्र प्राप्त किये (१ २१,१६)।

जलीद, एक सागर का नाम है जो अत्यन्त भगावह और क्षीरसागर के बाद रिगत था। बह्या ने महर्षि और के क्षीय से प्रकट हुने बटबामुख तेज की इसी सागर में रिगत कर दिया था। यहाँ उस तेज से भरम हो जाने के कारण सहादित प्रशामियों को आर्तनाद निरन्तर मुनाई पडता था। इस सागर का जल स्वादिट था। सुधीन ने सीता की सोज के लिये दिनत को मही मेंजा (४ ४०, १६ ४४-४८)।

ज्ञाय. विराध नामक राक्षस के पिता का नाम है (३३,४)।

कार्डु, एक रूपि का नाम है जिनके यक्त-स्थात को गङ्गा अपने प्रवाह में वहां छे गई। इस पर कुद्ध होकर इन्होंने गङ्गा के समन्त अल था पान कर किया। देवो इत्यादि भी प्रापंता पर इन्होंने गङ्गा को अपने कान के मार्ग से वाहर निशाल दिया। देवताओं ने गङ्गा को इनकी पुत्री बनाया (१ ४६, ३४-३०)।

जातरूपियुंल, बलोद सागर के उत्तर में स्थित एक पर्वन का नाम है जो १३ योजन करना कोर सुवर्णसमी दिलाओ से सुगीजित था। इस पर्वत के शिक्षर पर पृथियों को धारण करनेवात, भन्नमा के समान गोरवर्ण अनन्त नामक सर्प निवास करते थे। सुधीय के सीता की सोत के किये विनन की यहीं मेंना (४ ४०, ४५-४०)।

बहा अना (४ इ०, ४६-५०)।

जीवाति, इस्तप्त के एक क्वियन का नाम है (१ ७, ४)। अवनेष्य
प्रज्ञ नराने के लिये द्वारय का निमन्त्रन पा कर ये अयोध्या जाये थे (१ ८,
६)। निविला जाते समय दनका रण द्वारय के आगे आगे कर रहा था
(१ ६९, ४-५)। द्वारय की मृत्यु में दूगरे दिन आग काल प्रत्येने विश्वर्थ
संप्रीय त्वार्य राजा नियुक्त करने के लिये कहा (२ ६७, ४)।

"आवान्त्रिक्षणोत्तम", (२ १०८, १)। "अपल के अन क्या क्यायंन करते
हुने रहोने भी श्रीराम से अयोध्या लोटने के निये कहा। रहोने मुस्पन
नारिक्तों के यत का अवसम्बन करने राम को सम्प्रामा चाहा कि
मृत्य पिता के अति अब जनका (राम का) कोई कनेश्य सेय नहीं है, अन
जर्हें किसी कारलनिक आदान का आयद तेकर राज्यत्यान नहीं करना चाहिये।
(२ १०८, २-६)। अधीपन ने दनने नारिनक मन का राष्ट्रम और आराम
मृत्य ना समर्थन किया (२ १०९, १ और बाद)। यह देशकर कि श्रीराम ने
दनने तर्नों के प्रति अभिक्त दृष्टिकोण अवसाय है, स्त्येने कहा हि ये कारवर्थ
नात्मिल नहीं है, वरन् केवल राम को अयोध्या लोडने ने विस्थ ही रहीने

ऐसे रिम्होन का प्रतिपादन किया था (२ १०९, ३७-३९)। ये रवस्त्री भरत के साथ स्रयोग्या कीट स्रामे (२ ११३, २)। योराया के राज्यानियक के हरियों को सम्पन्न करने में दर्हीन विचार की सहायता की (६ १२६-१९) स्त्रीयम के सामग्रन पर ये राम की समान प्यारे खहीं इनका राम ने सादरपूर्वक स्वाग्य किया (७ ७४, ४-४)। अवन्नेय यत के पूर्व श्रीराम ने इनों में परामर्थ किया (७ ९१, ४)। रामस्त्राम में होता के द्वार्य श्रीराम ने इनों मो परामर्थ किया (७ ९१, ४)। रामस्त्राम में होता के द्वार्य श्रीराम ने इनों मो देशन के लिये वे भी अविस्था हुंग की हमा की स्वाग्य स्व

ज्ञास्यवान, एक रीठ का नाम है जिनकी ब्रह्मा ने अपनी जैंगाई से मृष्टि भी भी (१ १७,७)। इन्होंने सुपीब ने अभिषेक मे भाग लिया था (४ २६, ३४)। किष्किन्या जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुन्दर भवन को भी देखा था (४, २३, ११)। इन महावेजन्यी ऋक्षराज ने सुप्रीय को दस करोड़ सैनिक दिये में (४ ३९, २६-२७)। सीता की शोज के लिये सुप्रीय इन्ह दक्षिण की ओर मेजना चाहते थे (४ ४१, २)। किल्पकान के बनी म सीता को लोजते हुने थान्त होकर जल के लिय इन्होन भी जन्य अनरों के साथ ऋक्ष विल नामक गुफा मे प्रवेश निया ( ४ ५०, १-८ )। सम्पाति की बात सुनकर ये अत्यन्त प्रसन हवे और उनसे पूछा 'सीता कहाँ है ? किसने उन्ह देखा है ? कीन उन्ह हर कर से गया है ? कीन ऐसा घट है जो राम और सक्षमण के पराकम को नहीं समझता ?'(४ ५९, १-४)। बानर यूपपतियो की अपेक्षा मर्वाधिक वद्ध होते हये भी अन्तर के पछने पर इन्होंने बताया कि अपनी बृद्धावस्मा मे भी ९० योजन तक सरलतापूर्वक कद सकते हैं, यद्यपि मुवायस्या ने इससे कही अधिक ग्रांकि थी (४ ६४, १० १७)। जब अद्भद स्वय समुद्र र्टापन के लिये प्रस्तुत हुये ( ४. ६४, १७-१९ ) तब इन्होंने उनसे कहा कि वे पहले अपने सेवको को ही यह कार्य करने दें (४ ६४, १९-२६)। 'महाप्रात्तजाम्बवान्', (४ ६१, २७)। जब अज़द ने स्वय जाने के लिये प्रन ओर दिया तो इन्होंने बताया कि केवल हुनुमान ही इस कार्य को कर सकत हैं (४ ६४, ३२-३४)। "हनुमान के बारम्भिक जीवन और पराश्म का इतिहास बनाते हुवे इस्होंने हनुमान को सागर-सङ्गन के कार्य के रित्ये समाद होन के लिये प्रोत्साहित दिया और उनसे बताया कि बृद्धदस्या के कारण स्वय इम कार्य को करने म असनयं है (४ ६६, १-३७)। हनुमान् का सागर-उन्तम के जिये सनद देखकर इन्होंने उन्हें अपनी सुमकाननाथ देते हुव कहा कि उनके जीदने तन ये एक पैर पर ही खड़े रहने (४ ६७, ३०-३४)। छका से लौडते हुये हनुमान् के भीषण गर्दन को मुनकर इन्होंने वानरों से बनाया कि हनुमान् अपने कार्य मे सफल होकर छौट रहे हैं (४ ४७, २२--२३)।

ज्ञास्ववान्] (१२०) , [जास्ववान्

इन्होंने हन्मान से लका जान के समय में औटने तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताने के लिये कहा ( ५ ५६, २-६ )। "अज़द के पूछने पर इन अर्थवित ने वहा कि थीराम और सुधीव की आज्ञा का अक्षरदा पालन सबका कतव्य है। तदनन्तर इन्होन कहा कि दिना विलम्ब वे ही सबकी छौट कर राम तथा सुग्रीव को समाचार दना चाहिये ( ५ ६०, १५-२१ )।" राम ने इन्हें अपनी सेना के एक पार्श्व ना रक्षक बनाया (६ ४, २१)। श्रीराम की आज्ञानुसार टरराने मेना की रक्षा का भार सभार (६ ४, ३५)। 'आम्बवास्तवय सप्रेहय बास्त्रबृद्धया विचक्षण', (६ १७, ४५)। श्रीराम के पूछते पर इन्होने बताया कि विभीषण पर मन्देह करने के लिये पर्याप्त आधार हैं (६ १७, ४५ ४६)। इन्ह वानर-मेना के एक पाश्व का रक्षक बनाया गया (६ २४, १८)। य अपने भ्राता भूम से छोटे होते हुये भी उससे कही अधिक बलनान् थे (६ २७, १०-११)। इन्होने दैवास्रसग्राम से इन्द्र की सहायना की थी (६ २७, १२)। ये गद्गद के पुत्र दे (६ ३०, २१)। सुग्रीव और विभीषण के साथ-साथ इनसे भी नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करने के लिये कहा गया (६ ३७, ३२)। य बीरतापूर्वक बीच के मीचों की रक्षा करते रहे ( ६ ४१, ४४-४५ )। इन्द्रजिन् ने इन्हे आहन कर दिया ( ६ ४६, २०)। इन्होने सतर्वतापूर्वक बानर-सेना की रक्षा की (६ ४७, २-४)। मुग्रीव के कहने पर इन्होंने अस्त-व्यस्त बानर सेना को पून सगठित किया (६ ५०, ११)। इन्होने महानाद का वध किया (६ ५६, २२)। इन्द्रजिन् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४५)। ये एक तो स्वामाविक बुद्धावस्या से युक्त थे, और दूसरे इनके शरीर म सैकडो वाण घँसे हये थे, अत ये बुसती हुई अग्नि ने समान प्रतीन हो रह थे (६ ७४, १३-१४)। "विभीषण के पूछन पर इन्होंने बनाया कि ये नेवल विभीषण की बोली से ही उन्हें पर्चान रहे हैं क्यों कि इनकी नेत्र-ज्योति नष्ट हो गई है । इन्होने विभीषण से यह भी पूछा कि हनुमान् अभी जीवित है या नहीं (६ ७४, १६-१८)।" विभीषण के पूछने पर इन्होने बताया कि इन्हें हनुमान री विशेष विन्ता है क्यों कि हनुमान् के जीविन रहने पर सब दूछ ठीक हो जायगा (६, ७४, २१-२३)। जब ष्ट्रमान् इनके पास आये तो इन्होंने उनमे ओपिध-पर्वन पर जाकर चार थोपधियों लाने के लिय पहा जा समस्त वानरा को पुनरक्शीविन कर देंगी (६ ७४ २६--३४)। राम की आज्ञा से ये शीझ अद्भद की महायता व लिये दौड पडे (६ ७६,६२)। श्रीराम की आज्ञा वा पाठत वस्ते वे तिय ये अपनी रीछो की सेना लेकर हनुमान की महायता करने युद्ध मूमि मे गये

(६ =३, ४), बिन्त मार्ग मे हनमान द्वारा मना बर दिये जाने पर ये लीड

(181)

हाथे (६. ६३, ४.६) । विभीवण के आवाहन पर स्ट्रीने जपनी रीको की सेना बेरर इन्द्रिवत् के सैनिको से युद्ध निया (६ ६९, ११-२४)। जब एक्सन की मूलाग्रं दूर ही गई तो इनके हुमें की सीमा न रही (६ ९१, १५)। इन्होंने महापार्य के रूप को प्रत्यक्ष करके उसके पीजो को बी कुनक जाला (६. ९८, ८-५)। महापार्य के इन्हें बाणों से आहत कर दिया (६. ९६, ११-९२)। गीराम के राज्यामिकेक के समय ये ४०० निर्देश का जल लाये (६ १२८, १४--४३)। राम ने इन्हें सत्वार-पूर्वक वहुमूल्य उपहार आदि दियों, टिमके परवात् से अपने पर लीट बाये (६ १२८, ६६-६५)। राम ने इनका स्वायत-सत्वार विया (७ ३९, २१)। श्रीराम ने इन्हें उत्वयक जीविय रहने वा आसीवीद दिया जब तक प्रत्य और क्वियुग नहीं बा जाता (७ १०, ३४)।

ज्योतिर्मुख, सुर्थ के दुन, एक बानर न्नवर्गत ना नाम है जो राम की सेना में समिमित्र हुआ पा (६ २०, ४३)। दमने एक विशाल विला केनर राज्य पर क्षात्रमा किया किन्तु स्वम बाहत हो गया (६ ४९, ४९-४३)। इन्द्रस्तित ने हमें क्षाहत किया (६ ७३, ४९)।

### त

सत्ता, भरत के बीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६)। श्रीराम ने इनका अभिषेक किया (७ १००, १९)। ये भरत की सेना के साथ गर्य (७ १००, २०)।

तद्भक, एर नाम का नाम है। इसे पराजित करके रावण ने वलपूर्वक इमको पत्नी पर भी अधिकार कर लिया या (३ ३२,१४,६ ७,९)।

तस्त्रिश्ला, गान्वार देव के एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्यापना की थी। इनका विस्तृत वर्णम (७ १०१, १०-१४)।

तपन, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने उन के साथ इन्द्रयुद्ध किया या (६ ४३,९)।

तास्सा, पञ्चा के निकट ही एक अन्य नदी का नाम है जिससे महाँव बात्मीनि स्नान किया बच्चे थे (१ २, २-४)। इसका जल सर्युक्यों के हृदय के ननात निर्मेत वस्ता पाट कोचक से रहित था (१,२,४)। बननात ने प्रथम दिन सम्या सनय श्रीराम आदि इसके तट पर पहुँचे (२ ४४, १२)। दूसरे दिन प्रात काल राम ने इस तीव गति से बहनेवाली भेंदरों से भरी नदी को पार किया (२ ४६, २८)।

ताटका, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक यक्षिणी का नाम है जी

तारका 🕽

सुन्द की पत्नी, मारीच नामक राक्षस की माता, और एक सहस्र हावियो के बल से युक्त यी (१ २४, २६-२७)। यह मल्द और वरूप नामक जनपदो का विनास करती रहती थी (१ २४, २८)। ध्यह यक्षिणी डेंड योजन तक के सार्ग को घेर कर रहती थी। विश्वामित्र ने शीराम से इस दुष्टचारिणी का वध करने के लिये कहा (१ २४. २९-३०)।" 'धीराम के प्रष्टने पर विश्वामित ने बताया कि बहु ताटका नामक यक्षिणी सुकेतु नामक एक पक्ष-प्रमुख की पुत्री थी और स्केत् की तपस्या से प्रसन्न होकर बह्या ने ही ताटका को एक सहस्र हाथियो का बल दे दिया था। जर सादका रूप-योदन से स्योभित होने लगी तब सकत ने इसका सन्द के साथ विवाह कर दिया। बुछ काल के पश्चात् इसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न किया जो अगस्त्य के शाप से राक्षस हो गया। जब अगस्त्य ने शाप देकर सुन्द की मार हाला तब इसने अपने पुत्र मारीच को साथ लेक्ट अगस्त्य पर आध्रमण किया। उसी समय अगस्त्य ने इसे तथा इसके पत्र मारीच को शाप देगर कमश राक्षसी और राक्षस बना दिया। (१ २५, ५-१२)।" 'पुरुपादी महायक्षी विकृता विश्वतानना । इद रूप विहासाग् दारुण रूपमस्तु ते ॥', (१ २४, १३)। इस शाप से ताटका का अपर्व और भी बढ़ गया तथा वह श्रोप से मुख्यित हो गई (१ २४, १४) । 'यक्षीं वरमदाहवाम', (१ २४, १४)। शावसमृष्टाम्', (१ २४, १६)। 'अधम्या जिह कानुस्य धर्मो ह्यस्या न विचते', (१ २४, १९)। शीराम के बनुष की टकार सुनकर यह कीच मे उस दिशा की ओर दौढी जिघर से टकार की व्यनि आ रही थी (१ २६, ७-८)। 'इसके गरीर की ऊँचाई बहुन अधिक थी। इसकी मुखाकृति विकृत थी। श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा : 'इस यक्षिणी का दारीर दाइण और अयहर है, जिसके दर्शन मात्र से ही भीर-पुरपों का टूदय विदीण हो सकता है। मायादल से सम्पन्न होने ने कारण यह बत्यन्त दुनंब भी है।' (१ २६, ९-११)।" "अपने सम्बन्ध मे राम् और ल्क्ष्मण के वार्ताताय को सुनवर यह तीव्र गर्जन के साथ हाथ उटाकर दोनो राजकुमारो की ओर शपटी। इसने भयकर धूल उडाकर राम और लक्ष्मण को योटे समय के लिये मोह में डाल दिया। तत्मचात् माया का आश्रय लेक्ट सह राम और छदमण पर पत्यरों की वर्ष करने लगी। राम ने अपनी बाण-वर्षा से इसनी शिलावृष्टि की रोकने हुये इसके दोनों हाय काट डाले, जब किल इमण ने इसक नाक और कान बाट दिय। उस समय इच्छानुशार रूप धारण करनेवाली यह अने इ प्रकार के रूपो से राम को मोहित करती हुई अदुक्व हो गई। इस प्रकार अदुक्य रूप से यह

परवरों की वर्षा करने लगी । इसी समय दिश्वामित्र ने श्रीराम से इस मार

डाजने के लिये कहा। सम ने इसे सब्दियों बाजों से यब ओर से ध्वस्य कर दिया। इस पर जब यह कोच से श्रीराम की ओर अपटी तब उन्होंने इसके छातों में एक बाण मार कर इसे घराजायी कर दिया। इसे मुख देखकर इन्द्र तथा देवता श्रीराम को साधुवाद देने रुसे (१ २६,१३–२७)।"

साम्रपर्धी, सुदूर दक्षिण की एक महानदी का नाम है जिसमे अनेक ग्राह निवास करते में (४ ४६, १७)। इनके ग्रीम और जल विधिन जन्दन बनों से जानजीदन में जीर यह छुन्दर सारी से निमृधित पुनशी की मौति अपनी विश्वत, सागर, से मिननी मी (४ ४६, १६-१८)।

साम्रम्, दश की पुनी और करवंद की पत्नी का गाम है निवर्त पुन सम्बन्धी अपने पति के बरदान को मन के प्रहुज नहीं क्लिया था (३ १४, ११-१३)। हतने कीच्नी, पाक्षी, नोनी, कुतराद्री तथा नुनी नामक पाँच कामाओं को उतना किया (३ १४, १७)।

सार. एक बानर युपपति का नाम है जो बहस्पति के पुत्र थे (११७, ११)। सबीव के साम वे भी किव्यतन्त्रा आये (४. १३, ४)। सक्मण की वात सुनकर ये शीध्र ही एक सुन्दर शिविका लावे जिसमे रखकर थालिए के शव को श्मशान मूमि तक से जाया गया (४ २५, २०-२६)। किध्किन्या जाते समय लड़मण ने मार्ग में इनके सुन्दर भवन को भी देखा (४ ३३, ११)। ये पांच करोड वानरो को तेकर सुप्रीय के पास आये (४ ३९, ३१)। सीता की सोज के जिये ये दक्षिण दिशा की ओर गये (४ ४५,६)। ये सपुद और हन्मान के माय दक्षिण दिना की ओर आये (४ ४८,१)। इस्तोने जल और वस विहीन विख्य क्षेत्री में सीता की नियम् सीत की (४ ४=, २-२३)। दिन्ध्य क्षेत्र में सीता की खोज के पश्चात् जल के लिये इन्होंने भी ऋक्ष विल म प्रवेश किया (४ ५०, १-८)। ऋक्षांबल से बाहर निकलने पर इन्होंने बादुद के इस प्रस्ताब का समर्थन करते हुये कि असफल ब्रोकर कभी घर नहीं औटेंगे, इन्होंने मब की गुफा में झरण सेने के लिये नहां (४ ४३, २१-२६)। 'ताराधिपतिवचैसि', (४ ४४,१)। "रावण के पछने पर इन्होंने उसे बताया कि उसके साथ युद्ध करने में समर्थ वालिक उम समय बाहर हैं किन्तु चारो समुद्रों से सन्ध्योपासन करके वे अब औरते ही होगे। फिर भी, इन्होंने रावण से कहा कि यदि उसे पास्ती हो सो वह दक्षिण समद्र-तट पर जाकर वाल्नि से मिल सकता है ( ७ ३४, ४-१० )।" देवताओ ने राम की सहायता के लिये इनकी मृष्टि की थी (७ ३६, ४९)।

तारा, वाल्नि की पत्नी का नाम है (११,६९)। वाल्मीकि न इसके विराप का पूर्वदर्शन कर लिया था (१३,२४)। दुख्ति संयुद्ध के

अत सुग्रीव को युवराज बनाकर उसकी मित्रता प्राप्त कर लेनी चाहिने (४ १४,६-३०)। उस समय इसके हितकारी और पुत्र परामर्श की वाल्नि ने स्वीकार नहीं किया (४ १५, ३१)। इसका मुख चन्द्रमा के समान था (४ १६, १)। जब बालिन ने यह शपय ली कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा, तब यह रोने-रोने वालिन का आलिज्ञन और स्वस्त्ययन वरके अन्य स्त्रियों के साथ अन्त पुर में चली गई (४ १६, १०-१२)। 'लारया वाक्यमुक्तोऽह सत्य सर्वज्ञया हिनम्', (४ १७, ३९)। 'तारा तपस्विनीम्', (४ १८, ४७)। वालिन् के वध का समाचार सनकर अत्यन्त उद्धिन हो उठी और बन्दरा के बाहर निकली (४ १९, ३-४)। श्रीराम के भग से भागने वाले वानरों को रोक्ने का प्रयास किया (४ १९, ६-९)। 'जीवपुत्री', (४ १९, ११)। 'रुचिरानना', (४ १९, १४)। 'चारहासिनी', (४ १९, १७)। जब बानरो ने इसे निराशाजनक उत्तर दिया तो यह करण विलाप करनी हुई अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे पनि के समीप गई (४ १९, १७-२१)। शीराम, रुक्ष्मण और सुवीव को पार करके यह रणभूमि मे आहत पडे अपने पति के समीप पहुँची और उनकी दशा देसकर पृथिबी पर गिर पड़ी (४ १९, २५-२७ ) । इसने अन्य सहपत्तियों के साथ अपने पति के लिये घोर विलाप और उन्हीं के समीप बैठ कर आमरण अनुशन करने का निश्चय किया (४ २०)। हनुमान् के बहुत सान्तवना देने पर भी इसने पति के पास से हटना अस्वीकार कर दिया (४ २१, १२-१६)। सुपेण की पुत्री तारा सूहम विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिल्लों को समझने में सर्वया निपुण भी (४ २२, १३)। वालिन की मृत्यू पर यह व्याकुल होकर उसके शव पर गिर पड़ी (४ २२, ३१)। अपने पति, वालिन् का मुख सूँपकर यह विलाप करने हुए अपने बँघव्य, और एसमात्र पुत्र की नि सहायावस्था पर ग्रोक प्रकट करने लगी (४ २३, १-१७)। जब नील ने मानक बाण को बालिन के शरीर से निकाला तब इसने उनके थाव को अधुशो में महलाते हुए अज़द से अपने पिना से विदा लने के लिये गरा, और म्बय करण बिलाप करने लगी (४ २३,१७-३०)। श्रीराम ने इसे अपने पति वे दाव से लिपड वर रणभूमि मे ही विलाप करने देखा, जहाँ वालिन् के मन्त्रियान बारों आर से इसे शब स प्रवह बरने का प्रयास कर रह थे ( ४ २४,

तारा 🏻

२५-२६)। "जब तारा को उसके पनि के दाव के समीप से हटाया जाने स्मा तब बार-बार बिलाप करती हुई उसने श्रोराम को देखा । उस समय घोर सक्ट में पड़ी हुई शोकपीडित आर्या तारा ने अत्यन्त विज्ञुल हो श्रीराम के समीप जाकर उनसे अपना भी वय कर देने का नियेदन किया। उसने राम से कहा कि उसके वध से राम को कोई नवीन पातक नहीं लगेगा, स्योकि वह अपने पति की बारमा दा ही अग है (४ २४, २७-४०)।" श्रीराम के सारतना देने पर मृत्दर वेदा और रूपवाली, बीरपत्नी तारा, जिसके मेंह से विलाप की व्यक्ति निकल रही थी, चप हो गई ( ४, २४, ४४ )। वस्य कृत्यत करती हुई यह भी वालिन के शव के साथ-साथ अमरान मूमि तक गई (४ २४, ३५-३६)। जब बाद को नदी तट पर रक्या गया तो उसे अपने गोद में लेकर यह पून उस समय तक दिखाप करती रही, जबतक अन्य बानरों ने इसे वहाँ से हटा नहीं दिया (४ २५, ३९-४६)। इसने वालिन के लिये जलाञ्जलि दी (४ २६, ६०)। वालिन् की मृत्यु के बाद सुप्रीय ने इसे अपनी पत्नी वना किया ( ४ २९, ४ )। अञ्जद ने इते प्रणाम किया ( ४ ३१, ३७)। सुबीय के कहने पर त्रियदर्शनी, सुम्न, अनिन्दिता, प्रस्तलन्ती. मदविद्वताक्षी, प्रतम्बकाञ्चीगुणहेमसूत्रा, सुलक्षणा, निमतागयहि तारा, एक्सण के पास गई (४ ३३, ३१-३८)। इसने मञ्चान कर रक्षा या, और नरी की दशा में सदमण से उनके कीय का कारण पूछा (४ ३३, ४०-४१)। "सुग्रीय के विरुद्ध लटमण के आक्षेपो का उत्तर देते हुये इस कार्यतत्त्वज्ञा ने बहाना बनाकर कहा कि सभी दिशाओं से बानरों को एकत्र करने के लिये उचित उपाय किये जा चुके हैं। तदनन्तर इसने लक्ष्मण से अन्त पृष्ट में चुक कर ही राजा सुपीय से मिलने के लिये कहा (४. ३३, ५०-६१)।" इसने लक्ष्मण के क्रोध को दान्त करने का प्रयास किया (४. ३५, १-२३)। सुपीय ने बताया कि पहले भी एक बार वालिन को मृत समझ कर उन्होंने तारा को अपनी पत्नी बना लिया था (४ ४६, द )। सीता ने अन्य वानर-स्त्रियों के साथ इसे भी अयोध्या ने चलने के लिये कहा ( ६ १२३, २६)। सपीव की इच्छानुसार सर्वाद्धशोधना तारा अन्य बानर-स्थियो को एकप्र करके अयोध्या जाने के लिये विमान पर बैठी (६ १२३, ३१-३७)।

तारेय, एक वानर यूवपति वा नाम है जिसकी देवलाओं ने श्रीराम की सहायता के किये गृष्टि की यी (७ ३६, ४९)।

तास्यों ने ऐसी वानर सन्तान उत्पन्न की जो औराम की सहायता कर सकें (१ १७, २१)।

तारजहा राजवश के राजा ने वसित को पराजित किया था ( 2. 40, 74-79)1

तिमिध्यज ( १२६ ) [ब्रिजट तिमिध्यज, राजा यम्बर के लिये प्रयुक्त हुआ है ( २ ९, १२ )।

तुम्बुरु, एक गन्धरं अमुल का नाम है निसकी सेवाओ का भरद्राज ने

मरत-मेना के सल्कार के लिये आवाहन किया था (२ ९१, १८)। इसने मरत के सम्युल गायन किया (२ ९१, ४५)। रम्मा के प्रति अत्यधिक आसिकि के कारण चुनेर के शाप से यह विराध नामक राज्ञत बन गया था (३ ४, १६-१९)। छण्डिंग्टर, एक राज्ञिंच का नाम है जो मेर प्रवंत के निकट निवास करते

थे (७ २, ७ १४)। "इनकी पुत्री पुलस्य के साथ से अनिमत होने के कारण उनके प्राथम में जाकर अपनी अन्य सिक्षमों को दूँ हुने समी। यहीं महींप पुलस्य का स्पंत करते ही दक्तके प्रारीर में कुछ परिवर्तन हुने दिवनके प्रदान कर जपने पिना के पास आई। पुत्री में मर्जवती होने के चिक्क देवकर तृष्यित्व ने उसमें कारण पुष्टा। पुत्री की बात सुनकर तृष्यित्व ने व्यान लगाकर समस्त स्थित जान ली। तदनन्तर ये व्यानी पुत्री को महींप पुलस्य के पास से पर्ये के पास ते विशेष करा। पुत्रक्त के साथ दिवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी निस्पार्य सेता अतेर पत्रि को अस्ति हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी निस्पार्य सेता जार पत्रि को अस्ति की अस्ति करा । पुत्रक्त के साथ दिवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी निस्पार्य सेता जार पत्रि को अस्ति की अस्ति करा । पत्र प्रदेश करा हो प्राप्त करा स्वाप्त करा कर सेता जनकी हमा से विययना नामक पत्र की जार दिया। (७ २, ७-२३)।

पुत्र को जन्म दिया। (७ २, ७-२३)। तीरण, एक ग्राम का नाम है। केकय से अयोध्या आवे समय भरत इनके

ना रायावलीकन किया था (४, २, १)। इसके उच्चतम शिक्षर पर ही लद्धा स्थित थी (६ ३९, १८-२०)। सब बोर फेंले युद्धवन्य मीपण सन्द से इस पर्वत की वन्दरायें प्रतिस्वतित हो रही थीं (६ ४४, २६)। त्रिज्जट, गार्थवंशी एक ब्राह्मण का नाम है बिनके दारीर का रंग उपवास

गायों को प्राप्त किया (२ ३२, ३९)। गायों के उस महान् संमूह को पाकर ये अपनी पत्नी सहित बत्यन्त प्रसन्न हुये और बीराम को यस, बल, प्रीप्ति तमा मुख बतानेवाले जासीबॉब देने स्मृ (२ ३२, ४३)।

विज्ञान, एक राक्षमी का नाम है जिनके स्वयन का वाश्मीकि में पूर्व-रांति किया पा (१ द, व१)। यह देवकर कि रावधियों की तो को वय-धमरा रही है, उनने उन सबसे बताया कि इनने एक मधनर स्वयन देवा है ध र ए, ४-६)। "रावधियों के दुख्ले पर इसने ज्यमे स्वयन का वर्षोन कस्त हुये बताया कि स्वयन के अनुमार चीराम समस्त रावसी पर विजय प्राप्त कर्षाते वय्युनाययो सहित्य प्राप्त का कियान कर देवें। ऐसा सहसर स्वयन रावधियों के बहु कि से बीता के साथ कड़ी स्वयह्मर न करें १ र ७, ६-६१)।" रावण ने इसे बुलाया (६ ४७,६)। रावण के सादेश पर बत्यने सीता को पुणक विकास पर येजाया और उनके साथ हो पर स्वयम्य पे पा) न तो इस्ते पहले कभी विष्या-साध्य किया या वा वी र माविष्य पे पा) न तो इस्ते पहले कभी विष्या-साध्य किया या वा वी र माविष्य पे पा) न तो इस्ते पहले कभी विष्या-साध्य किया होता को यह बास्वाचन दिया कि बीराम बीर कासमा मारे नहीं गये हैं (६ ४६, २२-४५)। नीता के बात यह भी बारोकवाटिक में कीई (६ ४६,

चितुर, उन तीन नगरों का नाम है जिसको जिय ने देवताओ द्वारा प्रदत्त धनुर-नाम से निनष्ट क्या (१ ७४, १२)। इसका उल्लेख (१ ६४, ७२, १ १४, ११; ६ ७१, ७५)।

कि पुरापायं देवी गति पर विजय जाह कर सकता है (१ ४.८. १७-२४)।
दिख्यांमित्र ने रुन पुणामिक नुष्पुणक का यक कराना स्वीकार कर विजय
(१ ४.९. १-४.)। विख्यांमित्र ने अपने तर के प्रभाव से इन्हें समर्थार रहने
भेज दिया (१ ६०, १४-१४.)। इन्द्र तथा अन्य देवताओं ने दर्ष्टें स्वर्ग से
निवानित कर दिया दिसके फलस्कर में सर नीचे को ओर किसे हुने स्वर्ग
से गिरने कमें (१ ६०, १६-१८.)। विश्वांमित्र ने उस्त सम्प्रदेश से से
हि रोक दिया और रीच में आकर दृजके विशे एक जनीन नशावमण्डल की
हुन्हिं कर दी (१ ६०, १६-२२)। वदनतार विश्वामित्र जाव ना वान विश्वांमित्र का जनीन नहामण्डल की
देवताओं की मृन्धि करने के किये उसत हुन्ये तथा देवता पत्र मा वान देवता की से मान तथा से कि विश्वामित्र इसता पत्र पत्र क्रांस के सामान प्रवास की सामान प्रवास की समान रहें (१ ६०, १६-२३)।
से प्रवास के प्रवास के स्वरूप के पुल्य से, और दनके पुल कृत्युमार से (१ ७०, १२-२४)।
है. चिन्निशार जनस्थां के के पर शास से ना ना सि दिस्सा औरान के

२३-२३)।' ये युद्ध के वुव थे, और इनके युव कुम्युमार ये (१ ७०, १२-२४)।
१. जिद्धिरा, जनस्थान के एक रासस का नाता है जिसका श्रीराम ने क्या किया था (१ १, ५७)। वारमीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर विकास था (१ १, ५७)। वारमीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर विकास था (१ ३, २०)। दूपण की सेना वे एक राशस वीर राज नाता है जो दूपण के पीठेनीठे चक रहा था (१ २३, १४)। सर के १५,००० सैनिनों मे से केवल यह और तर ही जीवित चल रहे (१ २६, १६-३७)। 'तर सु रामामिनुस प्रधानत वाहिनीयति । रासासिक्यिया नाम सिवयप्रेम स्ववीद ॥', १ ३ ए०, १)। इसने पहले स्वय पान से युद्ध करने वे विवे सर से अनुमति मौती (१ २७, १-४)। अनुमति प्राप्त करने यह तीथल वाणा का प्रहार और सुनुक गर्नन करना हुना श्रीराम की और एप में वैज कर बढ़ा (३ २७, ७०)। श्रीराम के साम स्वयन्त मनकर प्रनीत होना चा (३ २७, १-१०)। इसने श्रीराम ने समान अवन्त मनकर प्रनीत होना चा (३ २७, १-१०)। इसने श्रीराम ने समान अवन्त मनकर प्रनीत होना चा (३ २७, १-१०)। इसने श्रीराम ने समान अवन्त मनकर प्रनीत होना चा (३ २७, १-१०)। इसने श्रीराम ने समान अवन्त मनकर प्रनीत होना चा (३ २७, १-१०)। स्वन सीराम ने समान क्यान प्रमुख्य होना स्वर्थ स्वन सीराम ने समान क्यान हो साम सीराम ने स्वर्थ सीराम ने १४ व्याण होत्यन इसके हाला साना दीर सोने तीनो मनन बाट दियं गये निवसी यह प्रसासी हो नवा (३ २७, १७-१०)

२. त्रिशिट्स, कड़मा के समान ब्रेन वालिबाले एवं यरपत्ती राज्ञण का नाम है जो हाव में तीरण त्रिमूल धारण निये हुये बैल पर बैठ वर रावण वें साथ युद्ध सूमि में आया था (६ १९,१९)। यह नुम्मवर्ण वा मतीजा था, जिसन अपने पाचा की मृत्यु पर सोल प्रकट निया (६ ६८,७)। रावण की त्प्रश्चा, बादित्यों में से एक नाम है, जो साहसपूर्वक राससों के विकड युद्ध के लिये गये थे (७ २७, ३६)।

द्र्झ, एक प्रवारति का नाम है जिनकी जया और तुप्रमा पुनियों भी { १ २१, १४ )। इनके नाम के जियन का उल्लेख (१. ६६, ९)। एक प्रवारति, जो पुलस्द के याद हुमें ये (३ १४, ९)। इनके साठ पुनियों भी { १४, १० )।

रै. द्यन्द्र, एक राक्षस का नाम है जो मुमालिल और वेतुमती का पुत्र मा (७ ४, ३६-४०)।

2. द्राइ—"'रुकारु के सबसे छोटे पुत्र का नाम है जो मूढ और विद्या-हीन में । 'दनके दारीर तर अवध्य दरवान होगा', ऐमा सोजकर पिता ने दृश्का नाम रच्य रखता और कहें विलय्स तथा संबंध पर्वत के बोच का राज्य दें दिया। इस्होंने सचुमता नामक मुन्दर नामर तक्षाता और दरवान को वापना पुर्धाहित विश्वक किया। इन प्रकार य कान्ये राज्य का व्यवस्थित रूप से पाकन करने करें। (७ ७६, ४४-२०)।" उन्होंने मून और किन्द्रमें को वास से रक्कर क्यों तेक करकर सम्मान किया (७ ६०, २)। "पुरुष्ता', (७ ६०, ४)।"एक बार चैंच माल के स्वयने पुरुष्ति बुक्तवान के शासम पर लाये। इस् बुक्तवार्थ की क्या, बरता नो देस कर देन कम पीक्षित हो समें। उस बच्यों के उसका परिवार पुरुष्त के स्वयात करहेंने उससे विद्याह का प्रस्ताव किया (७ ८०, १-६)।" क्या के सहित्राह करने पर मी

घर लीट आये (७ ६०, १३-१७)। मुत्राचार्य ने इनने इस मुकुत्य ना समाचार सुन कर इन्ह साप दिया (७ द१, १-१५)। इस साप व फल-स्वरूप इनका राज्य, सेवका, सेना, और सवारियो महित सात दिन में अस्म हो गया ( ७ =१, १७-१= )।

दएडक, एक वन का नाम है। अयोध्या के नागरिका के जिल्ल वे कारण श्रीराम इसी वन म चले आय (११,४०)। इसी वन मे राम न विराय का वय तथा अगस्त्य आदि ऋषियो का दर्शन किया था (१ १, ४१)। क्रियों के निवेदन पर राम न इस वन के राक्षमों का वध करना स्वीशार कर लिया (१ १. ४१)। इसी वन म रापणव्या की नाव और कान पाटने के परचात राम ने घर और दूपण महित १४,००० राक्षसों का वध किया ि १. ४६-४८ )। इमी वन से रावण ने सीना का अपहरण क्या था (११, ५३)। बाल्मीकि ने राम के इस बन में जाने का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १७)। यह दक्षिण में स्थित था (२ ९, १२)। कैनेयी ने यह वर मांगा नि श्रीराम को तपस्वी का बदा बता बर इसी वन म चले जाना चाहिये (२ ११, २७,१८, ३३)। राम ने चौद्र वर्ष के लिये इस वन मे वाम करना स्वीकार तिया (२ १९, ११)। श्रीराम ने कौसल्या को अपने रण्डकारण्य में बनवास भरन के लिये निष्नासित होने का समाचार दिया (२ २०, ३०)। श्रीराम के दण्डनारच्य में निर्वासित नर दिय जाने ना कॅनेयी ने उल्लेख दिया (२ ७२ ४२)। राम बादि न दण्डनारण्य मे प्रवेश क्या (३ १,१)। इसके मनारम दृश्य का वर्णन (३ ८, १२-१५)। विसी समय ऋषिया का अक्षण करता हुआ भारीच यही विचारण करता था (३ ३८,२)। विश्वामित्र का लाधन यही स्थित था (३ ३८,१२-१३)। यही श्रीराम के बाण के बहार से मारीच सी बोजन दूर समूद्र म आकर निर पड़ा (३ ३८, १९)। रावण और मारीन यहाँ थीराम वे बाधम व निकट आये (३ ४२, ११-१२)। स्टमण न सीता नी स्रोज में इमना कीना-कीना दूँढा किन्तु कोर्ट फल नहीं हुआ (३ ६१, २३)। मुग्रीब ने अहुद को सीना नी स्थोत के लिय यहाँ भेजा (४ ४१, १२)। यह किन्छ्य और शैवन पवता में बीच स्थित या, और राजा दण्ड के नाम पर उनका नाम दण्डमारण्य पटा (७ दर, १६-१९)। दमे जनम्यान भी बहते हैं (७ दर, १९)।

दिख्डिन्, मूर्य ने एक द्वारतार का नाम है जो राज्य द्वारा प्रहण्त से मेंत्र गये नमाचार को मूर्य के तान से गया और उनका उत्तर लाया ( ७ २३स, ८-१४ ) ।

द्धियस्क्र, एक वानर पूपपति का नाम है। किकिन्या जाते समय लंदमय ने इतरे सूतिज्ञ नवन की भी देशा (४ ६३, ११)। यह सुवीज के मामा लोर नयुनन के रक्षक में (४ ६१, ९, यहाँ 'दिख्युल' है)। जब नामर समुवन के रक्षक में (४ ६१, ९, यहाँ 'दिख्युल' है)। जब नामर समुवन के रक्ष्मक जादि ना नवाम करते जरें तो इन्हों कुछ होकर नानरों को रोका रख्युल नादि ना नवाम करते जरें तो इन्हों कुछ होकर नानरों को रोका रख्युल के विकास का समाधार मुग्तकर स्थिति जन पर एक दुस्त ने वाद प्रविक्त प्रकार क्यों के जाद प्रवृत्त के दिख्युल के दिख्युल के दिख्युल के निकास नके वाद प्रविक्त के समुदान के विकास का समाधार देने यो (४ ६३, २६-४०)। सुधीव को प्रयुक्त के विकास का समाधार देने यो (४ ६३, २६-४०)। सुधीव को प्रयुक्त को सहस नदस रहाने जनसे जन वातरों के दिक्त विकास का सामाधार दो यो दिस्त है। सुधीव को विकास करने समुदान की सहस नदस कर दिख्या था (६ ६३, ४-६२)। सुधीव के विवास लेकर ये समुदान कीट आसे और अञ्चय से समाधायमा करने के बाद जनहें सुधीव का समाधार दिया (४ ६४, ४-६२)। ये प्रदान के दुव थे (६ ३०, २३)। इस्तिवृत्ते ने देख आहत किया (६ ७३, १९)। राम ने हतका आहर सतार कियां (७ ३६, २२)। सम ने हतका आहर सतार कियां (७ ३६, २२)। साम ने हतका आहर सतार कियां (७ ३६, २२)।

द्यु, दल नी एक पूनी का नाम है जो नव्यप की विवाहित थी ( ३ १४, १०-११)। अपने पति नी हमा से वह अस्पन्नीय की मासा क्यों ( ३ १४, ११-१६)। कवन्य भी दसका एक पुत्र या ( ३ ७१, ७ )।

द्स्तयकन्न, राम के एक हास्यकार का नाम है जो उनका मनोरजन किया नपता पा (७ ४३.२)।

द्मायन्ती, नीम की पुत्री और नेयब की धमंपरायण पत्नी का नाम है ( १ २४, १२)।

द्रद्, उत्तर के एक देश वा नाम है जहाँ सीता की स्थोज के लिये मुधीव ने सतबल को मेंगा (४ ४३,१२)।

द्रीमुन, एक थानर रूपपति कर नाम है। जो मुग्नेव के अनुरोव पर रह अप्त वानरों को के साथ उनके पान आया (४३%, २४, ३६-३७)। दिला दिया भी और बड़ने कस्त में बानर-मेना को जहरी थड़ने के निये उत्सादित करते चन रहे थे (६४,३७)। श्रीराम ने इनका आवर-सलार किया (७३९,२२)।

दुईर, एवं पर्वत का नाम है। प्रखान ने जाश्रम में इस पर्वत का स्पर्ध करके यहने वाली हवा धीरे-बीरे चलने लगी (२. ९१, २४)।

य ग्राराज-पद पर अभिषेक करना चाहने थे (११, २०-२१)। सत्यपचन के कारण धर्म बन्धन म बँध कर इन्होंने अपने श्रिय-पुत्र राम को यनवास दे दिया था (११,२३)। अयोध्यावानियो ने साथ पुछ दूर तक आकर इन्होंने राम की विदा किया (१ १, २६)। राम के दीक में इनकी मृत्य ही गई (११,३२-३३)। बाहमीकि ने इनके कृत्यों का पुबंदर्शन किया (१३,३)। बाल्मीकि ने राम के यनवाम पर इनके बोक तथा अन्तत मत्र का पूर्वदर्शन कर लिया या (१ ३,१३)। इन्होंने अयोध्यापूरी की पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया वा (१ ४,९ २२)। ''अयोध्यापुरी मे रहवर राजा दश्वरम प्रजावनं का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान . सभी उपयोगी बस्तुओं के सम्रहकर्ता, दूरदर्शी और महान तंजस्वी थे। नगर और जनपद की जनता उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। वे इस्वाकुनूल के अतिरथी बीर, यज्ञ करने वाले धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, और महर्षियों के समान दिच्य गुण सम्पन्न राजिप थे। उनकी तीनो छोवी में स्याति थी। वे बलदान् , शतुहीन, मित्रो से युक्त और इन्द्र-विजयो थे। धन आदि वस्तुओं के सवय की दृष्टि स वे इन्द्र और कुवेर के समान थे जिस प्रशार प्रजापनि सन् सपूर्ण जगन् की रहा करते ये उसी प्रकार महाराज दशरब भी करने थे। धर्म, अर्थ, और काम का सम्पादन करने वाले कमों का अनुष्टान करते हये ये सत्यप्रनिज्ञ नरेश अयोध्यापूरी का वैसे ही पालन करने थे जैसे इन्द्र अमरापती का (१६, १-४, २७-२८ )।" "निष्पाप राजा दशरच गुप्तवरो द्वारा अपने और राजु-राज्य के बतान्तों पर दृष्टि रखते हुये धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। इनकी तीनो लोको मे प्रसिद्धि थी और ये उदार तथा सत्यप्रतिल थे। इन्हें कभी अपन से बडा और अपने समान भी नोई सन्नु नहीं मिला। जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें रहकर सीनो लोहो का पालन करते थे उसी प्रशास राजा दशास क्षयोध्या म रहवर सम्पूर्ण जनत् का पालन करते थे। जैसे सूर्य अपनी तेजीमधी किरणो के साथ उदित हो कर प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार दशरण तेजस्त्री मित्रयो से चिरे रहरूर शोभा पाने थे (१ ७, २०⊶२४)।" सम्पूर्ण धर्मों ने जाना दरारण वय को चलाने वाले पुत्र के अभाव में चिन्तित रहते थे, अर उन्होंने पुत्र-प्राप्ति के लिये बरवमेष यज का अनुष्टान करने का विचार क्या (१. =, १-२)। अपने मत्रियों से परामधं परने उन्होंने ऋत्वियों और गुइ नो पो बुलाने के लिये सुमन्त वो भेजा (१ ६,३-४)। वेद-विद्या के कारगर मनियों तथा बुळ-पुरोहित वसिष्ठ बादि या पूजन वरने के पदवान

दरारय ने यूत्र-प्राप्ति के लिये अवदनेष यज्ञ करने की अपनी इच्छा को उनसे व्यक्त किया (१, ८, ७-९)। पुरोहितो के अश्वासनों से प्रसन्न होकर दशरप ने अपने मनियों को यज के लिये उचित व्यवस्था करने की आजा दी (१ ५, १३-१९)। पुरोहिनों और मंत्रियों की विदा करके दशरय ने अन्त पर मे जाकर अपनी महारानियों से यज्ञ के लिये दीक्षित होने के लिये कहा ( १ =. २३-२४)। समन्त्र ने दशरम को बताया कि सनन् कुमार की अविध्यक्षणी के अनुसार ऋष्यशृद्ध उनके लिये पुत्रों को मुलम करने वाल यलकमें का सम्पादन करेंगे (१९,१८)। दसरव ने सुमन्त्र से पूछा कि ऋष्यशृद्ध को , किस प्रकार रोमपाद के वहाँ बुलाया गया था (१९,१९)। 'इक्लाकणा कृते जानो भविष्यति मुद्यानिकः । नाम्ना दशरको राजा श्रीमान्तव्यविश्वतः ॥', (१ ११, २)। दशरय ने बहुराव से मिवता की (१ ११, ३)। राजा रोमपाद के पात जाकर दशरय ने उनसे उनके जामाता ऋष्यशृक्त को अपने लिये पुत्रक्ति यह नरान की आक्षा माँगी (१११,४-१०)। सुमन्त के पराममं के अनुसार बनिष्ठ से अनुसति सेवर दशरण सपरिवार अञ्चराज के यहाँ गरे (१ ११, १२-१४)। इन्होंने ऋष्यशृङ्ख को सीमपाद के पास केंद्रे देना (१ ११. १४-१६)। रोमपाद ने इनका हार्दिक स्वागन करके ऋष्यऋहु से परिचय कराया (१ ११, १६-१७)। सान-आठ दिनो तक रोमपाद के साथ रहने के पत्रवान दशरण ने शानना और म्ह्यास्तु को बावस्यक कार्यवदा अयोच्या चलने का अस्तात्र किया (१ ११, १७-२०)। रोमपाद की अनुमति लेकर दशरय ने अपनी रानियों महिन वहाँ से प्रन्यान किया (१ ११, २२ -२३)। दशस्य ने अयोध्यावासियों के पास दुन भेजकर एन सामें से ऋष्यभुद्ध का सार्वजनिक स्वामत करने के लिये कहा (१ ११, २४-२५)। दशस्य वयोष्या पहुँचे (१ ११, २६-२६)। दशस्य में अन पूर में न्ट्रप्यस्तु को ते जाकर उनका पूजत किया (१ ११, २८)। मुछ समय के परवान बसन्त नातु के आएका होने पर दशर्थ ने यह करने हा -विचार करके रूप्पसृद्ध से यह कराने का प्रम्याद किया (१. १२, १~२)। दसर्थ ने मुम्प्न को मुक्त, बामदेव, लावालि इत्यादि की लाने के लिये मेजा (१. १२, ४-६)। जुनियों का न्यान्य करने के पत्रवात द्वारय ने उनमे पुत-प्राप्ति के ट्रेंनु अस्बनेय यज करने का जनना दिचार व्यक्त किया (१ १२, ७--(०)। पुरोहिनो डारा चार पुत्र प्राप्त वरने के लिये आखास होतर दगरप ने जरत मित्रजों को यतमान आरम्भ करने को व्यवस्था करने का आदेश दिया ( १ १२, १०-१= । प्रतियो और पुरोहितो को विदा करके दगरब ने

अन्त पुर में प्रवेश किया (१ १२, २०-२१)। वर्तमान बसन्त ऋतु के व्यतीत होनेपर जब पुन वसन्त आया तब राजा दशरच यह नी दीक्षा लेने के लिये विमय्ठ के पास गये (१ १३, १-४)। 'नरव्याझ', (१ १३, ३५)। 'राज-सत्तम ', (१ १३, ३६) । समस्त व्यवस्था हो जाने पर वसिष्ठ तथा ऋष्यशृद्ध के आदेश से दशरय यश के लिये राजभवन से निकले (१ १३, ३५-३९)। यज्ञ-मण्डप मे पहुँच कर पत्नियो महित दशस्य ने यज्ञ की दीक्षा ही (१ १३, ४१)। राजा दशस्य न अपने पाप को दूर करने के लिये निशिष्ट्रक 'वपा' व धूँये को सूँचा (१ १४, ३७)। यज्ञ समाप्त करवे अपने वृत्र की वृद्धि करनवाले पूरप शिरोमणि दशरम ने ऋत्विजो को समस्त प्रविधी दान कर दी (११४,४५)। ऋत्विजो नी इच्छामे दशरन ने उन्हें भूमि मी अपेक्षायन और गायो के रूप में दक्षिणादी (११४,४६–४२)। उपस्थित ब्राह्मणों की प्रभुगधन का दान दिया (१ १४, १३-५५)। ब्राह्मणों ने राजा को धन्यवाद दिया (१ १४, ५५-५७)। अन्त मे दशरथ ने ऋष्यशृङ्ग से अपनी कुल परम्परा की बृद्धि करनेवाले यज्ञ का सम्पादन करने के लिये महा (११४, ५८)। ऋष्यशृह के आश्वासन दो मुनकर दशरण अत्यन्त हर्षित हुने (१ १४, ५९-६०)। 'राजो दशम्यम्य स्वमयो वाविषनेतिभो । धमंत्रस्य वदान्यस्य महापि समतेवस ॥', (१ १४, १९)। विप्तु ने अपन को चार स्वरूपी म प्रकट करने दसस्य को पिना बनाने वा निश्चय विया (१ १४, ३०, १६, ८)। सम्बिङ्गण्ड से प्रयट हुये प्राजापत्य पुरुष का दशस्य ने स्वागत किया (११६,१७)। प्राजापत्व पुरुष से दशस्य ने देवाझ से पश्यिणं सुवर्णपात्र को घटण विचा (१ १६, २१-२३)। दशरेय ने प्राज्ञपत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त सीर का अर्थाश कीमन्या और शेष आधे मे मे दो भाग वरके सुमित्रा और वैकेयो को दिया (१ १६, २६-२९)। अपनी पिन्यों के गर्भवनी होने का समाचार सुनकर दशरण व्यवन प्रसन्न हुँये (११६,३२)। यह समाप्त होनेपर दशस्य अपनी पन्तियो, मन्त्रियो और सेवारी महित अयोध्यापुरी में लौट बार्व (११८,१-२)। इन्होंने ब्राह्मणी वाश गे वरने पुरी में प्रवेश विया (१ १८,५)। ऋष्यशृह्न आदि वो विदा बचने के पश्चात् दशस्य पुत्र-प्राध्विकी इच्छा करने हुए मुनपूर्वक रहने लगे (११८,७)। दसरव को चार पुत्र पैदा हुवे (११८,१४)। पुत्रोत्पत्ति से हॉवन दरान्य ने सून, मासब, बन्दोजनी नवा बाह्यणी की प्रचुर दान दिया (१ १८, १९)। पुत्रजन्म के बारहर्वे दिन इन्होंने अपने बारकों के नामकरण तथा अन्य सस्तार विथे (१ १८, २०-२४)। इतर्व गुणमन्त्रन पूत्र प्राप्त करने दशरम अत्यन्त प्रसन्न हुये (१ १८, ३३-३४)। इन्होंने अपने पुत्रो ना

दशस्य र

विवाह करने का निश्चय किया (११८,३८)। जब दसरव पृत्री का विवाह करने का विचार कर रहे थे तो उसी समय महाँच विश्वामित्र पधारे जिनका इन्होने विधिवत् स्वागन किया (१ १८, ३९-४४)। परस्पर व्रथल नमाचार पुठने के पत्रवात् दसरम भीर विश्वामिन लादि ने स्थासोस्य आसन गहण किया (११८ १५ ४९)। राजा दसस्य ने विश्वामिन से उनके पयारने का प्रयोजन पूछा (१ १८ १०-५९)। विश्वामित के प्रस्ताव की सनकर गजा दशस्य शीक-विहुत हो उठे (१ १९, २-२२)। दशस्य ने जिनमतापूर्वक विश्वामित को अपने पुता को देना वस्त्रीकार करते हुए स्वय महर्षि की सेवा करने का प्रम्ताव किया (१ २०,१-१०)। इक्षरय ने वताया कि इस समय उनकी बाय ६० ००० वर्ष की हो गई है (१ २०, ११)। इस प्रकार अपनी बुद्धावस्था जादि का नर्क उपस्थित करके दशस्य ने अपने पुत्रो को विश्वामित क भाय जाने की अनुमति देना अम्बीहृत कर दिया (१ २०, ११-१५ १६-२८)। 'इठवावृषा कुले जात साझाउमं इवापर । पृति-मान्तुप्रतः सीमाध्र धर्मं हातुमईति ॥', ( १ २१, ६ )। 'त्रिपु लोकेषु विस्तातो धर्मात्मा इति राधव ', (१ २१, ७ )। अस्त मे दशस्य ने विद्वासित्र की प्रमानता के लिये श्रीराम को उनक साथ भेजना स्वीकार कर लिया (१ २१, २२)। राजा दगरण ने स्वस्तिवाचनपुर्वक प्रसन जिल से राग और रुक्ष्मण को विस्वामित्र को सौप दिया (१ २२,१-३)। जनर के दन से धाप तोडने म श्रीराम की सफलना तथा सीना वे साथ उनके विवाह ने प्रस्ताव का रमाचार सुनवर दशस्य अत्यन्त प्रसन्त हुये और इम विवाह प्रस्ताव के सन्बन्ध में बनिष्ठ, बामदेव इत्यादि से परामशं किया (१. ६८, १४-१७)। वसिष्ठा आदि की स्वीकृति प्राप्त करके इस्होंने दूसरे ही दिन मिथिला के लिय प्रस्थान का निश्नय किया (१ ६८, १८)। दूसरे दिन प्रात काल इन्होंने सुमन्त्र को ब्लाकर यात्रा की व्यवस्था से सम्बन्धित निदेश दिये (१ ६९, १-५)। बपनी सना तथा पुरोहितों सहित ये पाँचवें दिन निदेह नगरी में पहुँचे (१ ६९, ६-७)। विदेह में जनक ने इनका हादिक म्यागन किया (१ ६९,७)। दूसरे ही दिन विवाह सम्पन्न करन के जनक के प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दी (१ ६९, प्र-१४)। अपने पुत्रों के साय इन्होंने हपंपूर्वक वह राति व्यतील की (१ ६९.१७)। 'अमितपम क्षेष ', (१ ७०, ११)। जनक के बुलाने पर अपने पुत्रो तथा पुरोहितो सहित में उस स्थान पर गये जहाँ जनक इनकी प्रनीक्षा कर रहे थे (१ ७०, १४)। इन्होंने कहा कि विभिष्ठ इनके बन का वर्णन करेंने (१ ७०, १७); बितिष्ठ ने दसम्य के बस का इस प्रकार वर्णन किया (१ ७०,१९-४५):

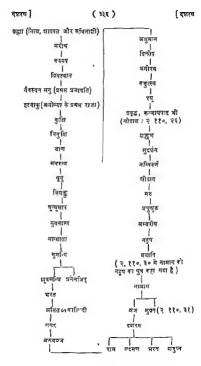

दिशस्थ ( 324 ) कुशस्त्रज की दोनो कत्याओं का भरत और अनुष्त ने दिवाह कराने की, स्वीकृति देने के पश्चात इन्हीने उनसे शादकमें करनेकी अनुमति माँगी (१ ७२, १९)। इन्होंने विधिवत् आदि करने के पश्चात् दूसरे दिन अपने पुत्रों के लिये ब्राह्मणी को गायो का दान दिया (१ ७२, २१-२५)। इन्होंने अपने

साले, केकय-राजकुमार युद्याजिन् , का स्वागत किया (१ ७३, २–६)। दूसरे दिन प्रात काल ये ऋषियों को लागे करके जनक की यज्ञशाला में गये (१ ७३, ७ )। पूत्रों का चिवाह कर्ग देखने के पश्चात् पुत्रों के पीछे समें (१ ७३, ३७)। दूसरे दिन प्रान काल जनक से बिदा लेकर पुत्रों और ऋषियों के साथ अमोध्या के लिये प्रस्थान किया (१ ७४,६-९)। मार्ग मे पक्षियों के चहुवहाने तथा मुनो के विशेष रूप से जाने के अर्थ के सम्बन्ध में वसिष्ठ से पूछा (१ ७,९-१२)। परजुराम के जाने से जो प्रकृति में भयकर उत्पात हमें उनके बीच भी स्थिर-चित्त रह (१ ७४, १४-१६)। इन्होंने मधुर गब्दों म श्रीपरशुराम को राम से युद्ध करने से विरत करने का प्रयास किया (१ ७५, ५-९)। परनुराम के चले जाने पर अपने पुत्र को छाती से लगा कर अपना मन सान्त किया और सेना को अयोज्या को ओर कच करने का क्षादेश दिया ( १. ७७, ४-६ )। पुरवासियो ने इनका स्वागत किया, जिसके पश्चात् ये राजरूमारो सहित अन्त पूर मे गये और वहाँ स्वजनों ने इनका म्बागत किया (१.७७, ७-१०)। इन्होंने भरत को अपने मामा के साम केकब जाने की अनुमति ही (१ ७७, १६-१७)। भरत के चले जाने पर

राम और ल्यमण इनको सैवा-पूजा में सलग्न रहने लगे (१ ७७, २१)। ये केक्य गये अपने दोनो पूर्ता, मरत और शत्रूब्न, को गवा स्मरण किया करते थे (२,१,४)। यद्यपि वे अपने चारो पुत्रो पर समान रप से स्नेह रखते थे, राषापि राम के विशिष्ट गुणो के कारण उनके प्रति अधिक आकृष्ट रहते थे (२१, ५-६)। राम को नर्वपुण सम्यत देखकर इन्होने उनका युवराज-

पद पर अभियेक करने ना निश्चय किया (२ १, ३४-४१)। अपने मन्त्रियो में परामर्श नरने इन्होंने शन्य देशों के राजाओं को भी बुलाया (२१,४३-YX )। जल्दी के दारण ये जनक तथा देकयराज को आमन्त्रित नहीं कर सके (२१,४७)। राजा से सम्मानित होकर विनीतभाद से उन्हीं के निकट

वैंडे हुये ममस्त नरेको तथा पुरवासियो से बिरे दरारय उस समय देवताओ के वीच विराजमान इन्द्र के नमान सुशोभित हो रहे थे (२१,५०)। इन्होंने राम को यदराजपद पर नियक्त करके स्वय राजकार्य से विधाम लेने की अपनी

इच्छा प्रकट बरते हुये उसके लिये उपस्थित छोगो से स्थीकृति भागी ( २ २,

१-१६)। सभासदो ने इनके प्रस्ताव का सहयं अनुमोदन करते हुये इनसे श्रीराम को युवराज पद पर नियुक्त करने के लिये कहा (२ २, १७-२२)। इन्होते समासदो से पूछा कि वे श्रीराम को बयो युवराज बनाता चाहते हैं (२ २. २३-२४)। जब समासदों ने श्रीराम के गुणों की चर्चा की तो इन्होंने उनके प्रस्ताव को महर्ष स्वीकार कर लिया (२ ३,१-२)। तदनन्तर इन्होंने वसिष्ठ और बामदेव से उसी चैत मास में राम के अधियेक की तैयारी करने के लिये वहा (२ ३,३~४)। सभासदों ने इसनी इस नाजा बा स्वागत किया (२ ३, ४)। इन्होंने दिसप्ठ से बहा दि वे सेवरी ही तैयारी करनेवा आदेश दें (२ ३, ५-६७) । विमय्त से यह सुनरर वि अभिषेत्र की समस्त तैयारी पूरी हो गई है, इन्होंने सुमन्त्र से राम को बुलवाया (२ ३, २१-२३)। उन समय राजमनन में उपस्थित पूर्व, उत्तर, पश्चिम, भीर दक्षिण के भपाल, म्लेच्छ, आर्य, तथा बनो मे रहनेवारी अन्यान्य मनुष्य गंजा दशरब की प्रशास कर रहे थे (२. ३, २४-२७)। जब राम ने इनके चरणो में प्रणाम क्या तो इन्होंने हनेहपूर्वक थेप्ट सामन पर वैटाया (२ 3, ३२ -३४)। राम को युवराज बनाने की अपनी इच्छा की विधिवत घोषणा की (२ ३, ३८~४६)। 'निश्चयज', (२ ४,१)। अपने मन्त्रियो से परामसं करके दूसरे ही दिन बसिपेक करने का निश्चय किया (२ ४, १~२)। पून मुमन्त्र को राम को बुलाने के लिये मेजा (२ ४,३)। "राम के आने पर उन्हें दसरे ही दिन अमिपिक्त करने की अपनी इच्छा बनाते हथ वहा कि इस गुभ कार्य में विरुम्य हानिकर होगा क्योंकि इनका स्याख्य दिनो दिन गिरना जा रहा है। तदनन्तर इन्होंने श्रीराम को बन करते हुव बुशासन पर सीना के साथ रात्रि व्यतीत करने का आदेश देकर कहा कि जब तक भरत नगर से बाहर, बपने मामा के पास हैं तब तक ही उनका अभिषेक हो जाना उचित है। इसके बाद इन्होंने राम को जाने की बाजा दी (२ ४, ११-२८)।" इन्होंने बिमध्ठ से कहा कि वे राम और उनकी पत्नी मीना को राज्य की प्राप्तिके लिये उपवास बनुका पालन करावें (२ ५,१–२)। वसिष्ठ के लौटने पर उनका विधिवन् स्वागन करके इन्होने उनसे पूछा 'वया आपने मेरा अभिप्राय सिंह किया ?' (२ ४ २३)। दसिष्ठ की अनुमति से इन्होंने जनसमूदाय को विदा करके अन्त पुर मे प्रवेश किया (२ ४, २४-२६)। राम को युवराज बनाने के इनरे निर्णय की अन्यजनों ने अत्यन्त सराहना की (२ ६, २०-२४)। पूर्वकाल में देवासुर सम्राम के समय कैकेशी ने इनकी प्राणरक्षा की की जिसके फलस्वरप इन्होंने उस समय कैरेयी को दो बर देने का यचन दिया या (२ ९,११-१८)। राम के अभियेत का शुम शहाचार देने

दशस्य 1

के लिये इन्होंने कैंक्रेयी के सबन मे प्रदेश किया (२ १०,९–११)। अन्त प्रर में प्रवेश करके जब रानी कैकेबी को उत्तन शस्या पर उपस्पित नहीं देखा तो कामबल से समुक्त इन्होंने प्रतिहारी से कैंकेयी का पता पूछा (२ १०. १६-१९)। इन्होने फेन्नेयी को कोबासार में भूमि पर पडे देखा (२ १०, २१-२३)। 'कामी', (२ १०, २७)। "इन्होने बत्यन्त मधुर बचनों में कैनेयो से पूटा 'वया किसी ने तुम्हारा निरहशार अववा अपमान किया है ? यदि तुम्हारा सरीर अस्वस्य है तो मैं बडे से बडे चिकित्सक को बूला सकता हूँ। इस प्रसार कैकेयी को प्रसन करने का प्रवास करने हुवे इन्होंने अपने ... साम्राज्य के दूरस्य प्रदेशों तक की बहुमूल्य सामद्रियों को प्रस्तृत करने का वचन दिया। इनके यहुन कहने पर कैंद्रेभी की कुछ सान्त्वका मिली और उसने उठकर अपना मनोरम बहने वा निचार किया (२,१०,२६-४३)।" 'त मन्मयशरीबिद्ध कामवेगवद्यानुगम् । उवाच पृथिदीपाल दारण वच ॥', (२ ११, १)। कैकेयी के कहने पर इन्होंने राम की शपय लेकर यह वचन दिया कि ने उसके मनोरख को पूर्ण करेंगे (२ ११, ४-१०)। 'नत्यसवो गहातेमा धर्मन सत्यवास्मृति ।', (२ ११, १६)। जैवे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने हो दिनाय के लिये उसके जाल में फूर्म जाता है उसी प्रवार कैंकेयों के बंशीभत हमें राजा दशरब उस समय पूर्वकाल के बरदान बारव का स्मरण करने मात्र से अपने ही जिनास के लिये प्रतिज्ञा बन्यन मे बंध गये (२ ११, २२)। श्रीराम के बनवास तथा मरत के राज्याभिषेक के लिये कॅंकेयी के आयह को सनकर, से 'सहो । विवकार है' कहकर मण्डित हो गये (२ १२, १-६)। "मुच्छा दर होने पर इन्होने कैकेयी को पहले तो फटकारा और तदनन्तर उसे दर वापन सेने के लिये समझाते हये कहा कि राम से वियुक्त होने पर इनकी मृत्यु हो जायगी, तथा अपने गुणो और चरित्र के कारण राम भी इस प्रकार के कटु व्यवहार के योग्य नहीं हैं (२ १२, ६-३६ )।" इनके अत्यधिक विलाप तया समझाने के विपरीन भी जब केहेची वचन पर हट रही तो इनकी समस्त इन्द्रियाँ व्याकुल हो उठी और ये केंक्रेयी ने मुझ को एकटक देखते रहे और बन्दन 'हा राम' कहकर सम्बी सांस सीवते हुये गूब्छित हो कटे बुक्ष की मांति भूनि गर गिर गडे (२ १२, ६१-५४)। इनकी नेतना सुप्त-मी हो गई और ये उन्माद-प्रस्त से प्रतीन होने लगे (२ १२, ४४)। विविध प्रकार से विलाप करते हुये इन्होंने कँकेयो को पटकारा, उससे अनुरोध किया, विभिन्न प्रकार के बचन दिये, राम के गुणो की प्रशासा की, और अन्त मे मुच्छित होकर उसने घरणो का स्पर्श करने की चेष्टा में बीच में ही मुस्टित होकर किर पड़े (२ १२, ४६-११३)। कैंकेसी के क्षाक्षेप-युक्त बचन मुनकर ये कुछ समय तक अत्यन्त व्याकुल अवस्था में रहे, हिन्तु तत्पश्चात् कोध युक्त बचनो से उसे फटकारते हुये श्रीराम का स्मरण करके विविध प्रकार से विलाप करने लगे (२ १३,४-१५)। गरम उच्छवास लेते हुये वे आकाश की और देखकर रात्रि से सीघ्र समाप्त होने की प्रार्थना करने लगे जिससे निर्दय और कूर कैकेयी से पृषक् हो सके (२ १३, १७-१९)। तदनन्तर इन्होंने करबद्ध होकर कैंकेयी से वर वापस लेने के लिये प्रार्थना की (२ १३, २०-२४)। किन्तु कैकेयी को अपने आग्रह पर दृढ देखकर ये पून मूच्छित हो गये (२ १३, २४-२६)। प्रात-काल जब इन्हें जगाने के लिये मनोहर बादों के साथ मगल-गान होने लगा तब इन्होंने तत्काल उन सबको बन्द करने की आज्ञा दी (२ १३, २७)। जब वैकेथी ने मत्य पर इड रहने की प्रेरणा देकर अपने बरो की पूर्ति के लिये दरायह किया तब इन्होंने जम्त होकर उससे अपना समस्त सम्बन्ध विच्छेद बरके कहा -- 'तु और तेरा पुत्र मुझे जलाञ्जलि न दे' ( २ १४, १४-१८ )। तीले कोडे की मार से पीडित हुये उत्तम अब्ब की भौति कैनेयी द्वारा प्रेरित होने पर व्यक्ति हो हर इन्होंने अपने धर्मपरायण, परमित्रय ज्येष्ठ पुत्र राम को देलने की इच्छा प्रगट की (२ १४, २३-२४)। "दूसरे दिन प्रात काल वसिष्ठ के आग्रह पर जब समन्त्र इन्हें अभिषेक समारोह को देखने के लिये यूलाने आये तब इन्होंने उनसे वहा 'तुम्हारे बचन मेरे मर्मस्यानो को और अधिक आघात पहुँचा रहे हैं। 'बोक के कारण ये कुछ और नहीं बील सके (२ १४, ५४-५७)। जब समन्त्र को कैकेयी वी बाजा मानने मे इन्होने सकोच करते देखा तो स्वय ही उनमे राम को ब्लाने के लिये कहा ( २ १४, ६२-६४)। इन्होंने राम को शीझ बलाने के लिये सुमन्त्र को लाजा दी (२ १५, २५, २६)। महल में आकर शीराम ने पिता को कैरेयी के साथ सुन्दर जासन पर जिराजमान देखा, किन्तु उस समय उनका मुख सूख गया या भौर वे बत्यन्त विपादग्रस्न दिखाई पड रहे थे (२ १८,१)। जब राम ने इनके घरणों में प्रणाम किया तो यह केवल 'राम' शब्द का उच्चारण करने के अतिरिक्त और बुछ नहीं कह नके (२ १६, २–३)। इनका भयकर रूप देवकर राम अत्यन्त भयभीत हो उठे (२ १६,४)। "रामने देखा कि दशरय की इन्द्रियों में प्रसन्तता नहीं भी, वे शोह और सनाप से दुर्वल हो रहे थे, उनका जिल अत्यन्त व्यथित या, ऐसे प्रतीन हो रहे ये मानो तरगो से उपत्रक्षित अक्षोम्य समुद्र शुष्य हो उठा हो, मूर्य को राहु ने यस लिया हो, अयरा किमी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो ( २ १८, ५-६ )।" 'महानुभाव', (२ १८, ४१)। श्रीराम ने इतमे पूछा 'परन्तु मैं यह जानाा चाहता है

दिशस्थ

कि आज दुर्जंद और संपुक्षों का दमन करण्याले महाराज मुपसे पहले की माति प्रमलनापूर्वक नभी नहीं बोल रह है ?' ( २. १९ ३ )। कैंकेसी दी बान सुनवर शोक में जूब हुये राता दशरय सम्बी साम यीच वर बोले, 'बिक्कार है।', और इत्ना नहरुर मूर्जित होकर मुबर्णभूषित सस्या पर गिर पडे (२ १९, १७)। राम ने इन्ह उठाकर बैठाया (२ १९, १८)। जब राम ने कैंकेसी को बनाया कि वे पिता की आशा का विना किसी सकोव के ही पालन करेंगे, तो ये शोक के आवेग में कुछ योज न सके और फूट-फूट कर रोने लगे (२ १९, २७)। राम ने इनके चरणो म प्रणाम किया (२ १९, २८)। राम के निर्वामन का समाचार जानकर अन्त पुर की शोकप्रस्त रानियों ने तिलाव करना बारम्ब श्या, और उनके इस घोर आतंनाद को सनकर ये पत्रतीक से सन्तप्त हो बिछीने पर ही पड गर्य (२ २०, ७)। 'सत्यप्रतिज्ञ'. (२ २०, २४)। 'सत्य सत्यामिसयश्च नित्य सत्यपराक्रम । परलोकभया-द्धीनो निर्मयोऽस्तु पिता मम ॥', (२ २२, ९)। 'धर्मकृता थेष्ठ', (२ २४, ३० )। राम को निर्वासित करने के कारण नगरवामियों ने उनकी भत्संना की (२ ३३, १०-११)। "राम के आगमन की मुचना देने के लिये सुमन्त्र ने भीतर आकर देला कि पृथिवीपति महाराज दशरण राहग्रस्त सूर्य, राख से हुँकी आग, तथा जलकृत्य सरोवर के समान श्रीहीन हो गये हैं। उनकी समस्त इन्द्रियों सताप से कल्पिन हो रही थी और उनका नित्त न्याकुल था (२ ३४. २-३ )। 'स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपम । आकारा इक निष्पदो नरेन्द्र प्रत्युवाच तम् ॥', ( २ ३४, ९ ) । इन्होने समन्त्र से कहा : 'यहां जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सब को बुलाओ क्यों कि मैं उन सब के साय ही श्रीराम को देखना चाहता हूँ (२ ३४, १०)। जब समस्त रानियाँ क्षा गयी नव इन्होने राग को बुलाया (२ ३४, १४)। दूर से ही हाथ जोडकर जपने पुत्र को आउँ देख वे सहसा अपने जासन से उठकर बढे वेग से उनकी ओर दौड़े किन्तु पहले से ही दुख से व्याकुल होने के कारण पृथिवी पर निर कर मूजित हो सबै (२ ३४, १६-१७)। राम, लक्ष्मण और सीवा इत्यादि ने इन्ह उठा कर दाव्या पर लिटा दिया (२ ३४, १५-२०) । "जब राम ने बिदा माँगी तो इन्होने उनसे नहा 'मैं केकयो को दिये हुये बर के कारण मोह मे पड गया हूँ। तुम मुमें बन्दी बनाकर स्वय ही अब अयोध्या के राता बन जाओ। (२ ३४, २४--२६)। "योग्रम को बन जाने की जनुमति देते हुये इन्होंने उनसे एक रात श्रीर डहर जाने का भाग्रह किया जिससे उन्हें एक दिन और निकट रख कर देख सके । अपनी निर्दोपिता का बाहवासन देने हुये इन्होंने राम से कहा . दशस्य ] ( 185 ) दशस्य 'मुथे तुम्हारा वन म जाना अच्छा नहीं लग रहा है। क्लोचित सदाचार का विनाश करनेवाली कैंकेयी ने मुझे वरदान के लिये प्रेरित करने मेरे साथ छल

विया है। इस प्रकार वहते हुये इन्होंने राम के चरित्र और स्वभाव की प्रयसा की (२ ३४, १०-३८)।" इन्होंने राम को छाती से लगाया और समके बाद मुख्यित होकर पृथिती पर गिर पड़े (२ ३४, ६०)। 'यन्महेन्द्रमिवा-जस्य द्वातरम्यमिवाचलम् । महोदिधिमिवाक्षोभ्य सन्तापयसि वर्मित्र ॥'. (२ ३४, ७)। 'मावमस्या दशस्य भर्तार वरद पतिम्', (२ ३४, ६)। 'मा स्व प्रात्माहिता पापैदैवराजसमप्रभम्', (२ ३५,३०)। 'श्रीमान्दशर्यो राजा देवि राजीवलोचन ', ( २ ३५, ३१ )। 'रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशस्थो वनम । प्रवश्यति महत्वारः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् ॥', (२. ३४, ३४)। इन्होंने समन्त्र को आजा दी कि वे श्रीराम के साथ सेना, खजाना तथा मनोर-जन की नमस्त सामग्रियों आदि भी भेजें ( २ ३६, १-९ )। वैनेयी के इस प्रस्ताव पर आपत्ति करने पर इन्होने उसे फटकारा ( २ ३६, १३-१४ )। वॅनेयी के यह बहते पर वि राम को भी असमञ्ज की भौति खाली हाय ही वन जाना चाहिये, य उसे धिकरारने लगे (२ ३६, १६-१७)। "इन्होंने मैंकेयी से

महा 'तू दुषद मार्गमा आध्य लेकर कुचे हाकर रही है। अब मैं भी यह राज्य, बन और मुल छोड़कर शीराम के पीछे चला लाऊ गा। ये सब लोग भी उन्ही के साथ जायेंगे। तूबनेली राजा भरत के साथ विस्काल तक

मुखपूबक निष्वण्टक राज्य का उपभोग गरती रही ।' ( २ ३६, ३२-३३ )।" विसरु के बचनो का अनमोदन करते हुये इन्होंने सीना को बतकल घारण करके राम ने साथ जाने के नैकेयी के बाबह पर कँकेयी को फटकारा (२ ३६, २, ११)। "राम आदि को मुनिवेष मे देखकर ये शोक से अवेत हो गये। चेनना आने पर घोर विलाप करते हुये इन्होने कहा कि पूर्वजन्म में किसी पाप के कारण ही इन पर यह विपत्ति आ पत्नी है। इस प्रकार कहते-नहने इनके नेत्रों में आंतु भर आये और एक ही बार 'हे राम' कहकर मूस्छित हो गय (२ ३९, १-=)।" तदनन्तर चेतना आने पर इन्होने सुमन्त्र से कहा वि वे एक सुसज्जित रय पर बैटाकर राम आदि को नगर की सीमा तक छोड़ने वे लिये ले जायें (२ ३९, ९-११)। इन्होने कोषाय्यक्ष को बुलागर सीना को इतने बहुमून्य वस्त्र और आमूपण देने के लिये कहा जो चौदह वर्यों तक वे लिये पर्याप्त हो (२ ३९, १४-१५)। बन जाने वे पूर्व राम, लदमण भीर सीता ने हाय जोडकर दीनभाव से इनके चरणो मे प्रणाम करने इनकी प्रदक्षिणा की (२ ४०, १-२)। राम को विदा देने के लिये पुरवानियो और स्त्रियों ने साथ नये पाँव ही महल से बाहर बुछ दूर तक आये (२ ४०, २०)।

दशस्य 🕽

शम के लिये पुरवासियों को स्रोकाकुल देसकर ये मूर्जिसत हो गये (२४०, ३६)। "मन्त्रियो ने इनसे कहा . 'राजन्। जिसके लिने यह इच्छा की जाय कि वह पन सीझ लौट आये, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिये। उस समय इन सर्वगुणसम्पत राजा के दारीर पसीने से भीग रहा या और ये विपाद की मित से प्रतीन हो रहे थे। अपने मिनियों की उपर्यंक्त बात सनकर ये वही छड़े हो गये और रानियो ग्रहित शत्यन्त दीनमान से पुत्र की ओर देखने लगे (२ ४०, ५०-५१)।" बन्त पूर की हिनयों के घोर वार्तनाद को सननर मै अन्पन्त दू सी हो गये (२ ४१, =)। "वन की ओर जाते हुये राम के रम की घल जब तक दिलाई देती रही, इन्होंने उघर से अपनी हिंटू नही हटाई । जब राम के रय की घुल भी सर्वया हिंगू से ओझल हो गई, वे अत्यन्त आतं होकर पृथिवी पर गिर पडे (२ ४२, १-३)। "उम समय सहारा देने के लिये कीसल्या तथा कैकेयी इनके समीप आई । उस समय कैकेयी की देखने ही नय, विनय, और धर्म से सम्पन्न ये व्यक्ति हो उठे । इन्होंनि कैंकेयी में दूर रहने के लिये नहां न्योंकि इन्होंने उसके परित्याम का निष्यम कर लिया या । तब कौसल्या ने इन्हें सहारा देकर उठाया । विविध प्रकार से राम का स्मरण तथा शीक में विलाप करते हुये ये कौसल्या के साथ महल मे साये। यहाँ इन्होंने सेवको से अपने को कौसत्या के भवन में से चलने के लिये नहा। राप्या पर भी ये बत्यन्त व्यवित होकर विकाप करते रहे (२ ४२, ४३४)।" बन में श्रीराम ने इनरा समस्म किया (२ ४६, ४-६)। नगर-बासी रिवयो ने कहा कि राम के बनवासी हो जाने पर दशरण जीविन नहीं रहेंगे, और दशरप की मृत्यु के परवात बयोच्या के राज्य का भी लोप हो जायना (२ ४८, २६)। प्रामनासियों ने इन पर आक्षेप किया (२ ४९, ३--७)। वन मे सहमण ने इनका स्मरण किया (२ ४१,११-१२.१७-२४)। 'योकोपहत्रचेतास्य बुद्धस्य जगनीयति । कामसारादसञ्चन तस्मादेतद्वद्रवीमि ते ॥', (२ ५२, २३)। राम ने सुनन्त्र से इनके पास एक सन्देश भेजा (२ ४२, २७-३० ३२)। यीसम ने लक्ष्मण से अयोध्या छीट जाने के लिये करते हुये इनके अत्यन्त धोकसन्ता और दुखी होने का उल्लेख किया ( २ ४३,६-१४)। सुमन्त्र से राम के अस्तिम सदेश को मुनकर ये पुन मूच्छित हो गर्व (२ ४७,२४-२६)। उत्त समय कौसल्या तथा मुमित्रा ने उन्हें सहारा देकर उठाया (२ ४७, २८)। चेतना आने पर इन्होंने राम का हुतान्त मुनने के लिये सुमन्त्र की नुलाया (२ ४०,१)। जिस प्रकार जगल से तुरन्त पकड कर छाया हुआ हायी अपने यूयपति गजराज का चिन्तन करके क्षम्बी सौस सीचना हुआ बत्यन्त सन्तप्त होता है, उसी प्रकार दृद्ध राजा

दगरत भी भीराम के पिय अत्यन्त सन्तरत हो खन्त्री सौन सीवते हते स्त्री का ध्यान कर अम्बस्य हा गर (२ ५६,३)। सुमन्त्र से शीराम आदि का इसान्त मनकर इन्होंने अपने हादिन उद्गार प्रकट करने हुने विलाप किया और तदनन्तर शोर से मुन्जिन हो गये (२ ४९, १७-३२) 'सानुजीय।-वदान्यश्व प्रियदादी च राधव , (२ ६१, २)। 'विलाप करती हई कौतल्या के वचन को मुनकर 'हा राम' कहत हुये ये मूच्छित हो गये। उस समय इन्हें अपने एक पूराने दुष्कम का स्मरण हो आया जिसके कारण इन्हे यह इ ख प्राप्त हुआ था (२ ६१, २७)।" कौसल्या के कठोर बचन को सुनकर इन्होंने यह अनुभव किया कि ये दो शोक से दग्ध हो रहें-एक धीराम के वियोग से और दूसरे अपने पूराने दुन्तमं से (२ ६२, १-४)। शोक से अरयन्त ब्याकुत्र हो इन्होने कौसस्या नो हाय जोडकर मनाने का प्रयास किया (२ ६२, ६-९)। कीसल्या के सान्त्वना देने पर, राति का समय हो जाने के नारण इन्हें हुएं और बीक की अवस्था मे निद्रा वा गई (२ ६२, १९-२०)। "ये दो घडी के बाद ही पुन जाग गये। पत्नी सिंहन राम के वन चले जाने के दुख से मर्माहत, इन्होने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके उसे कौसल्या से दताने का निश्चय किया। उस दिन राम के दन में चले जाने क बाद छठवी रात्रि व्यतीत हो रही थी। पुत्रज्ञोक से व्याकुल हो इन्होने अपने पुराने पाप की कथा का नौसल्या से वर्णन करना आरम्भ किया (२ ६३, १-५)।" अपने इस पाप का वर्णन करते हुये इन्हाने कीसस्या मो बताया कि किन प्रकार एक अँघेरी रात में सरय नदी के जल से अपने घडे को भरते हुये एक नवयुवक मुनिका इन्होने भूछ से वध कर दिया या (२६६,६-५३)।" इन्होने बताया 'उस मरणासन्त मुनिकुमार ने मुपे अपने अन्ये माता पिता के पास जाने के लिये कहा। मैं उसकी बाजानुसार उस बृद्ध और अन्धे मुनि दम्पति के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार हिया । उस समय अपनी बृद्धावस्था के एक मात्र पुत्र के मारे जाने से उस बृद्ध मृति-दम्पति ने मुझे शाप दे दिया और स्वय अग्नि मे प्रवेश परके प्राण रयाग दिया।" (२ ६४, २-६०)। "इस कथा का वर्णन करने के बाद ये श्रीराम के लिये घोर विलाप करने लगे। घीरे घीरे इनके नेत्रो की ज्योति समाप्त होने लगी और हाय-पर शिविल हो गये। उस समय कौमत्या और सुमित्रा के निरुट विलाप करते हुये तथा अध-रात्र व्यनीत होते-होने इनकी मृत्यु हो गर्द (२ ६४,६२-७=)।" कौसल्या इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगी (२ ६६,१-१२)। मरतादि राजनुमारो को अनुपन्मिति के बारण इनवे गर नो तेल में सुरक्षित रक्का गया (२ ६६, १४-१५ २७)।

१० वा० को०

अन्त पूर की सन्य न्वियों ने इनके लिये विनाप किया (२ ६६,१६-२३)। बयोध्या के नागरिकों ने भी इनके लिये विलाप किया (२ ६६, २४-२४)। भरत ने स्वप्न में इनतों देखा ( २, ६९, ७-२१ )। वसिष्ठ के दूनों से अस्त ने इमका नुसल-समाचार पूछा (२ ७०,७)। इनकी कैंकेसी के महल मे बहुधा उपस्थिति का उन्होंन करने हुव भरत ने अपनी माना कैनेयी से इनके सम्बन्ध मे पृष्ठा (२,७२,१२-१३)। कैनेयी न भरत को इनकी मृत्यु का समाचार दिया (२.७२,११)। भग्न इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगे (२ ७२, १६-२१, २६-३५)। भरत के पूछत पर कैंकेयी ने उन्हें इनके अन्तिम बचन सुनाय (२ ७२, ३४-३७)। भरत ने कँहेवी ने उन परिस्थितियो का वर्णन क्या जिनमे राम को यन जाना पड़ा और इनकी मत्यु हुई (२. ७२ ४७-५४)। इनकी मृत्युका कारण बनने के लिये भरत ने कैंकेमी को धिवकारा (२ ७३, १-७)। 'धर्मात्मा', (२ ७३, १४)। 'भूराधार्मिक', (२ ७४,३)। इनका अन्तर्रामस्यार सम्पन्न हुआ (२ ७६,२-२३)। भातो दशस्य स्वर्ग यो नो परतरो गृह', (२ ७९, २)। 'कच्यिदृशस्यो राजा कुशली सन्त्रसंगर । राजमुनाश्वमेदानामाहती धर्मनिश्चय ॥'. ( २. १००, द)। 'बीमास्त्रमं मनो राजा यायजूक सना मन ', (२ १०२, ५)। भरत ने राम को इनके स्वर्गवास का समाधार दिया (२ १०२, ५-६)। राम ने इनकी मृत्यू पर दिलाप किया (२ १०३, ६-१३)। श्रीराम ने भरत को बताया कि दरारय ने इसी आस्वासन के साथ करेंगी से विवाह विया या कि उसके पुत को राज्य मिलेना ( २. १०७, ३ )। कैहेवी का ऋण चुका देने ने नारण ही इन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ (२ ११२, ६)। मारीच ने बताया कि महर्षि विश्वामित्र उनकादद और अपनायत पूरा करने के लिये राजा दशरय से श्रीराम को माँग कर अपने साय कावे (३ ३८, ४-११)। सीता ने रावण से राम को बनवास देने में इनके बोगदान की लर्चा की (३ ४७, ५-१६)। 'राजा दशरणे नाम धर्मसेनुरिवाण्ड । सत्यशय परिजातो यस्य पुत्र स रायव ॥, (१ १६, २)। 'राजा दशरयो नाम श्रतिमान्यसँबत्सल । चातुर्वेष्यं स्वधर्मेण नित्यमेवामिपालयम् ॥ न हेट्टा विश्वते तस्य सातु हेष्टि न कथन । स तु सर्वेषु भूनेषु निनामहं इवापर ॥ विनिष्टीमाविविवेकैरिएनागान-दक्षिणे ॥', (४ ४, ६-७)। हिस्ताकूणा कुले जातो रामो वदारवात्मन । धर्मे निमादिनःचैव विनुनिर्देशकारक ॥ राजमूचारवमेधेच्च बह्नियानिमतिवित । दक्षिणारच तथीन्नुहा गात राजमहस्तय ॥ तपता सत्यवास्येन बसुषा तेन पालिता । स्त्रीहेतोम्नस्य पुनोद्यं गमोदरस्य समावत ॥', (४ १, ३-१)। "विकालास्यार्वशोलस्य सपुर्वेष्वविवितितः । स्तुषा दशरयस्यैषा ज्येष्ठा राक्षो

यमस्विती ॥' ( ४ १६, १७ )। 'राजा दशरयो नाम रयक्नपरवाजिमात । पुण्यशीलो महाकीतिरिक्याकणा महायशा ॥ राजपीणा गुणश्रेष्ठस्तपसा चरिश्र सम । चन्नवितकुले जात पुरदरसमा बले ॥ अहिमारितरशुद्रो धृणी सत्य-पराक्रम । मूर्यस्येदवाक्वसम्य लक्ष्मीवाँग्लिश्मिवधंन ॥ पाथिव व्यञ्जनैयुक्त पुष्यी पायिवपम । पृथिव्या चतुरन्ताया विश्वन मुखद सुखी ॥', ( १ ३१, २-५ )। 'राजा दशरधो नाम रयक्ञजरवाजिमान । पिनेव बन्यलेकिस्य मुरेश्व-रसमग्रीत ॥'. ( ५ ५१. ४ )। सीना की अस्ति परीक्षा समाप्त होने पर ये एक दिव्य विमान में बैठ कर राम और लक्ष्मण के सम्मूल प्रकट हुये और शिव ने राम तथा लटमण को इंद्रे नमस्कार करने के लिये बहा (६ ११९. ७-६ )। लक्ष्मण सहित थीराम ने देखा कि ये निर्मल बहुत धारण किय हये अपनी दिव्य शोभा ने देदीप्यमान थे (६ ११९, १०)। विमान पर बैठे हथे महाराज दत्तरय अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र, शीराम, की देखकर अत्यन्त प्रसन हुये (६ ११९ ११)। राम की अन्यधिक प्रशसा करते हुये इन्टोने उनसे वयोध्या लौट कर राज्यमिहासन पर बैठने व लिये कहा (६ ११९ १०-२३)। राम के करने पर इन्होंने की बी को क्षमा निया (६ ११९ २४-२५)। ल्डमण का आलिखन करके इन्होने उनमे श्रीराम के प्रति निष्ठवान वन रहन के लिये कहा (६ ११९, २६-३१)। इन्होंने सीता को भी राम के प्रति निष्ठावान बनी रहने का उपदेश दिया (६ ११%) ३२-३६ ।। तदनन्तर सीना सहित अपने दोनो पुत्रो में विदा सेकर य स्वर्ग चले गये (६ ११९, ३७-३८)। जब दर्बामा ने इनसे राम के कट्टो और दुर्भाग्य की चर्चाकी तो इन्होने मुमन्त्र को ये बातें राम से न कहने के जिय क्हा (७. ५०, १०--१५)। 'एक दिन से विसप्ठ के बाश्रम पर गये जहाँ दुवामा भी थितमान थे। इन्होंने ऋषियों के चरणों में प्रणाम, और ऋषिया ने भी इनका स्वागत, हिया (७ ५१, ३-५)। इन्होंने अपने वश का भविष्य बताने ने लिये महर्षि दुर्वासा से निवेदन किया ( ७ ४१, ७-९ )। दुर्वासा की भविष्यवाणी सुनने के पश्चात् य अयोध्या लौट आये (७ ५१, २६)।

द्शार्ण, दक्षिण ने नुछ नगरो या नाम है जहाँ सोता नी सोज के लिय सुप्रीव ने अब्बद को भेजा या (४ ४१,१०)।

द्विच्यात्य—राजा दसस्य ने दक्षिण ने नामल राजाला नो अपने आव-मेप यस म लामनित दिया था [१ १३ २८)। कीची ये त्रोप नो सान नरते ने लिए दसस्य ने दक्षिणत्य के विविध पदायों नो अन्तुन नरते ना लाम्बासन दिया (२ १०, १८)।

द्यानय ( बहु ) -- गगावतरण के समय ये भी गगा की पारा के गाय-

साय बल रहे मे (१.४३,३२)। सागर-मन्यन से प्रस्ट अप्मराओ को इन्होंने स्वीकार नहीं किया (१ ४४, ३४-३४)। दसिष्ठ का आक्षम इनसे सेवित था (१ ५१, २४)। रावण को यह बस्दान या कि दानवो के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी (३ ३२,१६)। दिवदानवस हु श्व परितं रवमनासिभि , (३ ३४, १७)। शिशिर पर्वत इनसे सेविन या (४ ४०. ३०)। जब हनुमान् सागर पार कर रहे थे तो इन लोगों ने भी उन पर पुष्पवर्षों की (४ १, ५४)। हनुमान् ने दानवो जादि में भरे हुवे सागर की पार कर लिया ( १ १, २१४ )। एक वर्ष तक युद्ध करने के परचातृ रावण ने इन्हें पराजित कर दिया (६ ७, १०-११)। बुन्धकर्ण ने इन्हे पराजित किया (६ ६१, १०)। जब कुम्मरूणं के प्रहार से इन्द्र व्याकुल हो गये तब देवनाओ सहित ये लोग भी बह्या की शरण में गये (६ ६१, १६-१९)। शीराम और मकरास का युद्ध देवने के लिये ये लोग भी उपस्पित हुये (६ ७९, २५)। इन्द्रजिन् के बच पर इन लोगो ने भी हर्षित होकर सान्ति की सांस ली (६ ९०, ८८-८९)। जब रावण ने शीराम को पीविन किया तो ये बत्यन्त उद्विप्त हो ठडे (६ १०२, ३१)। श्रीराम और राजण का सुद्ध देखने के लिने ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५)। जब राम में रावण से मूद करना अन्त्रका किया तो वे व्यक्ति हो उठे (६ १०७, ४६)। सारी यत ये थोराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६४)। रावण-वध का द्वाय देलकर ये लोग भी उनी की अभ चर्चा करते हुये अपने-अपने विमानों में बयास्थान लीट आये (६ ११२,१)। अधिनपरीक्षा देने के लिये सीता द्वारा अग्नि में प्रवेश के हश्य को इन लोगों ने भी देखा ( ६ ११६, २३ ) । अपनी-अपनी हिनयों के साथ ये लोग भी विन्धाविति के शिक्षरों पर त्रीडा के लिये जाते थे (७ ३१, १६)। राँचवावस्था में ही जब हनुमान् बाल-सूर्य को पकड़ने की इच्छा से बाकारा में उठने हुए जा रहे थे तो इन कोगो को हनुमान् की शक्ति पर विस्मय हुवा (७. ३१, २५)। सीता के रमानल में प्रवेश करने पर ये लोग भी आश्चर्यपिकत हो उठे (७ ९७, २४-२६)। श्रीराम के विष्णु-रूप में पुन स्थित हो जाने पर ये भी अत्यन्त हथित हुये ( 0. 280, 28 )1

दिति, देंग्यों की माना का नाम है (१ ४%, १४)। सागर-यन्यत के समय सागर से प्रनट हुई बारणी नो इतके पुत्रों ते स्टीकार नहीं किया (१ ४%, १७)। इतके पुत्रों (देवो)) के व्यक्ति में प्रति के पुत्रों के स्टीव के पुत्रों हे स्त्रों है के प्रति के पुत्रों के स्त्र के प्रति किया (१ ४%, ४०)। इस बुद्ध में इस्ते पुत्रों के प्रति विनास के प्रति के प्रति किया होंगा (१ ४%, ४४)। यनने पुत्रों के इस विनास के प्रति के प्रति किया होंगा (१ ४%, ४४)। यनने पुत्रों के इस विनास के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति किया के प्रति के प

इन्होंने अपने पति, करमप, के पास जाकर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रगट की जो इन्द्र का वध कर सके (१ ४६,१-३)। करवप ने इस शर्त पर इन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करने के लिये वहा कि ये एक महस्र वर्ष तक सौवाचार का पालन करते हुवे पवित्रनापूर्वक रहे (१ ४६, ४-६)। इन्होने मूज्ञप्त्य में जादर घोर तपस्याकी (१.४६,८)। इस तपस्या की अविधि में इन्द्र इननी सेवा-टहरू करते हुये इन्हें फल-मूल तथा बन्यान्य अभिलपित बस्तुर्ये सावर देने ये (१.४६,९-११)। जब तपस्या मे बेवल पुरू दम वर्ष भेप रह गये तब इन्होंने इन्द्र से कहा 'मैंन तुम्हारे विनाश के तिए जिस पुत्र की याचना की भी बह जब तुम्ह विजित करने के रिये उत्सूत होगा तो उस ममय मैं उसे शान्त कर दूंशी, जिलमे तुम उसरे साथ ग्हर उसी के झारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुप निश्चित्त होकर भोग सतो।' (१ ४६, १२-१५)। "एव दिन मध्याह्म ने समय जब अपने आसन पर वैधी वैठी निद्रा का अनुभव बरत हुए इनका सर झुक्कर पैरो पर दिव गया ती इन्हें अपवित्र आसरर इन्द्र ने इनने उदर म प्रशिष्ट हो गर्मान्य वाण्य क अपने बचा हे सात टुक्ट कर दिये । उस समय गर्भन्य वालक के रोने को मुनगर रनकी निद्वा टूट गई और इन्हान इन्द्र से कहा 'शियु का मन मारो, मत शारी ।' याता ने बचन या गौरव मानकर इन्द्र महसा उदर से निक्छ आये और इनसे अपने अपराध के लिये क्षमा माँगा (१ ४६, १७-२३)।" इन्होन इन्द्र से निवेदन क्या दि गंभस्य शितु के सात दुकडे सात व्यक्ति हो इर साथ मस्द्रणों के स्याना ता पालन करनेवाल हो जाय (१ ४७ १-७)। इन्द्र ने इनकी प्रायना स्वीवार की (१,४७, ८-९)। ये दश को पूत्री और क्रव्यय की पत्नी यी (३ १४, १४, ७ ११, १६)।

दिलीय, अनुसान वे सहान पुत्र का नाम है (१ ४२, २, ७०, ३६)।
मन्याम लने के पुत्र इनके विवान के रहे राजा बना दिया (१ ४२, १)।
अपने निवामहा के बच का इतान मुनकर से अन्यान चिनितं रही थे और
अपनी मुद्धि ने अल्लांक्ष सोक दिवार करने पर सी निमी निक्य पर नहीं
पट्टेच पाठे थे (१ ४२, ४)। सवाधि से मंदे दशी विन्ता से निमम रहते
कि किन प्रकार गया को विल्ती पर स्थाप करने निनामहों को उदार करें
(१ ४२, ६)। रतके मणीरण नाम का एक पुत्र हुआ दो अल्लान धर्माचा
पा (१, ४२, ७)। रहते अनेत पनी का सनुष्ठान भवाधी ह्वार करों
तक गाम विचा (११ ४२, ८)। अवन निनरों के उदार के विषय से विन्ता
निक्य पर पहुँचे बिना हो से दोन ने पोलिन हो मृत्यु को प्राप्त हुसे (१. ४२, ९)।

अपने मुनि-दम्मनि ने, जिनके एकसान पुत्र का दशरण ने भून से वर्ष कर दिया या, उस मृत पुत्र के लिये दिलीप आदि को प्राप्त कोक की नामना की (२ ६४, ४२)।

दिग्रापाता.— बार दिस्त को का उल्लेख किया गया है जो इस भूनछ वो धारण किये हुने हैं विरुप्त पूर्व दिखा के प्रदारण दिखान के सी मानत पित्र के हो ये हैं (१. ४०, ४२) मीमनत पित्रम के और के उन्हें में है (१. ४०, ४२) १२-२३) । जब में क्या कर के सी है (१. ४०, १४)। "अपुनान ने वरने वाजाओं होरा पृष्ठिती से वती हुने साथे है और प्रश्न कर पर एक दिस्मन की वेशा विपन्न है तात, दानत, गश्स, विशास, पत्री और नाम सी पूर्व कर रहे थे। उनकी पत्र कर रहे थे। उनकी पत्र कानता हम के पत्र कानता प्रश्न की सी प्रकार की सुप्रकारना प्रगट की (१ ४१, ६५)।

बोधीयु, दरास्य के एक ऋत्विद का नाम है (१ ७, ५)।

सुर्थानु राउप एक कार्युक्त मान है विस्तर वाकिन् ने वस किया था।
मुपीन ने धीराम को इसके महान पर्वताकार मृत सरीर को दिखाया जिसे
राम ने अपने गर के अपूर्व से हमा पर्वताकार मृत सरीर को दिखाया जिसे
राम ने अपने गर के अपूर्व से हमा प्रविक्त साकिन् हुए फेंक दिया (१.१, ६४-६४)।
यह गायाविन का निगा था (४.९, ४)। "दनका स्वरण में से के समान
नेति ज्वार्थ से यह केलाम पर्वत के समान प्रतीच होता था। इसके पारिर मे
एक सहस्र हाचियों का वल था। अपने यह के रूप में इसके समुद्र के अधियति
तथा हिमानव को अपने वाम युक्त के जिले छलकारा। हिमानव के परामधी
पर सन्तत यह एक भी के रूप में बाकिन् के पास मारित होती हाथों से
उठावर एम योजन दूर फेंक दिया। वेगपूर्यंक फेंके गये इस अधुर के मुख के
वितरणों हुर बहुत थी रूप मो दूर वामु के बाव जबकर सतङ्ग मुनि के आध्यम
में पिर पर्थ (४ ११, ७-४-)।" प्रियोग ने वाकिन् के साथ इसके युक्त का
उदस्ति हिमा (४ ४५, ६-८)।

२. दुन्दुभि, मय और हेमा के पुत्र, एक असुर का नाम है जो सायावी तथा मन्दोदरी का आता था (७ १२, १३)।

दुर्जैय, तर के सेनापित का नाम है तो धीराम से मुद्र करने के लिये गया पा (३ २३,३१)। तर की आता से अन्य मेनापितयों के माय इसने श्रीराम पर आकरण किया (३ २६,३६-२८)। ( १५० ) [ दुर्वासा

१. दुर्धर, एक राक्षम-प्रमुख का नाम है। हनुमान ने २सको रावण के सिहासन के पायवंभाग में स्थित देखा (१ ४९,११)।

२. दुर्धर, वसु के पुत्र, एव वानर-प्रमुख का नाम है जिनको छादूँल ने रावण को दिखायाथा (६ ३०,३३)।

१. दुर्धर ]

दुर्घेष, रावण के एक महावली सेनापति का नाम है जिसने रावण की आज्ञानुमार हनुमान पर आक्रमण किया (४ ४६, २-१७)। रावण के दाबार में कवणो से सुमण्डित होकर यह राम आदि का वथ करने के लिये खाया (६९२)। यह रावण की साजा से रायान्य हुआ (६९४, ३९)।

१. दुमुंख, एक यानर प्रमुख का नाम है जो मुप्रीय की आज्ञा से दो गरोड यानर सैनिको के माथ उपस्थित हुये थे (४३९,३४)। इन्होंने समृतत नामक राशंस को कृषक बाला (६ ५८ २१)।

२ दुर्मुख, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने हनुमान के अपराध ना बदला तेने के लिये समस्त बानरों के बध की प्रतिज्ञा नी थी (६ ८, ६-८)। यह राम आदि का वस करने के लिये हाय मे रान्त केकर राजण के सभा मजन मे उपन्थित था (६ ९, ३)। यह मास्थवान और गुन्दरी ना पुत था (७ ५, ६५-३६)। देवों ने विरद्ध युद्ध करने के निर्ध अत्य परावमी रासामो महिन दुर्मस, सुनाली के साथ दुद्धभूमि मे स्थित था (७ २७, ३०)।

राक्षमों महिन दुमंस, मुमाली के साथ युद्धभूमि में स्थित या (७ २७, ३०)। दुर्मुस्ती, सीता ना सरक्षण करनेवाली एक राक्षमी ना नाम है जो सीता नो रावण की भार्या बन जान के लिये समक्षा रही थी (४ २३,१८–२२)।

दुर्वोस्ता, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने दखरव की प्रार्थना पर राम के इसमय जीवन की महित्यवाणी की थी (७ १०,१०-१४)। धीन के पून, महामृति दुर्वोधा ने, बसिल्ज के पवित्र काश्रम पर वर्षाऋष्ठ ने बार महिते क्यारीत हिये (७ ११, २)। राजा दखरक ने इक्का विजयवृद्धि की क्यारीत किये (७ ११, २)। राजा दखरक ने इक्का विजयवृद्धि की क्यारीत किया (७ ११, १)। राजा दखरक ने अपने बस तथा राम का सत्तार किया (७ ११, १)। राजा दखरक ने अपने बस तथा राम का सुक्षा क्यारी किया के विविद्य के विविद्य के इस्ता से प्रमत्त किया (७ १९, १) जिनके परस्वर पहुर्वोग ने पूर्वेतम की क्यारी का मान्य वर्षों ने प्रमत्त किया के जीवन के समस्त विया का जाता आहु आदि की महित्यवाणी की (७ ११, १) राम की सभा में सीता के स्वयस्त्र करने हुने राम के अपने में स्वयस्त्र करने हुने राम की स्वयं में अधिक ने (७ ९६, १)। उस मीरा मां मीता के स्वयस्त्र कर के का स्वयस्त्र की समस्त मानिश्य कर रहे थे तथ स्त्रोंने भी राम से मिनते की इच्छा प्रपट की (७ १९५, १) - २)। "व्यस्त्र के महत्र ने स्वत है महत्त्र के महत्त्र होने सीया को करने आगमन की मुक्ता देने के स्वत स्त्र के स्वता की स्वता की अग्रमन की मुक्ता देने के स्वत स्वता की स्वता स्वता स्वता स्वता की स्वता स्व

जिये कहा और यह भी बताया कि गदि वे ( छड़मा ) इनके आमना की सुचना नहीं देंगे तो वे राज्य, नगर, नक्ष्मण, भरत और श्रीराम को आप दें देंगे (७ १०६, दे-७) ।'' ''श्रीराम ने, अपने तेज ते प्रस्वाधिन-के होने हुने यहात्मा दुर्गीहा के प्रमान करके उनके आमन का कारण पूछा। दुर्गीहा के बनाया ''नियाप य्युनन्दर ! मैंने एक ह्वारा-क्षणी कर उपचात किया है। आज मेरे उस दात की समाप्ति का दिन है, हमिल्मे इस समय आप के यहाँ जो भी भोजन देवार हो, उसे मैं यहण करना चाहता हूँ।' (७ १०६, १०-१२)।' ये बात महल करके भीराम की सामुनाद देने हुए अपने आशम पर चले गये (७ १०९, १९)।

दुष्यस्त, एक शक्तियाची राजा ना नाम है जिनने अपने राजस्वकाल में राज्य के समझ अपनी पराजय स्वीकार कर लिया वा (७ ९९, ४)।

दुपरा, जनस्थान के एक राझस का नाम है जिसका शीराम ने दव कर दिया या (११, ४७)। यह शुपंगसा का भाता वा जिसका पराक्रम विख्यात या (३ १७, २२)। यह सर की तेना का रोनापनि वा (३ २२,७)। खर ने इसको युद्ध के लिये सेना सम्बद्ध करने तथा एव को सहन्र-शहनो से सुनविजा करने की बाजा दी (३ २२,८-११)। इन्होंने खर के रथ के स्पिज्जित हो जाने की सुचना दी (३ २२, १२)। इसने सेना की युद्ध के ठिये लागे वस्ते की आजा दी (३ २२, १६)। श्रीराम के बाणों से आहन होकर राक्षस गण खर की दारण मे दौड गये, परन्त बीच में दयक ने धनध लेकर उन मबको आश्वामन दिया जिससे वे सबके सब छोड बाये और श्रीराम पर टूट पड़े ( ३ २४, २९-३१ )। महाबाह दूषण ने अपनी सेना को पराजित होते देवकर पाँच हवार बीर राज्ञसो को आगे बढने की आजा दी (३. २६,१)। बत्रदूरण सेनापति दूरण ने बच्च के समान वाणों से श्रीराम को रोरा (३ २६,६-७)। श्रीराम ने इसके चनुत्र को काट कर इसके अदबो तया सारिय का भी वय कर दिया (३ २६, ७-९)। स्वविहीन हो जाने पर यह हाय में एक छोट्टे की गदा (परिष ) सेटर श्रीराम की और अपटा (३ २६, ९-१२)। योराम ने इसकी दोनी युजायें काट ढाली (३. २६, १३)। अपनी भुजाओं के साथ यह भी पृथिवी पर निर पडा (३ २६, १५) रावण ने इसे खर का सेनापति बनाया (७ २४, ३८)। देयों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सुमालिन् के साथ यह भी गया ( ७ २७, ३० )।

टढनेन्न, विश्वामित्र के एक सत्य-पर्नप्रायण पुत्र त्रा नाम है जिसका जन्म एस समय हुना या जब अपनी रात्री के साथ दक्षिण दिया में आकर विश्वामित्र अत्यन्त एरक्ट एवं धोर उपस्था कर रहे थे (१ ५७, २-४)। विश्वानित ने इन्हें निसाह्नु वे यात को व्यवस्था करने के जिये कहा (१ ४९, ६)। इन्होंने अपना जीवन देकर पुत्र होय की ग्ला करने से मध्यद्व जिश्वामित्र की जाता को अपनीकार दिया जित पर विश्वामित्र ने इन्हें साथ दिया (१ ६२, ६-१८)। डेय-संख—सना दनस्य के अग्रसंय-यज्ञ में ब्रह्मस्यान्त्र नादि महास्थिते न

देशे का आवाहन हिया (१ १४, ६)। इन आहत देवताओं को योग्य हविष्य समिति किये गय (१ १४,९)। दशस्य के पुत्रेष्टि यज्ञ में देशमण भी उपस्थित हमें (१, १५, ४)। उस यज्ञ-सभा में अवश एवल होकर देवताओं ने ब्रह्मा म रावण के अत्याचार के सम्बन्द म बनाया (१ १४, ४-११)। ब्रह्मा ने बताया कि उत्तान राजण को देवनाओं आदि से अवध्य रहन का वर देराता है (१ १५, १३)। देशताओं ने विष्णु से दशरय के पुत्र के रूप में जन्म लेकर रावण रा वध करन का निबदन किया (१ १४.१९-२६)। जब जिल्ला न इनकी प्रार्थना की स्थीकार कर लिया तज इन लोगों न विष्णु की स्तृति की (१ १४, २९-३३)। दिए के पटने पर इन छोगा न सबण के पूत-इतिहास का वर्णन करते हुये, उनसे मनुष्य-रूप में जन्म सकर उसका वध परने का निवेदन किया (१ १६, ३~७)। ब्रह्मान इन लोगों में सप्पराओं और स्थिरियों में वानशे के रूप में अपने समान ही परावनी पुत्र उत्पन्न करन के लिय कहा (१ १७, २-६)। ब्रह्मा,के आदेशानुमार इन लोगो ने बानर गतान उत्पन्न की (१ १७, ८)। दशरण का अध्यमेष यज्ञ नमाम हाने पर ये लोग अपने-अपन स्थानो को चले गये (११८,१)। राम इत्यादि ने जन्म पर इन लोगों ने प्रमन्त होहर दुन्दुभियों बजाते हुये पुरवदर्या थी (१ १८,१६)। अब श्रीराम ने ताटका का वेध कर दिया तो इन लोगे ने प्रमध होकर विद्यासित का अभिनन्दन करते हुवे उनसे कृषाक्त द्वारा प्राप्त अस्त्र सस्त्रों को श्रीराम को प्रदान करने का बनुरोध किया (१ २६, २६० ३१)। बलि ने दन्द्र और मब्द्रमणो महित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया (१ २९, ४)। इन लोगों ने अपने वो मुक्त करान के ठिये जिल्लु से वामन-न्य प्रहुण करन का निवदन किया (१. २९, ६-९)। जनक के धनुष . की प्रमुखा बढ़ाने मुस अमक्त गहे (१ ३१,९)। तीनो लोको है बन्याण के जिये इन लागों ने हिमबान से उनकी पुत्री गहा को मौगा (१ ३५, १७)। तदनन्तर में लोग गुद्रा की अपन साम लामें (१ ३४,/१९)। जब उमा के साथ त्रीडा विहार करते हुये महादेव को सौ वर्ष व्यतीत हो गये और उसा के गर्म में कोई पूत्र गरी हुआ, तद समस्त दैवनाओं ने महादेव के पास आकर निवेदन दिया 'तीनों लोदों के हिन की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप

पूछने पर वि उनके स्पालित तेज की घारण करने में बीन समय होगा, इन ... लोगों ने पृथ्यी का नाम बताया (१ ३६, १५-१६)। इन लोगों ने अम्नि से अनुरोध किया कि वे शिव के महान तेज को अपने भीतर रख लें (१ ३६, १८)। नातिकेय का प्रादुर्भाव होते ही इन छोगो ने शिव और उमा नी स्पृति वी (१ ३६, १९-२०)। जमाने इन्हें साप दिया कि से लोग अपनी पिलयो म मन्तान नहीं उत्पन्न कर सकेंगे (१ ३६, २१-२३)। दन्द्र और अभिन का आगे वस्केय लीगो सेनापति की इच्छा से अस्ता के पास गये (१ ३७, १-४)। बद्या का जाउवामन पाकर व लोग अपने-अपने स्थानो को चते गये (१ ३७,९)। इन लोगो ने कैलास पर्वत पर लाकर अग्नि यो पुत्र उपन करन के कार्य में नियुक्त करन हुये उनमें रद्र-नेज को गड़ा में स्थापित करने के लिए कटा (१ ३७, १०--११)। नवजात सिंगु का 'वार्तिनेय' नाम रखते ह्य इन लोगो न उसके महान होने की अविष्यवाणी की (१ ३७, २६ )। कार्तिक्य के गर्मवावकाल में ही स्कन्दित हुये होन के कारण इन लोगो मे उनको स्वन्द कह कर पुकास (१३७,२८)। इन लोगों ने स्कन्द की देन मेनापनि बनावा (१ ३७, ३१)। जब सगर-पुत जम्बुद्वीप की मूपि मोदने हुये सब और पूम रहे थे, तो उससे घबरा कर ये लोग बह्या की शरण में गये (१ ३९, २२-२६)। ब्रह्मा से सबर पुत्रों के विनास का आश्वासक पासर ३३ देवता प्रसन होसर अपने-अपने स्थानों नो पत्ने गये (१ ४०, ४)। भगीरक को बर देन के लिये ये लोग भी बहुता के माथ आये (१ ४२, १६)। भगीरप को बर वे कर वे लोग अपने-अपने स्वाकों को चले गये (१.४२, २६)। इन लागे ने मञ्जायनरण व हत्य को देखा (१ ४३, २०)। ये लोग भी गङ्गा क साय-साथ मगीरय के रव के पीछे-पीछे चले (१ ४३, ३२)। पर जहां ने गङ्गा के समन्त जल का पान कर निया तो इन लोगों न उनसे गङ्गा को मुक्त करने का निवेदन किया (१ ४३,३७)। ये—'महासागा थीयवत मुधामिका '-अदिति के पुत्र थे (१ ४४, १५)। अजर-अमर और निरोग होने के लिये इन लोगों न कीरोद-मागर के मन्यन द्वारा अमन प्राप्त ररने का निक्क्य किया (१ ४१, १६-१७)। एक सहस्र वर्ष तक मन्थन करने पर महाभयकर हलाहल नामक विय क्रपर उठा और उसने इन सहित सम्पूर्ण जगन को दश्य करना आरम्म निया (१. ४५, १९-२०)। चस समय ये लोग महादेव शकर की शरण में गये (१ ४४, २१)। असुरी के साप जब दे लोग मन्यन करने ही रहे तो मयनी बना मन्दराचल पर्वत पाताल में युम गया (१. ४५, २७)। उस समय इन कोगो ने उस पर्वत को

वैवनाग ] (१५४) [देवनाग कार उठाने के हिये विष्णु से निवेदन दिया, जिस पर विष्णु ने कच्छप का

हप धारण करके उस पर्वन को अपनी पीठ पर उटाया (१ ४४, २८-३०)। सागर मन्यन से प्रकट हुई अप्सराओं को इन छोगों ने भी स्वीवार मही किया (१ ४५,३५)। बस्ण की पुत्री, बास्ली (सुरा) को ग्रहण करने के कारण ही ये लोग 'सुर' कहलाये (१ ४४,३६)। इन लोगो ने अमृत के लिये दिति के पुत्र, दैत्यों से युद्ध किया (१ ४५, ४०)। इन लोगों ने दिनि-पुत्री का विनाश किया (१ ४५,४४)। अण्डकोप से रहित इन्द्र ने अण्डकोप की प्राप्ति कराने के लिये इन लोगों से प्रायंना की (१ ४९,१-४)। इन लोगो ने जितरों के पास जा कर उनमें कहा 'आप भेड़े के दोनों अण्डकीय इन्द्र की प्रदान करे, (१ ४९, ५-६)। अहत्या के शापमुक्त होने पर इन लोगों ने उसको साधुवाद दिया (१-४९, २१)। वसिष्ठ का आश्रम इनसे सेवित था (१ ५१, २४)। जब विश्वामित वसिष्ठ पर खह्यास्त्रका प्रयोग करने के लिये टद्यत हुय तो ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (१ ४६,१४-१४)। निशद्भ के लिये जब विश्वामित्र ने यज किया तो उसमे विश्वामित्र द्वारा आहून होने पर इन लोगो ने यज्ञ-भाग ब्रहण करना स्थीकार नहीं किया (१६०,१०-११)। इन लोगो ने त्रिश दूबो स्वर्ग से गिरा दिया (१ ६०, १६-१७)। विश्वामित्र के पास जावर इन लोगों ने त्रिशहू के सम्बन्ध में उनवें अनुरोध को स्वीकार वर लिया (१ ६०, २३-३४)। इन लोगो ने विश्वामित्र को 'महर्षि' पद देने का अनुरोध किया (१ ६३, १६-१७)। विश्वामित्र की घोर तपस्या से ये लोग भयभीत हो उठे (१ ६३, २६)। जर इन लोगो ने देला कि विश्वामित्र के मस्तक से उठन वाला धूंश सम्पूर्ण जगत् को आच्छादित कर लेगा, तो इन लोगो ने ब्रह्मा की दारण में जाकर जनसे देवताओं का राज्य दे कर भी विश्वामित्र की इच्छापूर्ण करने का निवेदन किया (१ ६४, ९-१= )। "पूर्वकाल में दक्षमज के विध्वस में परचार् राद्धर ने देवताओं से वहा 'मैं यज में भाग प्राप्त करना चाहना या, किनु तुम लोगो ने नही दिया, अत अब मैं अपने इस घनुष से तुम सब पा मस्तव काट डालूँगा। दस पर इन छोगो ने शहुर की स्तुति करके उनने उनका धनुष प्राप्त किया और तदनन्तर उस धनुष को देवरात के पाम रस दिया (१ ६६,९-१२)।" इन लोगो ने जनक की तपस्या से प्रसन्न होशर इहें एक चतुरद्विणी सेना दी जिसके प्रहार से मिथिला में पडे हुये बल्हीन और पापाचारी राजा भाग गये (१ ६६, २३-२४)। इन छोगों को यह जानने की उरमुक्ता हुई कि विष्णु और शिव में से कीन अधिक शितशाली है (१ ७४, १४-१४)। विष्णु ने पराक्रम से शिव ने चनुप को शिथिल हुआ देख

क इन लोगो ने विष्णु को श्रेष्ठ माता (१.७५,१९)। श्रीराम और परमुराम ना इन्द्र-युद्ध देखने के लिये ये लोग भी एकत्र हुये (१ ७६,९)। दशरय की शपय का साक्षी रहने के लिये कंकेबी ने इनका भी बादाहन किया (२ ११, १३-१६)। राम के बनदास के समय उनकी रक्षा के लिये मौतल्या ने इन छोगो का भी आयाहन किया (२ २४, १६)। भरत क्षेना के सरकार के लिये भरदाज ने इन लोगों की सहायता का बावाहन किया (२ ९१, १६)। इन लोगो न भरताज के आश्रम में गायन किया (२ ९१, २६)। माण्डकणि की घोर तपस्या से व्यथित होकर इन छोगों ने उनकी तपस्या भग करने के लिये पाँच अप्ताराओं को मेंबा (३ ११, १३-१५)। इन लोगों ने अगन्त्य से प्राह्मणधाती अमुर, बातापि, का भक्षण करने का निवेदन किया ( ३ ११, ६२)। अगस्य वा आध्य इन लोगों से भी सेवित या (३ ११, ९०)। खर के विरुद्ध युद्ध में इन लोगों ने श्रीराम की सफलता की कामना की (३ २३, २६-२८ )। ये ठीम खर और राम के उस बदमून युद्ध को देखन के रिचे अपने-अपने विमानो पर एकत हमें जिसम श्रीराम चौदह सहस्र राक्षसी के विश्व ग्रंड के लिये अने ने तलार थे (३ २४, १९ २४)। सर की रथ-विहीन कर देने पर इन लोगों ने बीराम की प्रथमा की (३ २६, ३३)। सर के घराशायी होने पर इन लोगों ने हुएँ प्रस्ट करते हुएँ श्रीराम की स्तृति की (३ ३०, २९-३३)। ये लोग युद्ध मे रावण को पराजित नहीं कर सके (१, १२, ६)। ब्रह्मा न रावण को देवताओं से अवध्य होने का वरदान दिया या (३ ३२, १८-१९) । 'आत्मबद्भिविगृह्य स्व देवगन्धवंदानवें', (३ ३३,७)। समुद्र सटबर्ती प्रान्त की शीमा का अवलोकन करते हुये रावण ने वहाँ अमृतभोगी देवताओं को भी विचरण करते देखा (१ ३५, १७ ) । ये लोग शिशिर नामक पर्वन पर निवास करते ये (४ ४०, २९-३०)। कीडा विहार के लिये ये लीच सदर्जन मरोजर के तट पर आते ये (४ Yo, YY)। ये लोग मार्यकाल के समय मेर पर्दत पर आकर सूर्य का पूजन करते थे (४ ४२, ३९-४०)। सीमायम इनसे मैदित या (४ ४३, १४)। चब इन्द्र के बदा प्रहार से हुनुमान् के बाहत होने पर वायु न अपनी गति का रोक दिया तब इन होगो ने बायु के कीब को शान्त किया ( ४ ६६, २५ )। जब हनुमान् सागर का लड्डन कर रहे थे तब इन लोगो ने उन पर पुष्पवर्षा की ( ४ १, ८४ )। ये साँग हनुमान् की प्रश्नसा के गीत गाने छगे ( ४ १, पूर्वकाल मे जब पर्वती के भी पल होते थे तो उनके वेगपूर्वक उड़ने और आने-जाने पर देवताओं आदि को उनके गिरने की आशका से अध्यक्त भय होने लगा (१ १, १२३-१२४)।" जब हनुमान् ने विश्राम करने के मैनाक

देव-गण 1 ( 345 ) दिव-गण पर्वत के आग्रह को अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगो ने हनुमान की प्रशसा की ( ५ १, १३७ )। ये मैनाक पर्वन से, उसके हनुमान को आमन्त्रित करने के कार्य पर अत्यन्त प्रसन्न हुये (५ १,१३८)। हनुमान् के शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इन लोगों ने मुरसा से उनके मार्ग में वाधा उत्पन्न करने के लिये कहा (४, १, १४५-१४६)। जब हनुमान ने अक्ष का वध कर दिया तो इन लोगो वो हप मिथित आस्चर्य हुआ ( ५ ४७, ३७ )। एड्डा म हनुमान की सफलता पर प्रसन होकर इन लोगो ने उनकी प्रशसा की (५ ५४, ५०-१२)। जब सागर पर सेतु का निर्माण हो गया तो य लाग भी उसे देखने के लिय आये (६ २२ ७४)। जब श्रीराम ने सेना सहित सागर को पार कर रिया तो इन लोगो न उनका जल से अभिषेत रिया (६ २२, ६९)। जब अद्भव न इद्रजित पर प्रहार किया तब इन लोगों ने उनकी प्रशसा नी (६ ४४, ३०)। अकम्पन का बय वर देने पर इन छोगो ने हनुमान को सामुबाद दिया (६ ५६, ३९)। जब हनमान ने रावण को वप्पड़ से मारा तब ये लोग हप व्यक्ति करने लगे (६ ५९, ६३)। जब हनुमान् के प्रहार से रावण रय के पिछले भाग म निश्चेष्ट होकर बैठ गया तब ये लोग हपनाद बरने लग (३ ५९, ११८)। कुम्भरणं ने इन लोगो नो पराजित विया था (६ ६१ १०)। जब कुम्भवर्ण के प्रहार में इन्द्र व्याकूल हो गये तब अत्यधिक विपादग्रस्त हो इन लोगो ने बहुता की धरण में जातर उनसे सहायता की याचना की (६ ६१, १८-१९)। जब श्रीराम ने सुस्मवर्ण का वध कर दिया तो य लोग हपनाद करन लगे (६ ६७,१७४) । अतिकाय और एधमण म युद्ध को दसने के लिये ये छोग भी उपस्थित हुये (६ ७१, ६५-६६)। शीराम और मनराक्ष का युद्ध देखने क लिय य लोग एक प्रहुप (६ ७९, २५)। जब मकराक्ष ने अपने शुरू से श्रीराम पर प्रहार किया तो य लाग घवरा उठे (६ ७९ ३२)। जब श्रीराम न मकराक्ष का बच कर दिया तो ये लोग अन्यन्न प्रमन्न हुये (६ ७९, ४१)। इन्द्रजिन् ने विरुद्ध युद्ध

म ये लोग लक्ष्मण की रक्षा कर रह थे। (६ ९०,६४)। जब इन्द्रजिन् का बध हो गया तो ये छोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे (६ ९०, ८६)। उस समय इन लोगो ने हॉपन हो हर बाल्नि की सौन की (४ ९०, ६९-९०)। इन लोगो ने श्रीराम की शक्ति और पराक्रम की प्रश्नसा की (६ ९३,३६ ३९)। राक्षको ने अन्त होकर इन लोगों ने रक्षा के लिये बहुता की स्तुनि मी (•६ ९४, ३१-३२)। तदनातर ये लोग महादेव की शरण मे गये (६ ९४, ३४)। जब सूबीव ने महोदर का वध कर दिया तो ये छोग हवंपूर्वक उनकी और देखने रुगे (६९७,३८)। जब रमास्ट रावण के नाम श्रीराम

४८-४९)। में लोग सारी रात धीराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५)। रावण की मृत्यु धर पे छोग अत्यन्त हॉपन हुये (६ १०८, शः रावण-वय के मम्बन्ध में बार्नालाप करते हुवे ये लोग अपने-अपने स्यानो को औट आये (६ ११२, १-४)। इन छोगो ने भी अम्नि-परीक्षा के िये सीता को अन्ति में प्रदेश करने देखा (६ ११६, ३१-३३)। थीराम को यह परामर्श देकर कि वे वानरों को विदा कर अयोध्या के लिये प्रस्थान करें, ये कोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (६ १२०, १८-२३)। धीराम के राज्यामियेक के समय इन लोगों ने उनका रामुचित अभिनन्दन हिया (६ १२८, ३०)। उस समय ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ १२८, ७२)। कृतिर को बर देने के लिये ब्रह्मा के माय ये लोग भी गये (७ ३, १३)। माल्यवान् के भाता मे जस्त होतर ये लोग महादेव की रारण मे गये (७ ६, १-व)। महादेव के करने पर इन लोगों ने विष्णु के पात जाकर उनसे अपने शतुओं का संतर करने का निवेदन किया (७ ६, १२-१८)। जब विष्णु माल्यवान् के बिरुड युद्ध करने के लिये निकले तो इन लोगों ने विष्णु की स्तुति भी (७ ६, ६८)। जब बह्या कुम्मवर्ण को बर देने के लिये जाने लगे तब इन लोगो ने उनसे इसका विरोध किया (७ १०, ३७-४१)। मन्दाकिनी का तट इनसे से बित या (७ ११, ४४)। यक्षों और राजसो के युद्ध को देखने के लिये ये सोग भी उपस्थित हुये (७ १४,६)। यम और रावण के युद्ध को देखने के लिये वे लोग उपस्थित हुवै (७ २२, १७)। रावण के नेतृत्व में राक्षसो और दानवी के विष्ठ इन लोगों ने युद्ध विया (७ २७, २६)। जद इन्द्रजिन् ने इन्द्र को बन्दी बना लिया ठद ये लोग बह्या को आगे करके लका आये (७ ३०,१)। अपनी-अपनी पिलचो के साथ ये लोग भी विलय-क्षेत्र में रमण करते में (७ ३१, १६)। रादण की पराजय पर इन लोगों ने अर्जन का अभिनन्दन किया (७ ३२, ६५)। बाल्यकाल मे जब हनुमान् सूर्य को निगलने के लिये बढ़े जा रहे ये तब इन छोगों ने हनुमान् के पराक्रम पर आश्चर्य किया (७ ३५, २५)। जब बायु ने अपनी मृति रोक दी तद ये ब्रह्मा की दारण

देव-गण

देव-गण ]

में गरें (७ ३४, ४३-४६)। वायु को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी बहा। के साथ गये (७ ३५, ६४)। बायु देवना को अपने आहत पुत्र को गोद में लिये हुये देखकर इन छोगो को बायु पर बहुत दया आई (७ ३५, ६५)। निमि के यज्ञ के पूरा होने जाने पर इन लोगों ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रगट की (७ ५७, १३)। निमि को उनका मनोबाहित वर देने के पश्चात् इन लोगो न निमि से वहा कि वे वायु-रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करेंगे ( ७ ५७, १४-१६ )। लदणानुर के प्रहार से मून्छित शत्रुध्न को देखकर इन लोगों में हा हाकार मन गया (७ ६९, १३)। जब शबूधन ने लबणाम्र का वध करने के लिये एक ऐसा दिव्य, अमोध, और उत्तम बाण हाथ में लिया जिसके तेज से समस्य दिशायें व्याप्त होने छगी, तब सम्पूर्ण जगत सहित ये लीग भी अस्तरय होकर बह्या की शरण में गये (७ ६९, १६-२१)। जब बह्या नं इनके भय वा समाधान कर दिया तब ये लोग पुन शतुष्त और लवणानुर के युद्ध को देखने के लिये उपस्थित हुये ( ७ ६९, २९-३० ) । जब शत्रुष्त ने लवण रा विनास कर दिया तब इन लोगो ने शबुध्न की मूरि-मूरि प्रशमा की (७ ६९, ४०)। ये लोग सञ्चल को बर देने के जिये उनके पास गये (७. ७०, १-३)। सञ्चल नो बर देकर ये लोग अन्तर्धात हो गर्ये (७ ७०,६-७)। सम्प्रका वय भर देने पर राम का अभिनन्दन करते हुये इन लोगो ने उन्हें बर देने की इच्छा प्रगट की ( ७ ७६, ४-६ )। "राम की प्रार्थना पर इन लोगों ने उनसे बनाया कि बाह्यण-कुमार जीविन हो गया है। सदनन्तर इन लीगो ने श्रीराम मे अगम्ब आश्रम चलने के लिये वहा (७ ७६, १३-१८)।" अगस्त्य द्वारा सत्तृत होकर ये लोग स्वर्ग चले गये (७ ७६, २१-२२)। श्वनवय का उराम नताने पर विष्णु की स्तुति करते हुवे ये लोग इन्द्र-सहित उस स्थान पर गये जहाँ बुवासुर तपस्या कर रहा था (७ ६४, ६-१०)। वृत को देखकर ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (७ ६४, १२)। बुनवय करने के पश्चात जब चिन्तित हमें इन्द्र बह्म-हरवा के मय से अदृश्य हो गये तब इन लोगो ने विष्णु के पास जावर इन्द्र के उद्घार का उपाय पूछा (७ ६४, १७-१९ )। ये उस स्थान पर गये जहाँ इन्द्र छिपे हुये थे और उनमे अन्त्रमेष यन करके अपने पाप का प्रायदिवत्त करने के लिये कहा (७ ८६, ६-८)। ब्रह्म-हुत्या के पूछने पर इन लोगो ने उसने बहा कि वह अपने को चार भागों में विसक्त कर ले (० ६६,९९)। इन कोगो ने ब्रह्महत्या के प्रत्नाद की स्वीकार करने हुवे इन्द्र के गुद्ध हो जाते पर उनती बन्दना की (७ ८६, १७-१८)। ये लोग अत्यन्त भवभीत होकर राजा इल मी स्तृति-पूजा निया करते थे (७ ८७, ५-६)। मीता के शपद-ग्रहण को देखते के

लिये ये लोग भी श्रीचम की सभा मे उपस्थित हवे (७,९७,९)। जब मीना पृथिवी के गर्भ में अन्तर्पान हो गई तब इन छोगो ने उनकी प्रशसा की (७ ९७, २१-२२)। इन छोगो ने छहमण पर प्रायदर्श ही ( ७ १०६, १६ )। मगवान् विष्णु के चतुर्य करा, लक्ष्मण, की स्वर्ग में आया देखकर ये लोग हुएं से भर गये (७ १०६, १८)। जब श्रीराम साकेत-धाम जाने के लिये उद्यत हुये तब अनेक देवपुत्र उनके दशन क के लिये उनकी सभा में उपस्थित हुये ( ७, १०८, १९ )। राम के स्वागत के लिये ये लोग भी ब्रह्मा क साथ आये (७, ११०,३)। इन लोगो ने राम पर पुष्प-दर्पाकी (७ ११०,६)। इन लोगो ने दिष्ण का पूजन किया ( 180, 28) 1

देशमील, कीतिरय के पत्र और विद्या के पिता का नाम है 18 08, 80 ) 1

हेवयानी, ययाति की पत्नी का नाम है जिसके रूप की इस अवल पर कही तुल्ला नहीं भी (७ ६८,७)। यह गुकाचार्य की पूत्री भी। मृत्दरी होते पर भी ग्रमासि को यह अधिक प्रिय नहीं थी। इसने यह को जन्म दिया (७ ४८, ९-१०)। अत्यन्त आर्त होकर रोते हये अपने पत्र को देखकर इमने अपने पिता, शुराचार्य, का स्मरण किया (७ ५=, १५)। गुक्ताचार्य ने देवयानी से बार-बार उसके इस का कारण पूछा (७ ५८, १६-१८)। इसने अपने पिता को ययाति द्वारा विये गये अपने अनन्दर और अवहेलना का कारण बताया (७ ५८, १८-२१)।

देवरात, निमि के ज्येष्ठ पुत्र तथा राजा जनक के प्रवेश का नाम है जिनके पास देवताओं ने एक धनुष-रतन धरोहर के ल्य में रख दिया था ( १ ६६, = १२, ७१, २० ) 1

देववती, प्रामणी नामक गन्धवं की पुत्री का नाम है जो दितीय लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और भौवन से सुशोभित एव तीनो लोको मे विस्यात यी। इसके पिता ने सुकेश के साथ इमका पाणिग्रहण कर दिया जिससे यह अन्यन्त प्रसम्ब हुई। समय आने पर इमने तीन राक्षस-पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम कपरा माल्यवान्, सुमाली और माली ये ( ७, ४, २-६ )।

देय-पाणिती, मरदाज की पूनी का नाम है जिसका विश्ववा ऋषि के साथ पानिग्रहण हुआ या । इसने अपने गर्म से जुबैर को जन्म दिया (७. ३, ३-४)।

देव-सख, उत्तर दिशा की एक पर्वतमाला का नाम है जो पक्षिया का विवासस्यान था। यह मांति मांति के विहज्जमो से व्याप्त तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों से निभूषित या । सुबीव ने शतदल से इसके वनससुहो, निक्षरो,

देवान्तक र

और गुफाओ मे सीता की सीज करने के लिये नहा (४४३,१७-१८)। दैवान्तक, रावण के पुत्र का नाम है जिसने अपने चाचा, कूम्मकण, के निधन पर सोक प्रगट किया था (६ ६८, ७)। त्रिसिश के कथन (६ ६९, १-७) को मुनकर यह युद्ध करने के लिये उत्साहित हो गया (६ ६९,९)।

'शत्रतुल्यपरात्रम, बीर, अन्तरिक्षगत, मायाविशारद, त्रिदशदपंच्न, समर-दुमंद , सुबलमम्पन्न , विस्तीर्णकीति , निजिन , अस्विदित् , सुद्धविशारद ,

प्रवरविज्ञान , लब्पवर , शतुबलाईन , भारकर-तुल्यदर्शन , (३ ६९, १०-१४)। यह अपने पिता, रावण, को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके अन्य छ महावली निशाचरों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थित हुआ (६ ६९, १७-१९)। यह स्वर्णभूषित परिष लेकर ममुद्रमन्यत के समय दोनो हाथों से भन्दरावल उठाये हुने मगवान् विष्णु के स्वरूप का अनुकरण-सा कर रहा था (६६९, ३१)। अपने भ्राना, नरान्तक, की मृत्यु से बन्तप्त हुये इसने हाय में भयानक परिष लेगर बद्धद पर आजमण किया (६ ७०, १-३)। "गुद्ध करने हुये इस पर अञ्जद ने एक बुक्ष उत्ताड कर प्रहार निया। इसके हाथी के एक दांत को उलाड कर उसी के द्वारा अद्भद ने इस पर आक्रमण विया जिसके प्रहार से यह हिल्ते हुये वृक्ष की भौति काँपने लगा । ददनन्तर इसने अज़द पर परिष का प्रहार किया (६ ७०, ६-१९)। इसने हनुमान् के साथ युद्ध किया जिसमें हनुमान ने इसका वध कर दिया (६ ७०, २२--२४)। इमने मुमाली के साथ देवों के विरुद्ध युद्ध किया (७ २७, ३१)। हैत्य-गरा, भी राजा मगीरच के रच के पीछे पीछे गगाजी के साय-साय चल रहे थे (१ ४३, ३२)। ये दिति के महान् बलशाली पुत्र थे जिन्होंने अमतप्राप्ति के लिये शीर समुद्र का मन्यन किया (१ ४४, १४-१८)। वासुकि के हलाहल विष न इमनो दग्ध करना बारम्म किया (१ ४४, २०)। इन लोगों ने सागर-मृत्यन में प्रगट अप्सराओं अथवा बाहणी सरा को ग्रहण नहीं क्या जिसके कारण इनका नाम 'अमूर'पडा (१ ४४, ३४-३०)। राशसी को साथ लेकर इन लोगों ने अमृत क लिये देवों से युद्ध किया (१ ४४, ४०-४१)। देवों ने इनका दिनाय किया (१ ४४, ४४)। राम के बनगास के समय कौसल्या ने उनकी रक्षा के लिये इनका भी आबाहन किया था

(२ २४, १६)। मागर-मन्यन वे समय इन्द्र द्वारा इनके विनाश किये जाने बा उल्लेख (२ २४, ३४)। ये लीग दिनि और बश्यप के पुत्र तथा एवं समय पृथियों के अधिपति थे (३ १४, १४-१४)। अतिकाय और लक्ष्मण के युद्ध को देखने के लिये ये लीग भी ९वत हुये (६ ७१, ६६)। ये राम और रावण के अन्तिम यद को देखने के लिये एकत्र हुये (६, १०२, ४५)।

देवनाओं द्वारा पुत्र में बल्त होकर ये ओग मृतु की पत्नी की बरण में आकर निषिष्य न क्ष के फ्लो को (७ ४६, १६) में लोग नी राजा इल के मण के उन्हां आदर-सत्तार स्थित कमते थे (७ द ७, १८-६)। राम के विस्स्ते हों में प्रदेश कर तेने पर कुल लोगों ने भी हम्में प्रस्त निया (७ ११०, १४)।

द्वाबिष्ठस्य, एक प्रदेश का नाम है। कोजबबन में स्थित केनेयों को प्रतप्र वरने के किये दशस्य ने द्रविष्य देश में उत्पन्न होतेवाचे मौति-मौति के द्रव्य, धन-मान्य आदि को कैनेयों नो प्रदान करने के लिये वहां (२ १०, ३८-४०)।

द्भम-कुरुव, उत्तर के एक देस का नाम है जो समुद्र के तट पर स्थित मा। इमम आमीर तथा अन्य जलती जालियों नियान करनी थी। प्रवर्षि राम के इमे अपने तेजस्वो आज से सम्मृति बना दिया या नवापि राम के ही बरदान से यह तुन गण्याच्या और रही से समझ हो गया (६ २२, १६-४१)।

द्वीए, कीरोद सागर में स्मित एक पर्दा का नाम है जिस पर दिव्य और्पायमाँ उत्पन्न होनी थी (६ ४०, ३१)।

द्विजिद्ध, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् गये में (५ ६, २५)।

द्विचित्र, अश्विमो के एक वानर-पूत्र का नाम है (१ १७, १४)। इन्होंने गुप्रीय के अभिषेक मे भाग लिया था (४ २६, ३४)। किष्कित्या जाते समय भाग में लक्ष्मण ने इनके स्नज्जित भवन को देखा था (४ ३३,९)। ये अत्यन्त महावली और अश्विमों के पत्र तथा मैन्द्र के जाता थे: इन्होंने सुग्रीय को कई परोड यानर सैनिक दिये थे (४ ३९, २५)। सुग्रीय इन्हें मीता नी लोज के लिये दिवाग दिया में मेजना चाहते थे (४ ४१,४)। विच्या-रोत में सीता की खोज करने के बाद जल प्राप्त करने के लिये इन्होंने भी ऋस-विल में प्रवेश किया (४ ५०, १-८)। अञ्जद के पृष्ठने पर इन्होंने बताया कि ये सत्तर योजन तक कूद सकते हैं (४ ६४, ८)। ब्रह्मा के वरदान से इन्होंने समस्त्व प्राप्त निया और देवताओं को पराधित करके अमृत का पात कर लिया या (५ ६०,१-४)। ये समुद्रतट पर स्थित बानर सेना की रक्षा कर रहे ये (६ ६,२)। युद्ध में इनकी बरावरी करनेवाला कोई नहीं या, इन्होते ब्रह्माजी को लाजा से अमृत का पान किया (६ २८,६-७)। नील के सरक्षण में रहकर इन्होने लका के पूर्वद्वार पर युद्ध किया (६ ४१, ३६-३९)। इन्होंने अग्रनित्रभ के साथ युद्ध किया (६ ४३, १२)। युद्ध में इन्होंने अश्तिष्ठम का वध कर दिया (६. ४३, ३२-३४)। वे राम की आज्ञा है (६ ४४, १-३) इन्द्रजित् का अनुमन्धान करने के लिये गये परन्तु जसकल रहे (६ ४४,४-४)। ये ११ बा० को०

पुन उस स्थान पर लीट आये जहाँ राम और लक्ष्मण अचेन पडे थे (६ ४६. ३ )। इन्द्रजित ने इन्हें आहत दिया (६ ४६, १९)। इन्होंने नरान्तर की पर्वंत शिखर से मार डाला (६ ४६, २०)। इन्होंने नम्मरण पर एक परंत-शिखर फेंका जो बदापि पुरुषकर्ण को नहीं लगा, नवापि अनेक राशस योदा और पश उससे दर कर मर गये (६ ६७. ९-१२)। इन्होंने अनिकास पर आत्रमण क्या परन्त उसने पराजिन हो गये (६ ७१, ३९-४२)। इन्द्रजिन ने इन्हें बाहत किया (६ ७३, ४५)। अङ्गद को राक्षसो से घिरा हुआ देलकर ये उनकी सहायना के लिये दौड पड़े (६ ७६ १६)। सोणिनाध और युपास से युद्ध करते हम इन्होंने शीणिनाक्ष का यम किया (७ ७६, २९-३३ )। इन्होन कुम्भ के साथ युद्ध किया परन्तु उसके प्रहार से अत्यन्त आहत हो गये (६ ७६, ४१-४२)। राम ना यथोचित सत्हार प्राप्त नरने के पश्चात् ये विध्वन्ता लौट आय (६ १२८, ८८)। राम की सहायता के लिये देवो ने इनकी मृष्टि की थी (७ ३६, ४९)। राम ने इनका आदर-सत्तार सिया (७ ३९, २१)। राम ने इनमे प्रत्य अथवा कलियुग क आने सक जीवित रहने के लिये कहा (७ १०६, ३४)।

देंष्ट, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनमान गये थे ( ४ ६, २४)। हनमान ने इसके भवन म जाग लगा दी थी ( ५ ४४, १२)।

धन्यन्तरि-एक हाय में दण्ड और इसरे में कमण्डल लेकर ये शीरसागर से उसके मन्यन के समय प्रगट हुये थे 'अब वर्षमहस्रेण आयुर्वेदमय पुमान् । उदितिष्ठतसूधमात्मा सदण्ड सरमण्डल् ॥'. (१ ४४, ३२)।

धर्म-अगस्य के आयम में श्रीराम ने इनके स्थान को भी देखा ( र 22, 20 )1

घर्मपाल, दरारय के एक मन्त्री का नाम है (१ ७, ३ गीता प्रेम

सस्करण )।

धर्मभृत, एव मुनि वा नाम है (३ ११, ८)। राम वे पूछने पर इन्होने दण्डकारण्य के पचाष्मर सरोवर वे इतिहास वा वर्णन विद्या (१ 22, =-25)1

**धर्मवर्धन,** एक बाम का नाम है जहाँ केरय मे छोडते ममय भ<sup>रत</sup> बुटिकोप्टिका नदी को पार करने के बाद पहुँचे थे ( २, ७१, १० )।

धर्मारएय, एक नगर का नाम है जिसकी राजा नुवा ने पुत्र अमूर्तरान्त् ने स्यापना की थी (१ ३२,६)।

धान्यमालिनी—वर सीता ने रावण के अस्तावों को मर्वया अन्योकार कर दिया तब दन्ते प्रवण की लिया ग्रास्त वरने के किये स्वय अपने की वस्त्रित तिया परनु रावण ने इतके अस्त्राव को मर्त्वोकार कर दिया (४, २२, ३६-४३) । यह जतिलाय की मारा थी (६ ७१, १०)

कुन्युमार, राजा विश्वकु के बहायबास्त्रों पुत्र और दुवनाव्य के निरा का ताम है (१ ७०, २४)। युद्ध और नेत्र विद्वीन मुद्रि बन्तरी ने, जिनके पुत्र कर मूल से दशरद ने बच कर दिया या, अपने पुत्र वे निर्वे धून्यूमार आहि ब्रारा प्राप्त श्रीन की कानदा की (२ ६४, ४२)!

धूम्म, रीडो के अधिपति का नाम है जो तुत्रीय के आमन्त्रण पर बीस अस्त रीडो की केना लेकर उपस्थित हुने थे (४ १९, १०)। 'एपा मध्ये सियतो एकन भीमध्ये भीमदर्शन। पर्यन्य दव जीमूर्त सम्मात्तारियाति । क्राव्यक पिरियोद्ध्यापाति ने ने स्वत्यक्ति पिरियोद्ध्यापाति ने ने ने स्वत्यक्ति पिरियोद्ध्यापाति ने ने ने ने प्रकृत ने प्रकृत

धूम्रिगिरि, मेर पर्वत के निकट रियन एक पर्वन का नाम है जहाँ के बानरी को बामन्तिन करने के निये मुद्रीव ने हनुमान से कहा (४ ३७ ६)!

युम्रास्त, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये थे (१ ६, २३)। राम थादि का वय करने के लिये यह अस्थ-सस्यों से मुसज्जित होकर रावण की सभा म सक्षद्ध खडा था (६ ९,३)। रावण ने इससे एक नई मेना लेकर यदभाग मे जाने के लिये कहा (६ ११, २०)। 'रावण की आजा पाकर यह सेनापति से एक बहुत बड़ी सेना लेकर उस पश्चिम द्वार से युद्ध के लिये विकला जहाँ हुनुमान् लडे थे। उस समय अनेक अपराकुतो के विपरीत भी यह आगे बढता हुआ ध्वत्रसेना के समझ आकर एडा हो गया (६ ४१, २१-३७)।" यह भयकर पराकमी राक्षस या (६ ५२, १)। युद्धभूमि में थपने सैनिकों का उत्साहबर्धन करने के लिय इसने निर्देशता-पूर्वेक वानरसेना का वय बारम्भ किया (६ ५२, १=) । अपने यनुग और बाण से इसने वानरसेना की वटायन करने के टिये विवस कर दिया (६. ५२, २५)। जब हनुमान् ने इसके रथ के टुकडे-टुकडे कर दिये तब इसने रथ से उतरकर हनुमान् पर एक भीषण गदा फेंकी परम्तु अन्तनः हनुमान् न एक पर्वत सिखर से इसका वय रर दिया (६ ५२,२६–३६)। यह सुमाली और केतृमती का पुत्र था (७ ४, ३५-४०)। दुवेर के विरद्ध युद्ध में रावण के साथ यह भी गया था (७ १४,२)। एक द्वन्द्र में मणिप्रद ने इसे बुरी

तरह बाहुन कर दिया या ( ७ ११, १०-११ )। इनन नमया न स्नान करक रावण के लिये पुष्प एकत्र किये ( ७ ३१, ३४~३६ )।

धूझारय—विशाला के राजबंश में ये मुक्त्र के पुत्र और सुरूजय के पिता थे (१ ४७,१४)। धृतराष्ट्री, ताला और करवर को पुत्री का नाम है (३ १४,१७-१८)।

शृतराष्ट्रा, तामा बोर कश्यप वा पुत्रा का नाम है। यह हसी और क्लहमों की माना हुई ( रे १४, १९)।

धृति, भरत के एक मश्री का नाम है जिसे वित्रकृट में राम से मिछन जाने के समय भरत ने अपने साथ जिया था (२ ९३,२४ गीता प्रेस संस्कृत्यों)

सस्करण)। भृष्टिकेत, सुमृति के वामिक पुत्र और हर्यश्व के पिता ना नाम है

( 2 02, = ) 1

पृष्टि, दशरय के एक मत्री का नाम है (१ ७,३)। श्रीराम के लौटन

पर उनके स्वागन के लिये ये भी नगर से बाहर निकले (६ १२७, १०)। धौम्य, परिचम के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोज्या लीटने

पर उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुए थे (७ १,४)। भुषसंचि, सुनिध के पुत्रों में से एक वा नाम है जो भरत के पिना थे

(१ ७०, २६)। ध्यातप्रीत, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये

व्यक्तप्रान, एक रासस प्रमुख का नाम हाजसक भवन म हनुभान गय में (५ ६, २५)। हनुमान् ने इसके भवन में लाग लगा दी (५ ४४, १३)।

सता, मुक्ते की पुत्रों और विनका की माता का नाम है (१ १४, २०)।
१. सन्दन, राजा क्षतर्थ की मृत्यु के बाद भरत को लाने के लिये कैक्ट भेजे गयं विनक्ष के एक हुन का नाम है (२ ६०, ४)। ये राजगृह से पूर्वे (२ ७०, १)। कैक्टपाज और उनके पुत्र कारा सहक होने के त्यात्

इन्होंने भरत के सभीप जाकर उन्हें बीसफ द्वारा भेते गये समाबार और उपहार आदि दिये ( र. ७०, २-४)। भरत के अस्तो का उत्तर देते दृषे इन्होंने उनसे तन्काल अयोध्या चलने के लिले कहा ( २ ७०, ११-१२)। - नन्दन, दिव्य चानन का नाम है जहीं तो, भरतेना का सस्तर इन्होंने के लिले अस्तर के स्वारण करते हैं कि सुवारण को द्वारण के स्वर्ण की

रहान जनस तत्काल अवाच्या वकत को तथ कहा (२ ७०, १८-१८)।
२. नान्द्रन, रिट्य कानन को नाम है जहीं से, भरतनेया ने सत्वारत करने के लिये, भरदाश्व ने आवाहन वर्ष २०,००० अन्तराये आई यें (२ ९१, ४४)। रावण ने दगका विष्यस किया था (३ ३२.१४; ७ १३,९)। समि ऐसे बुत से जो बस्प-प्यान्त एक और मयुर राग प्रदान करने रहते थे (३ ७३,६-७)। रावण के साथ बुद में आहन हो जाने यर दुवेर हिसी स्थान यर लाया गया था (७ १४,३४)।

निद्नु, इनको देखकर राज्य ने इनके बानर के समान मुख पर उपहास क्या था जिस पर बुद्ध होकर इन्होने उसे बानरों के हाथ ही सारे जाने का शाप दे दिया था ( ५, ५०, २-३ )। रावण ने इनके शाप का समरण किया (६६०,११)। 'इति वाज्यान्तरे तस्य कराल कृष्णपिद्भलः। वामनी नन्दीश्वरो बचाचेद राक्षमेन्द्रमशिक्त ॥', (७.१६,८-९)। दस्होने रावण के पास जावर उससे छीट जाने के लिये कहा, क्योंकि उस पर्वत पर भगवान शकर कीडा करने वे और इतीलिये स्पर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गन्धर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आवा जाना बन्द कर दिया गया था ( ७, १६, ९-११)। रावण ने इनके दानर क समान मुँह को देखकर उपहास किया (७ १६, ११-१४), जिससे इन्होने रावण को साप दे दिया (७, १६, १४-२१ )। 'भगवान नन्दी शहरस्यापरा तन् '. ( ७ १६, १४ )।

नन्दि-प्राप्त, एक नगर का नाम है जहाँ भरत ने राम के आगमन की प्रतीक्षा करने हुने राज्य किया (१ १, ३९)। वनवास से लौट कर श्रीराम मन्दियाम गर्व और वहाँ उन्होंने अपनी जटायें कटनाई (११, ६६-६९)। वाल्मीकि ने भरत के निवास-स्थान, नन्दियाम, का पर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १७) । भरत अपने मन्त्रियो और पुरोहितो के साथ निन्द्रप्राम गये। यह अयोध्या के पूर्वदिया में स्थित या ( २ ११४, १० )। हनमान यहाँ भरत को श्रीराम के बनवास से लौट कर नन्दियाम जाने की मूचना देने शाये ( 4 83%, 30 ) 1

नन्दिवर्धन, उदावमु के पुत्र बार मुकेषु के धर्मात्मा पिता का नाम है ( 2 37. 4 ) 1

१. नमुचि, एत देल्य का नाम है जिसने इन्द्र पर आक्रमण किया बा (३ २८,३)। 'स बुत्र इय वश्चेण फेनेन नमुचियंया। बलो बेन्द्राशनिहती निपपात हन सर ॥', (३ ३०, २६)। इन्द्र के साथ इसके हन्द्र-युद्ध का उल्लेख (४ ११, २२, ६ ४६, १७)। यह देवो का शत्र या अत विष्णा ने इसका वय किया (७ ६,३४)।

२. नम्चि, दक्षिण के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये ये ( ७ १, ३ )।

१. नरक, कस्यप और वालका के पुत्र का नाम है (३ १४, १६)। नरक, एक दुण्यासा दानव का नाम है जो वराह पर्वत पर स्थित प्रायमीतिय नगर मे निवास करता या (४ ४२, २९)।

नरव्याघ्र, किरातो के एक बर्ग का नाम है: 'अक्षया बलवन्तरव तथेव

पुरुपादना । विरातास्तीदणबुडादच हेमाभा त्रियदर्शना ॥ आममीनासना, श्चापि हिराताहीपवासित । अन्तर्जलकरा घोरा नरव्याधा इति था।। (४ ४०, २६-२७)। सीना की सोज के लिये सुबीय ने विनन को इनके क्षेत्र म भेजाया (४ ४०,२७)।

१. नरान्तक, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान ने आग रंगा दी थी ( ५ ५४, १५ )। यह प्रहस्त का एक सेनापति था, जो प्रहस्त व माय ही युद्ध-भूषि -मे बाया (६ ५७, ३१)। इसने निदयना-पूर्वत वानरमेना का वध किया (६ ५० १९)। एक पर्वत शिलर में द्वितिद न इमे मार डाला (६ ४६, २० )।

२ नरान्तक, रावण के पत्र, एक राक्षम का नाम है जो हाथ मे धनुष-बाण टिये हुये रस पर बैठकर रावण के साथ युद्ध-मृसि मे आया (६ ५९, २२)। इसने बुम्मरणं ने वध पर बाव विया (६ ६०,७)। त्रिशिरा की बात सुनकर यह युद्ध-मृति में जाने के रिये प्रस्तुन हुआ (६ ६९, ९ )। 'रावणस्य सुना वीरा शक्तन्य पराक्रमा ॥ अन्तरिक्षगना सर्वे सर्वे मायाविकारादा । सर्वे निद्यादर्पन्ना सर्वे समरदर्मदा ॥ सर्वे स्वरुसक्ता सर्वे विस्तीणंकीतंय । सर्वे समरमासाद्य न श्रयन्तेस्म निजिता । देवैरपि सगन्यव सिक्तारमहोरगै ॥ सर्वेऽस्वविद्यो बीरा सर्वे युद्धविद्यारदा । सर्वे प्रवरविज्ञाना सर्वे लब्बवरास्तया ॥ स तैस्तया भारवरतु यदर्गनै सुवैद्वंत शतुबलियगादेनै ॥ रराज राजा मधवान्ययामरे हैतो महादानवदर्गनाशनै ॥, (६ ६९, १०-१४)। रायण से आज्ञा लेकर रायण वा यह पुत्र सुद्ध मूर्मि की बोर नरा (६ ६९, १९)। यह उच्चै श्रवा नामक शोद्यामी अक्ष पर सवार होतर हाय में प्रास और शक्ति लिये हुये युद्ध-मूमि में आया (६६९, २६-२९) । इसने वानर मेना वा घोर सहार विचा (६ ६९,६९--=३)। इसने अनुद ने साथ इन्द्र-युद्ध किया विसमे अनुद ने इसना वय कर दिया ( ६ ६९, ==-९९ ) 1

२. नर्मेद्रा, एक रमणीय नदी वा नाम है। सुग्रीय ने सीना वी लोज वे लिये अहुद नो इमरे धेत्र मे मेता (४ ४१, = )। इमका वर्णन (७ ३१, 85-88)1

२. नर्मदा, एव गन्धर्वी का नाम है जिसने अपनी सीन पृत्रियों का कमश मा यवान , मुनाली और माली से विवाह किया ( ७ ४, ३१-३२ )।

न्छ ने सागर पर सेतु वा निर्माण किया (१ १, ao)। वान्मीवि ने इनके द्वारा सेतु-निर्माण की घटना का पूर्वदर्शन कर लिया था ( १ ३, ३४ )। ये महाकृषि, विश्वकर्मा के पुत्र वे (१ १७, १२)। ये वानर-प्रयानि थे

(१,१७,३२)। स्प्रीव के साथ ये नी किष्कित्वा गये (४ १३,४)। किष्याचा जाते समय सदमण ने इनके सुमहिनत भवन की भी देखा (४ ३३, १०)। सुप्रीय के आमन्त्रण पर वे एक अरव, एक सहस्र, एक सी द्रमवासी बानरी सहित उनके पाम आये (४ ३९, ३६)। ये विश्वकर्मा के प्रिय पुत्र थे (६ २२, ४४)। केत निर्माण के लिये समुद्र ने इनका नाम बनाया वयोकि इन्हें अपने पिना का अनुबह प्राप्त या (६ २२, ४४)। तदननार इन्होंने शीराम से सेल-निर्माण करने की अपनी इच्छा को प्रनट किया (६ २२. ४६-५२)। अन्य वानरो की सहायना से इन्होने सागर पर सेत का निर्माण किया (६ २२,६२)। ये लङ्का के परकोटे पर चढ गये (६ ४२, २२)। इन्होंने प्रतपन ने साथ इन्ह-पुद्र किया (६ ४३, १३)। इन्होंने प्रतपन की दोनो आँखें निकाल ली (६, ४३, २४)। य सनकंतापूर्वक बानर-नेना की रशा कर रहे थे (६ ८०. २-४)। इन्होने राक्षम-सेना का भयकर सहार किया (६ ४४, ३०-३१)। इन्होंने एक विशाल पर्वत-शिखर लेकर रावण पर आक्रमण किया किन्त रावण ने इन्हें आहत कर दिया (६ ४९, ४२-४३)। इन्द्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३,४३)। राम की सहायता के लिये देवों ने इननी सृद्धि की यी (७ ३६, ४९)। राम ने इनका सत्कार किया ( 10 38, 30 )1

नल-कुरार, हुवेर के प्रिय पुत्र का नाम है, जो रस्ता पर आनक्त या (७ २६, ६२)। 'धर्मजो यो भवेदित समियो धौर्यजो मवेदा निश्चोद्यास्त (७ २६, ६२)। 'खर्मजो यो भवेदित साम्या च नमुजारन मा', (७ २६, ६२)। जब रस्ता को रस्ता को रास्त ने रोका यो उन्न बताया कि नस्तानुष्य भारण निये हुवे नह नक्तुबर से हो मिलने जा रही है (७ २६, ३४-२७)। जब रस्ता से इसने यह सुता कि राज्य में मार्थ में उत्ते से स्ता यह सुता कि राज्य में मार्थ में उत्ते से स्ता यह सुत्र में सिंग को मार्थ में उत्ते से स्ता यह सुत्र में सह साप दिया हि यदि नह मिलन में किर नभी कियो स्त्रो मों इच्छा के विरुद्ध उत्तर साप दिया हि यदि नह मिलन में किर नभी कियो स्त्रो मों इच्छा के विरुद्ध उत्तर साप स्त्रा है अपना है अपने स्त्र उत्तर साप स्त्रा है अपना (७ २६, ४१-४६)।

नीलिनी, उन वात गवियों में से एक का नाम है जो विन्तु-सरोवर से निमल कर पूर्व विशा को बोर बढ़ी (१४३,१२)।

१. नहुम, अम्बरीय के गुत्र और प्यांति के विता का नाम है (१ ७०, प्रमा ने शुक्र और नेवहीन पुनित्यमणी है, जिसके दुन का दशस्य ने मूळ से या कर दिया या, बनने पुत्र ने किये कही कोक की वामना की ओ नहुब आरिवी मात्र हुमा या (२ ६५, ४२)। २. महुष, बायु के पुत्र का नाम है जिन्होंने वृत्र वय के बाद इन्द्र नी अनुपस्थिति में स्वयं पर शासन किया था (७ १६, २७-२८)।

२. महुष 🕽

नारा ( बहु ) -- बहुम ने देवों को आजा दी कि वे नाग-करपाओं के गर्भ से वानर-मन्त्रान उत्पन्न करें (१ १७, ५)। इन लोगो ने भी वन मे विचरण मरनेवाले वानरी और रीछा के रूप मे बीर-पुत्रो को जन्म दिया (१ १७,९)। सगर-पत्रों के बच्चद्रत्य सूजो बादि के प्रहार से बाहन होकर ये घोर आतंनाद करने लगे (१ ३९, २०)। इन लोगो ने भी बह्या की दारण मे जानर सगर-पत्रों के अत्याचार के विरद्ध शिकायत की (१ ३९, २३-२६)। अगस्त्य का आश्रम इनसे भी सेवित या (३ ११, ९२)। ये सुरसा के पूत्र थे (३ १४,२६)। ब्रह्मा ने रावण को इनसे भी अवस्य होने का दर दिया १. ३२, १६-१९)। रावण ने जन लना-कुज्जो को देखा जो इनसे सेवित थे (३ ३४, १४)। ये उत्तर कुछ मे निवास करते थे (४ ४३, ५०)। महेन्द्र पर्वत इनसे सेवित या ( ५ १, ६ )। जब हुनुमान् सागर का लङ्कान कर रहे थे तो इन लोगो ने उनशी प्रशासा में गीन गाया ( ५ १, ८७ )। बायुपय इनसे व्याप्त या ( प्र. १, १७८ ) । समूद्र इनसे सेवित या ( ५ १, २१४ ) । इनकी कन्यायें सुन्दर नितम्बी और चन्द्रमा के समान मुखवाली होती थी, जिन्हें हनुमान् ने लङ्का में देखा (५ १२, २१-२२)। जब हनुमान् ने अक्ष का वय कर दिया तो ये भी विस्मयपूर्वक हनुमान् को देखने लगे (५ ४७, ३७)। हनुमान् और इन्द्रजित् के युद्ध को देशने के लिये इनका समूह भी एक बहुआ (५ ४८, २४)। लङ्का मे हनुमान् की सफलताओं पर ये लीग अत्यन्न प्रमन्न हुवे ( ५ ५४, ५२ )। अरिष्ट पर्वत इनसे सेवित था ( ५ ५६, ३५)। जब अरिष्ट पर्वत हनुमान् के भार से दब गना तो ये लोग उस पर से हट गये ( ५ ५६, ४७ )। इन्हें आकाशरूपी समुद्र में खिले हुये कमल और उत्तरु के समान कहा गया है ( ५. ५७, १ )। जब श्रीराम न बुम्भवर्ण का बघकर दिया तो ये अस्यन्त हिंग्त हुये (६ ६७,१७४)। श्रीराम और मकरादाका युद्ध देलने ने लिये ये लोग भी एकत्र हुये (६ ७९,२४)। इन्द्रजित्के दिरुद्ध मुद्ध कर रहे ल्इमण नीये स्रोग रक्षा नर रहे थे (६ ९०, ६४)। श्रीराम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखने के लिये में लोग भी एकत्र हुये (६ १०२, ४५)। जब श्रीराम रादण ने साथ युद कर रहे ये तो इन छोगा ने चिन्ता प्रयट वी (६. १०७, ४६)। उम समय ये छोग भी गाय और ब्राह्मण की सुरक्षा के छिये स्तुति करने छगे (६ १०७, ४८-४९)। ये लोग सारी रात राम और रावण वा गुढ देखते रहे (६ १०७, ६५)। जब पुलस्त्य मुनि एक समय राजपि तृणविन्दु के आध्रम मे १ ह

( 159 )

रहे वे तो नाग-कन्याये वहाँ आकर उनकी तपस्या मे विध्त डालती पी (७ २, ९-११)। जिल्तु जब मुनि पुलस्त्य ने रष्ट होकर विचन करनेवाली कत्याओं को बाप दिया तब नाग-कन्याओं ने वहाँ जाना बन्द कर दिया (७ २. १२-१३)। जद मात्यवान इत्यादि से युद्ध करने वे लिये विष्ण वसे ती इस लोगों ने भी उसकी प्रशास की (७-६, ६७)। मन्दाकिनी का तट इनसे सेवित था ( ७ ११, ४४ )। रावण ने इन्हें पराजित किया था ( ७ २३, ४ )। बायु देश्या को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी ब्रह्मा के भाष गये (७ ३४. ६४)। लवणासर का वच हो जाने पर ये लोग प्रसन्न हुवे (७ ६९, ४०)। राजा इल के मय से ये लोग उनकी सेवा किया करते थे (७. ८७, ४-६)। सीना के रापण ग्रहण को देखने के लिये वे लोग भी श्रीराम की सभा में उपस्थित हमें (७ ९७, ९)। सीता के रसावल में प्रवेश कर जाने पर ये लोग भी विविध प्रकार वी बातें करने लगे (७ ९७. २४-२६)। श्रीराम के विष्णु तेज में प्रविष्ट हो जाने पर यें लोग प्रसद्य हुये ( ७ ११०, १४ )।

नागदत्ता. एक अन्यरा का नाम है जिसका अरत-सेना के सत्कार के लिये महर्षि भरदाज ने आवाहन किया या (२ ९१, १७)। जाराज-श्रीराम ने अगस्त्याथम में इनके स्थान को भी देखा था

(3 83, 20)1

नाभाπ, ययाति के पुत्र तथा अब के पिता का नाम है (१. ७०, Y3-Y3 11

नारट एक महर्षि का नाम है 'तुप स्वाच्यायनिस्तं तपस्वी वारिवदा चरम । नारद परिपप्रच्छ बाल्मीकिर्मुनियुगवम् ॥', (१. १, १)। बाल्मीकि के पूछने पर इन्होने राम-चरित्र का सिन्नत वर्णन विया (१.१,६-१००)। थाल्मीकि द्वारा सत्कृत हो कर इन्होंने बिदा की (१ २, १-२)। श्रीराम के धनवाम के समय उनकी रक्षा के लिये कीसल्या ने इनका भी खावाहन किया था (२ २५, ११)। भरत के भरद्वाज-आश्रम मे विद्याम के समय इन्होंने भरत के सम्मूल गायन किया (२ ९१, ४१)। रावण के पूछने पर इन्होंने उसे यम के साय युद्ध करने के लिये प्रेरित किया ( ७. २०, ३-१७ )। रावण के पृष्ठते पर इन्होंने उसे यम के स्थान का पता बताया (७ २०, २०-२१)। 'नारदस्सु महातेजा मृहतं घ्यानमास्थित । चिन्नयामास विश्रेन्द्री विधुम इत्र पावक ॥ (७ २०, २७)। रावध और यम के युद्ध को देखने के की गुहुल के कारण थे भी यम-लोक गर्य (७. २०, २७-३३)। यम के पास जा कर इन्होंने उनसे रावण के उन पर बीध ही आक्रमण करने की बात कही (७. २१, १-७)। अवस्त्य के अनुरोध पर इन्होने वालिन् और सुपीव के जन्म-बुताल का वर्णन

श्या (७ ३७ क, ४-६)। मेर पर्वत पर देव-मभा मे इन्हीने रावण द्वारा मीता के अपहरण के कारणो का वर्णन किया (७ ३७ घ, ५-७)। रावण के पुछने पर इन्होन उममे बताया कि वह श्वेत द्वीप मे निवास करने वाले चट्ट-सााश मानवो को अपना योग्य प्रतिद्वन्द्वी पा सकता है (७ ३७ ४, ७-१०)। रावण के पूछने पर इन्होंने बनाया कि वे लोग नारायण की कृपा से वहाँ के निवासी बन गय है (७ ३७ ङ, १३-१७)। कौतूहलवश ये भी रावण के पीछ-पीछे दवेतद्वीप गये (७ ३७ ड, १९-२०)। श्वेतद्वीप की युवितयो हारा रावण के अपमानित होने को देख इन्ह विस्मय हुआ (७ ३७ ड, ४२-४३)। इनकी उपेक्षा करने पर इन्होंने राजा नृग को शाप दे दिया (७ ५३, १६-२२)। राम के आमन्त्रण पर थे राम के अपन में गये जहाँ इनका उचित स्वागन हुआ (७ ७४, ४-४)। "एक ब्राह्मण के राम क राजद्वार पर सत्याग्रह करने के सम्बन्ध मे राम के बचन को सुनकर इन्होंने बताया कि इस बाह्यण के पुत्र की इमलिये मृत्यु हो गई है, क्योंकि राम के राज्य में नहीं पर नोई सूद्र तपस्या कर रहा है जिसना उसे नेता युग में अधिकार नहीं है ( ७ ७४, ७-३२ ) ।" इन्होंने राम के दरवार में उपस्थित होतर सीता के धापथ-ग्रहण को देखा ( ७ ९६. ५ )।

निक्रमा, रावण के एक मंत्री का नाम है जिसे हतुमान ने रावण के मिहासत के बगल में खटा देखा ( ५ ४९, ११ )। हनुमान ने इसके भवन मे आग लगा दी ( ५ ५४, १५ )। यह बुम्मकण का बीयंवान पुत्र या ( ६ ८, १९)। इसने बनुमति मिलने पर विना किसी सहायता के ही थीराम आदि का बच कर देने का बचन दिया (६, ६, २०)। राम आदि का वध करने के लिये यह अस्त्र-संक्ष्मों से मुमब्जित होकर रावण की सभा में सन्नद खड़ा या (६ ९, १-६)। इसने नील के साथ इन्ड-युद्ध निया (६ ४३,९)। इसने अपने प्रतिद्वन्दी को आहत किया (६. ४३, ३०-२२)। यह अपने हाय में एक ज्वलन्त परिष लेकर रावण के साथ गुद्ध-भूमि में स्राया (६ ४९, २१)। यह नुम्भकर्ण का पुत्र या जिसे रावण ने युद्ध के लिये भेजा (६ ७५, ४५-४७)। सुत्रीव के द्वारा अपने भ्राता बुस्म को मारा गया देखकर इसने बानरराज की ओर इस प्रकार देशा माना इन्हें दग्य कर देगा (६ ७०, १-२)। 'निकुम्भो भीमविकम', (६ ७७,४)। "इसके बक्षस्थल मे स्वर्ण-पदर बा, भुजाओं में बाजूबन्द शोभा दे रहे थे, बानों में निवित्र बुण्डल, और गल म विनित्र माला जगमगा रही थी। इन आम्यणों तथा अपनी परिष से निकृत्भ वैसे ही सुबोसित हो रहा था जैसे विद्यु और गर्जना से युक्त मेप इन्द्रधनप से सुरोभित होता है। (६ ७०, ४-६)।" 'सतारागणनक्षत

स्वन्द्रसमहाब्रह्म । निर्ह्जनपरिचामूची प्रमतीन त्रधरनतम् ॥ हुसस्यत्रन् सत्रते परिधासन्याप्रमः । क्षेत्रस्याने निर्हुत्सानिस्युग्तान्तान्तिरियोशियः ॥, (६ ७७, ९-१०)। इतने हुनुमान् के साथ पौर युद्ध निष्या परन्तु अन्त में हुनुमान् ने इसका सम्बन्ध रिया (६ ७७, ११-२४)।

निकृषिमाला, कहा के एक पांचन स्थान का नाम है जहाँ जाकर इन्तित्त्व ने अणि से आहुणि दी (६ च.ए. २४-२६)। यह बटबुकी के मध्य में स्थित या जहाँ इन्त्राजित हानन कम्पन्यों नाम पूर्ण करने के पांच (६ =४,११ १४-४५)। याजन ने नहीं जाकर मेमनाव को माल करते हुने

देखा (७ २४, २-३)।

निद्रा—वन बहा। के बारमागुमार इन्द्र मीता को हिष्ण्यान विकान के लिए कका सामें तो के बपने मान दिना को भी कार्य (१ ४६६, ८)। इन्द्र के कहते पर इन्होंने राममों को निदा में मोहिन कर दिया (१ ४६६, ८-१०)। से इन्द्र के बाद हो कोट आई (१ ४६६, ५६)।

निमि, जनक के पूर्वज और देवरान के पिना का नाम है (१ ६६, । 'राजामत्त्रव छोनेय विश्रत स्रेन कर्मगा । निमि परमधर्मात्मा सर्व-सत्तवता वर. ॥', (१ ७१,३) । मिपि इनके पुत्र थे (१ ७१,४)। "ये इस्वाक्ष के बारहवें पुत्र ये जिन्होंने भौतम के बाश्रम के निकट देवपुरी के समान बैजयन्तपुर नामक एक नगर बसाया । इन्होंने एक यज्ञ बरने का विचार करके उमे सम्पन्न करने के लिये वास्टि का दश्य शिया, किन्तु वास्टि के अस-गर्यता प्रकट करने गर महर्षि गौतम से अपना यह कराना आरम्भ कर दिया । इन पर कुद्ध होकर विस्ठि ने बाप देकर इन्ह बारीर-रहित (विदेह) बना दिया । प्रतिकार स्वरूप इन्होंने भी वसिष्ठ को वैसा ही शाप दिया । इस प्रकार में और विस्था दीनों ही परस्पर शाप से विवेह हो गये (७ ४४, ४-२१)।" इन्हें देह से प्यक् हुआ देखकर ऋषियों ने इनके शरीर की सुरक्षित रखकर स्वय यश पूरा कर दिया (७ ४७, १०-११)। देवो के वर देने के आग्रह पर इण्होंने यह वर माँगा कि ये मनुष्यों के नेश से निवास नरें (७ १७, १४)। "महर्षियों ने पुत्र की उत्पत्ति के लिये इनके धारीर का मन्यन किया जिससे मिथि उत्पत्र हुवे । इस अन्त्रन जन्म के कारण ही सिथि जनक बहलाये ( ७ ५७, १७-२० )।"

नियातक्यस्य, देव्यो के एक वर्ग का नाम है जो एक मधिमधी पुरी ने निवान करने थे। दत कोगों ने एक वर्ग तक लगातार रायण के साथ युद्ध किया, किन्तु अन्त में बहुता को मन्तस्थना पर जबसे सन्य कर सी (७ २३, १-८४)। निशास्त्रर, एक महींव का नाम है जो विन्ध्य पर्वन के शिवर पर रहने थे (४ ६०, द)। सम्पानि ने बताया कि पूर्वकाल मे जब मूर्य की किरणों से दाय होकर वे विन्ध्य पर्वत के शिवर पर गिरे तो उन्होंने 'जबिल ते किं 'कोर उप जब करने बाद दें कि पा (४ ६०, १३-१४)। 'सम्पाति ने देखा कि ये स्नान करके विभिन्न पत्रुकों से पिरे हुने आध्यम वी और आ रहे हैं। उस समय सम्माति को बुरी तनह दम्य देखन र इन्होंने उनना समागर हुटा (६ ६०, १४-२१)।'' सम्माति को अपने साह की क्या का ना प्राचार हुटा (६ ६०, १४-२१)।'' सम्माति को अपने साह की क्या का ना प्राचार हुटा (६ ६०, १४-२१)।'' सम्माति को अपने साह की क्या

(107)

िलील

निशाकर ]

पत्न और नेत्र-प्योति आदि पुत्र प्राप्त हो जायगी (६,६२,१-१४)। 'महिस्स्त्र अविदेव हृहत्वतार्यस्यतं', (६ ६२,१४)। 'निशाकरस्य राज्यें प्रसादादमितीजसं', (६ ६३,१०)। निशृम्मकः, एक असुर एक त्यान है जिसका दिष्ण नै वस नियासा

हये बताया कि श्रीराम के दूतों को रावण के स्थान का पता बता कर उन्हें

निशुस्मक, एक असुर का नाम है जिसका दिल्लु ने वध किया था (७ ६, ३१):

नियाद—एक निषाद ने कीश्व पक्षियों के एक ओड़ के नरपक्षी का वय कर दिया (१ २, १०)। वाल्मीकि ने उसे बाग दिया (१ २, १४)। ये दुकरों की हिंसा करके जीवन व्यतीत करते थे (१ ४९, २०-२१)। मीस, अग्नि के पुत्र वे 'पावकस्य सुत श्रीमाझीलोऽनिसहस्रमम।

में स्थित निया गया (६ २४, १४)। श्रीराम ने इन्हें पूर्व द्वार पर जानर

प्रहरत का सामना करने वा आदेश दिवा (६ ३७, २६) । इन्होंने निकुम्भ के साथ इन्द्रयुद्ध किया (६ ४३,९)। निकुम्म के साथ युद्ध करते हुये उसके सारथि का बध कर दिया (१ ४३,३०-३२)। राम की आजा से ये इन्द्रजिल् का पता ल्याने के लिये गये किन्त इत्यक्ति ने बत्यन्त बेयुजानी वाणी की दर्पा करके इनका मार्ग रोक दिया (६ ४४, २-४)। ये भी उस स्थान पर टौट थाय जहाँ श्रीराम और कडमण मुस्किन पढेथे (६ ४६ ३)। इदिनिन ने इन्हें आहत निया (६ ४६. १९) । ये सनकंतापुक्क वानर सेना की रता कर रहे थे (६. ४७, २-३)। प्रहस्त को वानर सेना का निदयतापूर्व ह सहार करते देश ये उसकी क्षीर बढ़ (६ ५६ ३४-३५)। उस समय प्रहन्त न इन पर बाणा की वर्षा की ( ६ ५ =, ३६ )। जब प्रहस्त ने इन्ह अनक बाणों से बीय दिया तो इन्होंने एक विशाल बुझ से उस पर आजमण किया (६ ५८, ३८)। इन्होंने प्रहस्त के रम और पनुष के टुक्ड टुकडे कर दिय (६. ४०, ४३-४४)। प्रहस्त के साय युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ४८, ४४-४४)। सदनन्तर ये श्रीराम और लक्ष्मम से मिने और हुए का अनुसद करने छगे (६ ५८,६०)। इन्होंने रावण के माथ युद्ध किया किन्तु सन्त में रावण ने एक शक्तिशाली वान मार कर इन्हें मुस्छित कर दिया (६ ४९, ७०-९०)। इन्होंने श्रीराम के आदेशों को वानर सेना तक पहुँचाया (६ ६१, ३४-३७)। इन्होंने कुम्प्रकर्ण पर एक विद्याल पर्वत तिखर फेंका (६ ६७, २२)। जुम्प्र-वर्ण ने इनको अपने पुरनो से रणड दिया (६ ६७, २९)। बजुद को सनुधो से मिरा देस कर वे उनकी सहायना के लिये दीड पढे (६ ७०, २०)। इन्होंने त्रिसिरा से युद्ध किया (६ ७०, २०-२२)। इन्होंने महोदर से युद्ध करते हवे उसना कम किया (६ ७०, २७-३२)। इहोंने अतिकाय पर स्राक्तमण किया किन्तु उससे पराजित हो गये (६ ०१, ३९-४२)। इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४५)। श्रीराम का ययोजिन सल्कार प्राप्त करने के बाद में अपने घर छोटे (६ १२८, ८७-८८)। देवों ने इनकी श्रीराम की सहायना के लिये कृष्टि की यी (७ ३६, ४९)। राम ने इनका स्वागत-सत्कार विया ( ७ ३९, २० )।

तुग—"एक राजा का नाम है को झाहाप-भाग, छरववादी और आचार विचार से पित्र में। एक समय जब वे मात्रों का दान कर रहे थे हो। उच्छानी. में जीवन निर्वाह करनेवाते सम्मिहोंची बाह्मण की गांव भी बचने बाढ़े छिट्टिं कम्म मार्गों के साथ हो जा गई। इन्होंने उस माम को भी निर्ची झाहण को दान में दे दिया। जिस झाहमण की नह गांव थी उसने उसे दूरते हुसे कमक्षक में एक बाह्यण के पास देवा और गाय को उसके परिवित नाम से पुकार कर अपने साथ से घरा। यो ब्राह्मण उन दिनो उसका पालन कर रहा था, यह बताते हुये कि उसने या वे राजा नृत से दान में प्रात किया था, अपने गाय मीगा। पाव विवाद होने लगा हो होनी ब्राह्मण राजा नृग के पात आये, किन्तु राजमबन के द्वार पर अनेक दिनो तन को रहने पर भी उनकी राजा का न्याय प्राप्त नहीं हो सवा जिस पर चुड़ हो कर दोनों ने गाजा की यह गाय दिया कि वे समस्य प्राण्यों से डिजकर रहनेवाले कुकलास हो कर रहने पर वर्षों उपन एक पहुँ से पड़े रहें। (७ ५३, ७-५४)। हिस्सी व्यन्त पुर, वसु को, राज्य मौपकर शाय भोवन के लिये सहुई में प्रदेश विया (७ ४४, ५-९९)।

मृपङ्गु, एक महिंप वा नाम है जो राम के बनवास से छौटने पर उनका अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या पथारे थे (७१,४)।

## Ч

पञ्चल्लन, एक दानव ना नाम है जिसका विष्णु ने चत्रवान् परेत पर वध निया था (४ ४२, २६)।

पञ्चवटी—राम के पूछने पर (३ १३, ११) महाँप अगस्य में उन्हें फल्मुल स्वा जल में मुंबिया से मूक्त प्रवाबटों में साथम क्रांवर प्रकृत्य स्वे र रहने ना सादेव दिवा (३ १३, १४–२२)। राम सादि ते राज्यवटी मी और प्रस्थान निया (३ १३, २६–२४)। राम, स्वम्म, और सीवा, जटाउँ के साथ पट्यवटी के स्विचे प्रस्थित हुने (३ १४, ३६)। धीराम ने नाना प्रवार ने सभी, हिस्सक स्वतुओं और मुमी से मरी हुदें पड्यवटी म प्रवेश किया (३ १४,१)। अय पड्यवटीदेश सीम्य होयन कानन', (३ १४,२)।

परूचाप्तर, एक-एक योजन अन्वाई बोटाई बाले एक शरीवर का नाम है ( ३ ११, ४)। माण्डकिंग मृद्धि ने दणकारच्य में अपने तर के द्वारा इसका निर्माण किया था, जहाँ वे पांच अपनाराओं के साथ जलासय में बन भवन में जियास वरते में ( ३ ११, ११-१०)।

१. पदा, निधियों में में एक का नाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये तुरेर के साथ गर्वे पे (७ १४, १७)। रावण के प्रहार से आहन हथे मुंबर वो ये नन्दन बन में ले गर्थे (७ १४, १४)।

२. पदा, एक दिग्गज का नाम है (७ ३१, ३४)।

पद्माचल, एर पर्वत ना नाम है, जहाँ निवास नरने वाल यानरो नो बलाने ने लिये सुधीव ने हनुमानु नो भेदा था (४ ३७,४)। १ पनस्त, एक महावराक्षवी पूर्वाति का नाम है जो तीन नरी- बानरो के साम मुगीव की आजा से जबस्विन हुन्ये में (४. १%, ११)। ये प्रस्थान करती हुनी बानर-सेना के दिख्य भाष की रक्षा कर रहे थे (६ ४, १४) पुद्ध में दुश्मरु बीर पनत पारिचात्र नामक परंत पर निवान करते थे (६ १६, ४०)। रुख्नेत कका के प्रकोर पर चटकर सेना का पढ़ाव सान दिया (६ ४२, २२)। कुगुर की शहायता के लिये में कका के पूर्वतर को रेस्कर खडे हो गये (६ ४३, २४)। इन्होंने होना की मुहुरस्वान करके शावपानी से उसकी रक्षा की (६ ४७, २-४)। राम न दनका स्वागन-सरकार दिया (७ ३५, २१)।

२. प्तस्त, विभीयण के एक सभी का नाम है जिसने एक पत्ती का रप धारण करके राक्षस-सेना की शक्ति का गुप्त रुप से पता लगाया था (६ १७, ७-१९)।

पत्रपा, एक सरीवर का नाम है जिनके नट पर ही भीराम ना हनमान से परिचय हुआ (११, ६६)। श्रीराम के इसके समीप आत की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया था (१ ३, २१)। यहाँ निवास करनेवाले ऋषि-गण राक्षतों से जरवन्त नस्त थे (३ ६, १७)। सीता का अपहरण करके हीटने समय रावण इनको काँधकर छकापुरो की बोर चला (३ ५५, ५)। 'तत पुरकरिणी वीरो पम्पा नाम यमिष्यण ॥ अञ्चकरामविक्रशा समतीर्थाम-दीवलाम् । राम संजातवालुका कमलोत्सल श्लीभताम् ॥', (३ ७३, १०-११)। "इसके सट कीनड से रहित और इसकी भूमि सब ओर से बराबर थी। मह नमल और उत्पलों से सुरोमित था। इसमे विचरनेवाले हम, नारण्ड, की अ और कुरर सदैव मधुर स्वर में कूबते रहते थे। इसका जल तथा क्षेत्र विविध प्रकार के मत्स्यो और नन्द-मूलो बादि से परिपूर्ण था। (३ ७३, १२-१५)।" 'पद्मयन्धि शिव चारि मुखनीशमनाभवम् ॥ उद्युत्य स तदा क्लिप्टं रूप्यस्फटिकसनिमम्।', (३ ७३, १६-१७)। मोटे और पीले रग के वानर इसके जल का पान करने के लिय आने थे ( ३, ७३, १८ )। 'शिबोदक च पम्पाया दृष्ट्वा शोक विहास्यति', (३ ७३, २०)। इसके पूर्व मे ऋष्यमूक पवंत स्थित या (३ ७३, ३०)। की कबन्धेन व मार्ग प्रस्ताया दिशत बने। आतरबतुर्विस गृह्य प्रतीची नृबरारमजी ॥', (३ ७४,१)। 'तदागच्छ गमिष्याव पम्या ता त्रियदर्शनाम्', (१ ७४, ७)। "सीता के शोव से व्याकुल हुचे शीराम ने इस रमणीय और कमलो से ब्यान्त पुष्करिणी, पम्पा, के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके तट पर निलक, अशोक, नागकेसर, वहुल, तथा लिसोड के बुझ थे। यह मौति नौति के समणीय उपवनों से थिराया। इसका जल

व मल-पुणो से आफ्डादिन और स्कटिरमणि के समान स्वण्ड था। इसने मत्त्र कीर कण्या परे हुरे थे। रिनंतर, नाग, गण्यकं, यदा और रासास इसर सिवन करते थे। मीति मिति के द्वा और लाताओं से स्थाप्त होकर यह सरोवर सीवल कर को मुन्दर निधि प्रतीत है। या । इसने अरिजर उत्तर, प्रम और सीवलिक कार्सि पुण विले थे। यह आम के बनो से पिरा हुआ था तितने मसूरों वो वाणी सर्देव गूँजती रहती थी। निलक, विजोग, नट, कोश, विले हे ये करवीर, नागरेकार, मालती, हुन्दर, गुन्त, मकडीर, वज्दुल, अवीर, छिनवन, कतक, माधवी, तथा नाना प्रकार के पुणों और दुर्जो से मुगीमित प्रमासतीतर सर्त्रामुणो से सुमित्रकन पुत्रती के समान प्रतीत हो रहा था (३ ७५, १६–२५)।" 'स ता पुष्करियो गरवा पदीय्ववस्त्रापुत्रामं, (४ र. १)। 'लीमित्र सोमते पप्ता वेद्या विस्तरियो सरवा पदीय्ववस्त्रापुत्रामं, (४ र. १)। 'लीमित्र सोमते पप्ता वेद्या विस्तरियो सरवा पदीय्ववस्त्रापुत्रामं, (४ र. १)। 'लीमित्र सोमते पप्ता वेद्या विमात के के विकार किया (४ १, ४-१४)। ओराम इसे लाकर आगे वर्दे (४ १,१२०)। अयोच्या लोटते समय धीराम वा विमान इसके क्षेत्र के उत्तर से मी उद्यता हुआ आया (६.१२३,४१)।

से वैष्णानी धनुष पर वाग चडने के लिये कहा (१ ७४, १०-२६)।" "जब राम ने बैंप्णवी घनुप पर दाप चटाने हुये इनकी सते पूरी कर दी ती मे घबरा उठे। गमदास वैष्मद धनुष हाथ में लेने ही इनका तैन निकल कर राम में समा गया। इन प्रकार वेजहीत होकर जटनतृ बने परश्रुराम ने राम से कहा 'आप मेरी गमन शिल को नटुन करें। में मन के समान येग से अभी महेन्द्र पर्वत पर चला जाऊँगा। आपने जो दैशाब प्रमुख की प्रत्यञ्चा चटा दी है उससे मुने विदित हो गया है कि आप मधु नामक देख का वस सरने वाले अजिनामी देवेरवर विष्णु हैं।' (१ ७६, ११-२०)।" इस प्रकार तपम्या हारा उलाजिन क्ये हुये पुष्य-कोको को राम के द्वारा चलाये हुये उस

बाण से नर हुआ देल में महेन्द्र पर्वत पर चले गर्वे (१ ७६, २२-२४)। अपने जिला की आजा पर प्रन्होंने कुछार ने अवनी माना का बध कर दिया या ( ? ? ? ? ? ? ) !

परुष, संग्के एक सेनापनि का ताम है जो श्रीसम से युद्ध करने गया (३ २३, ३२)। इस महावीर दशायक्ष ने सर के आदेव पर अपनी सम्पर्ण मेना महिन थीराम पर आकृतण हिन्दा (३ २६, २६-२८)। पजेंन्य, ने बह्मा के आदेश पर श्रीराम की सहावना के लिये धरश की

अपन वानर-पुत्र के रूप में उत्पन्न रिया (१ १७, १४)।

पर्यंत, एक देविष का नाम हैं। ' ताजा के पूटने पर इन्होंने तपस्नी. यद-मुमि में मृत योद्धा, और मुदर्भ दात करनेवाले पुरुष की अन्तिम गति का वर्णन करते हुवे उसे बनाया कि शीध्र ही राजा मान्वाता उसनी ( रावण की ) बुद्ध की अभिलापा की बान्त कर देंगे (७ २३म, १-२४)। ये राजा नृग

वे बाह्यणों के दिये हुमें मान की बात बनाकर बाब के समान तींब गति से ब्रह्मलोर चले गये (७ १४,७)। इन्होंने सम की सभा में सीता के सपथ ब्रहण को देखा (७ ९६, ५)। पहरा, एतं जाति के बीरो दानाम है जिन्हें बसिष्ठ के कहने पर उनकी

सुरित नामक गाय ने अपनी हुनार से विज्ञामित्र को पराजित कारने के ज्ञ लिये उत्पन्न किया गा। इन लोगोन विक्वामित्र के देखते देखते ही उनकी समस्त सेना का विमास कर दिया। अल्लान पिरवामित्र ने इन्हें विनट कर दिया ( १ ५४, १७-२० ) :

पारुचील, एक देत वा नाम है। केवय जाने समय वसिष्ठ के दून इस देश से भी होकर गये थे (२ ६८, १३)।

 पाएडप, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की सोज के लिये सुधीव ने अङ्गद को भेजा या (४ ४१, १२)।

१२ वा० को०

२. पाएडप, मुहर दिला म सदुद्र-रर पर स्थित एक नगर का नाम है ' 'विनी हेमस्य दिला मुक्तास्थितिमृदितम् । कुक क्वाट पाण्याना गता द्रस्यय स्थाना ॥(१४ ४१, २०)। सीता की लोज के लिये मुखीय ने सञ्जद की मही भेजा था (४ ४१, १९-२०)।

पारियान, एक पर्वत ना नाम है जो विश्वमी समुद्र के बीच में स्थित या "इनका मिलार मों मोनन विस्तृत और सुक्वमय बा। इस पर्वत सीता भी सोन के नियं मुग्रीय ने मुग्रीय जादि को शहरा दिया। इस पर्वत के शियर पर अग्तिनुत्य तैनस्वी और नेगानाजी चीडीम करोड गण्यत्व निवास करते में ! बुर्वीय है इस गल्बी के ज्यार जाने अस्वा उस पहुंत मिलार से नोई एक-मूल बोटने इस्वादि का नारों को नियंग कर दिया था (४ ४६, ६–२२)। "पर्मामा मामक वातर मुक्पि हो और वंद पर निवास करने में (६ ५६,४०)।

पायनी, विन्दु सरोवर से निवलनेवाली मान नदियों में से एवं वा नाम है जो पूर्वदिया को ओर वहती है (१, ४३, १२)।

पिङ्गल, मूर्व के द्वारपाल का नाम है (७ २३व, १०)।

पितु-पाण-देशे के कन्दरोध पर इन लोगों के इन्द्र को एक भेडे का खण्डोध लगाया (१ ४६, ६)। उसी समय से मासत दिनुगण खण्डांध-रित भेडो को हो उपयोग ने लाने और दाताओं थो उनके दानजीतन भेतिन में तो के दिन में ती में ती के दिन मे ती के दिन में ती के दिन

पिल्लोक नो दक्षिण में ऋषन पर्वत के निवट स्थित बनाया गया है। इन मुनि को यसराम की राजवानी और लट्टर अन्यवार से आच्छादित वहा गया है। मुझीब ने सीना की सोझ के ल्यि दक्षिण जानेवाले बातर प्रविधायों की यहाँ जाने के निये मता किया कोकि इसमें जङ्गम प्राणियों की गति नहीं मानी गई है (४ ४१, ४४-४६)।

२. पिशास, (बहु०)—श्रीसम के दननाम ने समय उननी रश्य के लिया (२ ६६,१७)। बहान तरादम के इनके द्वारा भी अवस्थ एत्ते का वस्तान दिया (३ ६२,१०) रादम के तरादम के लिया (३ ६२,१०) व लिया के ल

२. पिशास, एक राक्षम प्रमूख का नाम है जो एक घोडे पर गवार होकर

रावेण ने साथ मृद्धभूमि में आया - 'योऽसी हम शास्त्रनिवित्रगाण्डमारहा सम्यात्रविरित्ररास । ब्रास समुदाम्य नरीचिनद्ध विदाच एपोऽयनितुत्यवेग ॥', ( ६ ४९, १८ )।

पुरेडरीका, एर बन्परा का नाम है जिसने भरद्वाज के आवाहन पर भरत के सम्मूख नरः विश्वा था (२ ९१, ४६)।

पुंडिकस्थला—देविवे श्रञ्जना ।

पुरक्ष करणा—दालय श्रक्ष ना। १. पुरक्ष, पूर्व के एक देगका ताम है जहाँ सीना की जीन के लिये मुग्नीय ने दिनन को भेजाया (४ ४०, २२)।

२. पुरुट्ट, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुप्रीय ने बहुद को भेजा था (४४१,१२)।

पुरुरद्रस्, एक राजा वा नाम है जिन्हें वर्वशी ने दुकरा वर पश्वानाग विचा था (व ४८, १८)। इन्होंने विजयसमापूर्वक रावच के सामने अपनी पराज्य स्पेशार नर की थी (७ १९, १)। "यित्र के साथ के वारण वर्वशी मूनक पर बाकर दक्ती बस्ती वह गई। वे काशिसात्र, बुस, के पुत्र के (७ १६, २२-२६)।" इस्होंने वर्वशी दे कर्म के आयु गामक पुत्र उपनत विचा (७ १६, २७)। इन्हों जम्म का उल्लेख (७ ६६, २३-२४)। इस्कों स्पर्मनात के वाद वन्ने इस्ही पुत्र मे प्रनिष्ठानदुर वा राज्य प्राप्त किया (७ ९०, २३)।

पुलस्त्य, चीचे प्रजापनि वा नाम है जो चतु के बाद हुये थे ( ३ १%, व ) । विश्वचा हरते मानन दुन थे ( ५ २, ६-७) । ये प्रकानित के पुत्र और तुन्न मुन्न थे ( ५ २, ६-७) । ये प्रकानित के पुत्र और तुन्न मुन्न होने तथा जयने बाद ग्राम अवाद में पूर्व होने तथा जयने व्यवच्या प्रचानित कि पुत्र के प्रवाद में प्रचानित के प्रवाद में प्रचानित के प्रचान क

प्रयादकाः 1

एत्पना हुआ तब इन्होने प्रसन्त होकर उम पुत्र का बैध्यमण नाम रखते हुये उप

थागे चरकर धनाध्यक्ष हाने का आसीर्वाद दिया (७३,६-८)। इन्होने मध्यस्य बनकर रावण और मान्याता वे धीच शान्ति स्थापित की (७ २३ग,

लिये मुगीव ने विनत की इनके निवास क्षेत्र में भेजा था।

लिय शतबल को भेजाया (४ ४३, ११)।

( 4 75, 29-70)1

पुलह, एक प्रजापति का नाम है जो प्रचेना के बाद हुये थे (३ १४, ८)। पुलिन्द, उत्तर ने एक देश ना नाम है जहाँ मुधीव ने सीता की छोज के

पुलोमा, एक दानव वा नाम है जो बची वा दिशा था। अनुह्लाद ने इमकी पुत्री, राची, का छण्पूर्वक अपहरण कर लिया था और इन्द्र ने इसका वध किया था (४, ३९, ६-७)। इन्द्रजित् से गुढ करने व' समय जय जयन्त उमने पराजित होने लगा तो यह जयन्त को तेकर वहाँ म दूर चला गया

पुष्कर, एर वीर्य का नाम है जहाँ विकासित्र तपन्या करने गये (१ ६१, ४)। राज अम्बरीय ने यहाँ विधाम विधा वा (१ ६२,१)। यहीं मुन शेकन शिकामित्र का दर्शन करने उनसे अपनी स्थाकी याचना भी (१६२,४-७)। विकासित्र ने सही और एक महस्र वर्ष तक तपस्या की

५६-५७)। 'स्वर्गमे देवताओं के मुख से इन्होंने सुना दि रावण की पत्रहना बायु को पकड़ने के समान है । महानु धैर्यशाली होने के विपरीन भी ये सत्तान प्रेम देकारण बायु के देग और मन की गति के समात, घायु-पण का आध्य लेकर, महिष्मती नगरी में बाय । काकाश से जनरते समय ये मुर्थ के समान प्रतीत हो रह ये और इनकी ओर देखना अध्यन कृटिन था। हैहयराज की जब इनक आगमन का समाचार मिला तब उसन इनका क्वारन-मत्कार करने वै पश्चात् इतके पधारते का प्रयोजन पूछा । इन्होन हैहयराज अर्जन से कहा कि वें इनके पौत, दशानन रामण, को मूल कर दें। अर्जन ने इनकी आशा को शिरोयाय करते हुए रावण को मुक्त करवे उसमें मैश्री मन्द्रका स्थापित दिया। दमग्रीव रावण को दुहाकर ब्रह्मापुत्र पुत्रस्य पुत इह्यातीर चत गर्य (७ ३३, १-२१)।" जब इल को पुरयत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध में महर्षि बुध अन्य मित्रों से परामश कर रहे ये तो य भी उनके बायम म पधारे ( ७ ९०, ९ )। राम की सभा म इन्होंने भी सीता के शब्य ग्रहण की दक्षा (७ ९६, ३)। पुरुपादका., नरमक्षी राक्षमो वे लिय प्रयुक्त हुआ है 'वर्णप्राप्रस्वेव तया चाप्योप्टकणवा । घोरालोहमुखाइचैव जवनाइर्चकपादका ॥ अक्षया बर्यन्तरच तर्यंत पुरुपादना ।', (४ ४०, २५-२६)। सीता की सीज वे

प्रिकर

नामक पृत्र उत्तरन विया (७ २,७~३४)।" जब दिश्रवा को भी एक पृत्र

(१६२,२८)। अध्यक्षामेनका पुण्कर में आकर स्तान का उपकम करने छगो (१६३,४)।

पुष्कला, भरत के बीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६)। राम ने इनका बनिरेक किया (७. १००, १९)। मस्त की सेना के साथ ये भी गये (७ १००, २०)।

पुष्कलावत, गान्सार के एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की। इसरा वर्णन (७ १०१, १०-१४)।

पूरपक्त, एक दिमान का नाम है जिसपर श्रीराम ने लंका से अयोध्या की यात्रा की (११, ०६)। इस पर बैठकर श्रीराम इत्यादि नन्दीग्राम आये (११. ६६) । बाल्मीकि ने इनका पूर्वदर्शन किया (१३, २९)। राम द्वारा इमके अवनोक्त की घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया (१ ३, ३६)। पहले यह कदेर की सम्पत्ति या जिसे रावण ने छीन लिया (३ ३२, १४)। यह आकाश में बहनाया (३ ४८,६)। 'पुरनक नाम सुथीणि भातुर्वेधाणस्य मे । विमान सुर्यंसकाश तरसा निजित रणे । विशाल रमणीय च तदिमान मनोजवम् ।', (३ ४४, २९-३०)। "लका में हनुमान ने पुष्पक विमान की देखा जो नेघ के समान ऊँचा, मुक्त के समान सुन्दर, अपनी कान्ति से प्रज्वलित, अनेकानेक रत्नो से भ्याप्त और विभिन्न प्रकार के पूर्णों से बाच्छादित या। यह अत्यन्त सुन्दर और नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता वा । इसम श्रम अवन, सुन्दर पृथ्यो से सुशोमित पुण्कर, केन्नरयुक्त नमल, विचित्र बन और अद्भेत रारोबरो का भी निर्माण किया गया था। इत पर विविध रत्नो से ऐसे विहङ्गम बने हुवे थे जो साक्षात् कामदेव के सहायक प्रतीत होते थे। इसमे तेजरिवनी लक्मी की प्रतिमा भी भी जिसका हायियों ने द्वारा अभियेक हो रहा था। इसे देखकर हनुमान अस्यन्त विस्मित हमें ( ४ ७, ४-१५ )।" "इनके गवास तमें हमें गुवर्ण से निमित में और रचना-मीन्दर्यं की दृष्टि से यह विश्वकर्मा की चरम कृति थी। जब यह आकारा में उठकर वायुमार्ग में स्थित होता था तब सौरमार्ग के चित्र-सा सुशोभित होता या । इसमें जॉ विशेषतार्ये यी वह देवताओं के विमानों में भी नहीं यो । मन में जहाँ भी जाने का सबल्य उठता या वही यह विमान पहुँच जाना या। स्वामी के मन का अनुमरण करते हुये यह विमान अत्यन्त शीझ-गामी, दूसरो के लिये दुर्चम, बागू के समान वेगशील और पुष्पनारी नहारमाओ **का आध्य या । इसमें आश्वर्येजनक विचित्रवस्तुओं का सप्रह** किया गयाया। अनेक शिखरवाला यह विमान छोटे-छोटे शिखरो से युक्त विसी प्रस्पितक 1

पर्वंत के समान सुशोभित होता या । जुण्डलो से सुशोभित मुखमण्डल, निमेप-रहित विशाल लोचन, अपरिमित भोजन करने, और रात में ही दिन के समान घलनेवाले सहस्रो भूतगण इसका भार बहन करते थे (५ ८, १-८)।" विश्वकर्मी ने इसे बह्या के लिये निमिन किया था और बह्या ने विशेष अनुकरण करके ब्रवेर को दे दिया जिनसे अन्तत रावण ने हस्तगन कर लिया (४, ९, ११-१२)। "इसमें ईहामुगी की मूर्तियों से युक्त मीने नौदी के सुन्दर स्तम्भ, समेक और मन्दराचल ने समान ऊँचे अनेवानेक गुप्त गृह, और मगत भवन थे। इसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान या। इसमें सोने की सीदियाँ, अत्यन्त मनोहर वेदियाँ, स्फटिक के वानायन आदि बने से । इसका पर्श मूँगे मणियो से निर्मित था। सुवर्ण के समान लाल रग के स्गन्धयूक्त चन्दा से संयुक्त होने के कारण यह बालमूर्य ने समान प्रनीत होता या । हनुमान ने इसम प्रवेश करक इसनी शोभा का अवलोकन किया ( ५ ९ १३-२० )।" इसना विस्तृत वर्णन (६ १२१, २३-२९)। 'लगतेन विमानेन हसपुक्तेन भारवता । प्रह-प्रच प्रतीवश्च वभी राम चुवेरवत् ॥', (६ १२२, २६)। श्रीराम की आजा पाकर यह हसयुक्त उत्तम विमान् महान् श्राद करता हुआ आकाश मे उडने लगा (६ १२३, १)। श्रीराम ने इसे नुवेर को लौटा दिया (६ १२७, ५७-५९)। बूबेर को पराजित करके रावण ने इसे हस्तगत कर लिया था इसका विस्तृत वर्णन (७ १४, ३६-४०)। बनेनद्रीप मे पहुँचने पर यह बस्थिर हो गया जिससे रावण ने इसे कौटा दिया (७ ३७८, २४-२७)। कुवेर की आजा से यह राम की सेवा के लिये उपस्थित हुआ (७ ४१, ३-१०)। इसका पूजन करने के पश्चात् राम ने इसे लौटा दिया (७ ४१, ११-१४)। राम की आज्ञा शिरोधार्य करके यह लीड गया (७ ४१, १४)। राम के स्मरण करने पर यह तत्काल उनके सम्मूल उपस्थित हुआ ( ७ 110-8,80

पुरिपतक, "एक पर्वत का नाम है जो लका से आ गे की योजन विस्तृत दक्षिण ममुद्र के मध्य में स्थित था। यह परमशोभा से सम्पन्न तथा मिद्धी और भारणी से सेवित, चन्द्रमा और सूर्य ने समान प्रशासमान तथा समुद्र की गहराई तक धुसा हुआ या। इसके विस्तृत शिखर आकाश मे रेखा सीवते हुवे में प्रवीत होते थे। इस पर्वत ने एक सुवर्णमय शिखर या प्रविदित सूर्यदेव सेवन करते थे तथा एक रजनमय जिलार का चन्द्रमा। इतरन, नृगस और मास्तिक पुरुष इस पर्वत शिक्षर को नहीं देख पाने थे। मुग्रीन ने अह्नद की इस पर्वत को मस्तक अनुवाकर प्रणाम करके सावधानी पूर्वक सीवा को इस पर सीवने के लिये भेजा (४ ४१, २८-३१)।"

प्रध्योकदा ]

पुरपोस्कडर, सुमालिन् और नेनुमतों को पुनी का नाम है (७ ४, ४१)। पृक्क, समाति और समिष्टा के प्रिय पुत्र का नाम है (७ ४,५, १०–११)। सने पिता की इच्छा पर इन्होंने महर्ष हो उनकी युटायस्या को बहुल कर

सपने पिता की दच्या पर इन्होंने सहतें ही उनकी दृश्येषस्या को बहुए कर विद्या था (७ ११,६-७)। इनके रिना ने दोर्थनाल के परवात् इनले अपनी मुद्रावस्था वायस तेने हुवे दनका राज्यात्रियेक विद्या (७ १९,१०-१२, १७)। वे काली के राजा हुवे (७ १९,१९)।

पूपन, एक देवता का नाम है जिनका बनवात के समय श्रीसाम की स्ता करने के क्षित्र बीमत्या ने आनाहन किया था (२,२%, ८)। ये आदित्यों में में एक में, और शक्षत्ती के सिरुद्ध युद्ध गन्ते के क्षिये गये (७ २०,३६)।

पशियो-जन महादेव ने पुछा कि उनके स्विति नेज को कीन धारण करेगा, तो देवो ने इनका नाम बताया (१ ३६, १४)। महादेव के तेज से पर्वन जीर बनो महित सम्पूर्ण पृथिबी व्याप हो गई (१ ३६,१७)। उमा ने पवित्री को बहनो भी भाषी तथा नि सन्तान होने हा बाप दिया (१ ३६, २३-२४)। सगर के ६०,००० पत्रों ने सम्पूर्ण पृथिकों पर यज्ञ-अध्य को डाँडने का आदेश दिया (१ ३९, १३)। राजा सगर के पुत्रों के विभिन्न आयुधी से अरयन्त प्रस्त होकर ये आर्तनाद करने छनी (१ ३९, १९)। यह विष्ण की महिपी हैं (१ ४०, २)। राजा दशस्य के शपय-पर्वक कर देने की प्रतिज्ञा करने पर कैकेयी ने साली रहने के लिये इनका भी आवाहन किया ( २ ११, १४)। राम के बनवान के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, १३)। राम ने कहा कि यशस्त्रिनी पृथिती ने उनका श्रिय करने के लिये ही जानकों के केश से गिरे पूर्णों को सुरक्षित रवला है ( ३ ६४, २७ ) । 'या चेय जगतो माता सर्वलोक्तगरकता । सरवाश्व बलन मगेद श्वते कोसलेश्वर ॥', ( ३. ६६, ९ )। सपय-प्रहण करते हये सीता ने इनसे अपने मीतर स्वान देने की स्तुति की (७ ९७, १४-१७)। उस मगय ये एक ऐसे मुन्दर सिहासन पर अरूड होकर राम की सभा मे प्रकट हुई जिमे नागों ने घारण कर रक्खा या, और सीता को लेकर उसातल में प्रवेश कर गई (७ ९७, १८-२१)। यह भीराम परमधाम जाने लगे तो वे भी उनके साथ-साथ चली (७ १०९, ६)।

कुन्नु, जनरप्य के पुत्र और विवाद्ध के विवा का नाम है (१ ७०, २६)। कुन्नुसीय, पर के देशावीं का नाम है वो राम के ताम युक्त करने पया (६ २६, २२)। महानक्षाणों नकान्यस पृष्ठीय ने चर को आजा से अपनी समूर्य केना सहिल राम पर साक्रयण निया (६ २६, २७-२६)। प्रवस ] प्रयस्त, रावण के एक मेनापित का नाम है जिसने रावण के आदेश

पर हनुमान् के माय ढन्द्र युद्ध तिया (४ ४६, २ ३१-३४)। इसने सुप्रीव के साथ द्वन्द्व युद्ध किया (६ ४३, १०)। सुप्रीव ने इसका वध किया (६ ४३, २४)। यह समाहिन और केत्मती का पृत्र था ( 9 X. 35-88 )1

प्रयस्ता, एक राक्षमी का नाम है, जिनने रावण को अस्वीकृत कर देने पर सीता को भक्षण कर लेने की घमकी दी ( १ २४, ४२ )।

मचेता. एक प्रजापनि का नाम है जो अज़िरा के बाद हुये थे (3, 28, =)1

१ प्रजङ्ख, एक बानर पृथपति का नाम है जो बानर सेना के दक्षिण की और जाते ममय उसे प्रोत्माहित करता हुआ बल रहा था (६ ४.३७)। इसने हन्मान के साथ मित कर पश्चिमी फाटक पर युद्ध किया (६ ४१, ४०-४१)। राम ने इसका स्वागत मत्कार विया ( ७ ३९, २२)।

२ मजहा, एर राशस प्रमुख का नाम है जिसने सम्पाति से इन्द्र युद्ध किया था (६ ४३, ७)। इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को तीन बाणो से बीध दिया (६ ४३, २०)। रावण ने इसे कुम्भ और निवृत्म के साथ युद्ध-मृति मे जाने का अप्टेश दिया (६ ७५, ४६)। शीणितास की अञ्चद द्वारा पराभून होते देवकर यह उसकी महायना के लिये दौट पड़ा (६ ७६, १२)। यूपाक्ष और घोणिताक्ष के साथ इमने भी अद्भद के साथ युद्ध निया (६ ७६, १४-१५)। अजुद ने इसका दथ कर दिया (६ ७६, १९-२७)। यह यूपाक्ष का चाचा था (६ ७६, २८)।

प्रतदेन-देखिये काणी ।

१ मितिष्ठान, एक नगर का नाम है जहाँ आकर शापभ्रष्ट उवंशी अपने पनि, पुरुरवा, से मिली (७ ४६, २६)। यह काश्चिराज की राजधानी थी ( 0. 28, 28)1

२. प्रतिष्ठात, मध्यदेश के एक नगर का नाम है जिसकी राजा इल ने स्यापना की थी (७ ९०, २२)।

प्रतपन, एक राधस-प्रमुख का नाम है, जिसने नल के साथ इन्द्र पुढ क्या था 'बीर प्रनवनो घोरी राक्षसो रणदुर्धर । समरे तीक्ष्यदेगेन नलेन समयुब्यत ॥', (६ ४३, १३)। नल ने इसको आँखे निकाल ली (६ ४३, ₹₹-₹¥ ) I

प्रभारत, सुवीद के एक विश्वासपाध सन्त्री का नाम है। इन्होंने सुवीव स अपने वर्तस्य पर अटल रहने तथा सत्यव्यनित बने रहरर एकमण के कीप या सास्त करने को प्रार्थना की । ये उदार हिंदूबाने, तथा सुप्रीव को अर्थ और सर्म के विषय में ऊँच नीच रामहाने के लिये नियुक्त में (४ ३१,४२-४१)।

प्रजोज्य र

प्रजारिय, एक बानर-प्रमुख का नाम है जिसकी देवताओं न राम की सहायता के लिये स्टिनी यी (७३६,५०)।

प्रमति, विमीयण के एक मनी वा नाम है जिसने एक पद्मी ना रूप सारण करके गुरू रच से राक्षत सेना की शक्ति का पता कागवा था (६ ३७, ७-१९)।

२. प्रसाधी द्वाप के एक मनो का नाम है जो राम के विष्ठ युद्ध करने गया था (३ २३, ३४)। यह दूषण की तेना के बारे आगे जबनेवाला महावली तीर या (३ २६, १७-१६)। दतने दूषण के मारे जाने पर हाम में करता रिनर राम पर आक्रमण दिया (३ २६, १८-१९)। औराम ने इसकी क्षतर याण समुद्धी से मय शाम (३ २६, १८-१९)।

२. प्रमाणी, एक बातर मुक्पति वा नाम है वो राम की दानरी क्षेत्रा में माम्मिल्य हमें थे। यह समानद पर विश्वमान उद्योग्यों को प्राम्य परंत तथा मिरिश्यठ मन्द्रायल पर निवास करते हुने हामियों कोर बानरों के प्राचीन वेर ना नगरण करते वन मुक्पतियों को भयमीत करते थे। इस्ते के प्राच्या में दस करोड बातर रहते थें (६ २७, २५-२१)। इस्तेने इन्द्रमित्त के बागे मोदी का तथ वरके उसके एस को भी तोड शांत्र (६ ६९, ४८-५१)।

शमुचि, एक दक्षिण दिशा के महर्षि का नाम है जो राम के बनवास से छोटने पर उनका स्वागत करने के लिये अयोध्या प्रधारे थे (७ १,३)।

प्रमोदन, एक मुनि का नाम है जिन्हें बुध ने इल के पुरुपत्व-प्राप्ति के

िपय में परमर्ग करने के लिये आमन्त्रित किया वा (७ ९०, १)। प्रयान-शीराम ने अपने प्रयाग के निकट पहुँचने का अनुमान छनाया

पशुक्षक, मनु के पुत्र और अम्बरीय के पिता का नाम है (१ ७०, ४१)। प्रसम, एन वानर-पूरपनि का नाम है जो मुमुद की सहायता के जिये पूर्वी द्वार तर सनद हुआ (६, ४२, २४)।

मस्थल, उत्तर के एक देश का नाम है जहां मुजीद ने सीता की खोज के लिये धनवल की भेश (४ ४६, ११)।

प्रकावरण, एक पबंत का नाम है जिससे अनेक नहियाँ निकली थी ( ३.३०, २१ )। सीता के अपहरण के परवाद श्रीराम ने इस पबंत से भी सीना वा पता पूछा, परनु इसके वृत रहते पर इसे साप दे दिया (३ ६४, दिन-१४)। ग्रुपीक के राज्यानिक के प्रवान श्रीराम और लद्रमण प्रत्वकण गिरि पर वले गवे (४ २०,१)। 'धाई लम्गनमुष्ट सिक्रीमारविश्वक। गानानुष्मललापुर बहुवारसम्बद्धला। म्हानानुष्मललापुर बहुवारसम्बद्धला। म्हानानुष्मललापुर बहुवारसम्बद्धला। म्हानानुष्मललापुर बहुवारसम्बद्धला। म्हानानुष्मललापुर बहुवारसम्बद्धला। महानिक श्रीरम् कोट लिख मुचित र विवत्न ।।'' (४ २७, २-३)। इस पर्वत के प्राहितक बोल्यर वा तिहन्त वर्षन (४ २० ३-२५)। श्रीराम और लद्रमण ने वार प्राही को वर्षाम् पत्र ने अवधि में इसी पर्वत पर निवास करने का निवास प्रत्य के वार्षाम को की व्यक्ति न की स्वीधि महत्व पर (४ २०, २५, २५)। इसे माल्यवान पत्रत भी कहते हैं (४ २०, १)। राम और लक्ष्मण ने गीता वा समावार लाने के तिये भेदे पर्वे दूसा बीज श्रीराम के इस पर्वन पर एक गाल तक और निवास किया (४ ४४, ३)। पूर्वीदि तीन दिसाओं में गावे हुये बानर निरास होकर दत्ती पर्नत पर लीट आये (४ ४०, ६)।

महस्त, एक राधम-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हुनुमान् गये थे ( ५ ६, १७ )। हनुमान् ने इस मन्त्र तत्त्वज्ञ राक्षस को रायण के हिमामन के निकट देखा (५ ४९, ११)। रावण की आजा से इसने हनुमान् से उनने लका आने आदि का प्रयोजन पूछा (४-४०, ७ -१२)। हनुमान् ने इमके भवन मे आग लगादी (५,५४,६)। इस शुर सेनापनि ने रावण को आश्वासन दिया कि यह अकेले ही बानरो नांसन्पूर्ण पृथिवी से उल्मूलन वर सकता है (६ म, १-५)। यह अस्त्र-शस्त्रों से सुसञ्जित होतर राम आदि के वध के लिये रावण की समा में सन्तद खंडा या (६ ९, ३)। इसने रावण वा चरण-स्पर्श किया तिसके पश्चान् रावण ने इसे यथायोग्य आसन प्रदान किया (६ ११,२९)। रादण की इच्छा के अनुसार इसने लका की रक्षा व्यवस्था सुदुव करने के परवात रावण को इसका समावार दिया (६ १२,३-४)। राज्य का हित बाहनेवा ने प्रहस्त की बात को सुनकर रावण ने अपने सहरों में विश्वास उत्पन्न हिया (६ १२,६)। श्रीराम से मन्यि करने ने तिभीपण के प्रस्ताव पर मन ब्यक्त करते हुवे इसने कहा कि श्रीराम से भय का कोई कारण नहीं है (६ १४, ७-८)। इसने कैलास पर्वन पर मणिशद को पराजित नियामा(६१९,११)। इते लगके पूर्वी द्वार का रक्षक नियुक्त किया गया (६ ३६, १७)। 'प्रहस्त युद्धकोबिदम्', (६ ४७,४)। 'प्रहस्तो वाहिनीपति', (६ ४७, १२)। "गवण के पूछने पर इसी वहा 'हम लोग पहले ही इस निश्वय पर पहुँच चुते से जि गदि आप सीना की नहीं लौटायेंगे तो निश्चित हैंने से मुद्र छिड़ जायगा । आपने सदैन ही मेरा

हित माधन किया है जत मैं उसका ऋण चुकाने के लिये युद्ध की ज्वाला मे अपने जीवन की बाहुति देने के लिय प्रस्तुत हैं। इतना कहकर इसने विभिन्न सेमाध्यक्षों से अपने लिये सेना माँगी (६ ४७, १२-१८)।" जद इमकी सेना तैयार हो गई तय यह अपने चार सेनापतियों के साथ एक मृत्दर रथ पर बैठकर सेना को आगे किये हुये पश्चिमी हार की बोर आगे बटा (६ ५७, २४-३३)। 'प्रहस्त त हि निर्याग्त प्रन्यातगुण-पौरुषम् । यथि नानाप्रहरणा कविसेनान्यवर्तत ॥', (६ ५७ ४२)। युद्ध आरम्भ होने पर यह विजय की कमिलापा से उसी प्रकार बानर सेना से प्रदेश करने की चेष्टा करने लगा जिस प्रकार चलन अलि में प्रनेश करता है (४ ५७ ४२-४६)। म एव सुमहाकावी वनेन महना दुन । आगच्छिन महाक्षेत्र विरुपवलयौक्य ॥ अस्तिक में महाबाही वीर्यवन्त निशाभरम । राधवस्य वच शत्वा प्रत्युवाच विभीषण ॥ एप सेनापनिम्नस्य प्रहस्तो नाम राधन । लडामा राखसेन्द्रस्य विभागवलस्तर ॥ बीर्यवस्मिविच्छर सप्रस्थात-पराकत ॥ तत बहस्त नियान्त भीम भीमपस्त्रमम् । गर्जन्त सुमहाकाय राजसैरभिस्तृतम् ॥ ददर्गं महत्ती सेना वानरामा बलीवसाम । अभिसजातघो-पाणा प्रहस्तमिवर्जनाम् ॥', (६ ५८, २-६)। रय पर थैठे हुने प्रहस्त ने बानरों का घोर सहार आरम्भ किया (१ १८, २४)। नील को अपनी ओर नाते देलकर इसने उन पर वाणो की वर्षा आरम्भ कर दी (४ ४८, ३४-३६)। जब नील ने इत पर एक वृज्ञ से प्रहार किया तो इसने उन पर और अधिक बापों की वर्ण आरम्भ की (६ ४६, ३९-४०)। जब कील ने इसके अरवी का वध करके इसके धनुष तथा स्य को ध्वस्त कर दिया सब इसने हाय में एक गदा लेकर नील के साथ इन्द्र युद्ध आरम्भ निया परन्तु अन्त में नील ने एक पर्वन शिखर से इसका वध कर दिया (६ ५=, ४१-५५)। यह सुमालिन् और केनुमती का पुत्र या (७ ५, ३६-४०)। सुमालिन् के साथ यह भी रावण का आधितन्दन करने के लिये गया (७ ११, २-३)। कुछ समय के परवात् इसके रावण से कुवेर को पराजित करके पूरा लका पर अधिकार कर लेने का परामर्श दिया (७ ११,१३ – १९)। रावण की बाजा के अनुसार इसने लका में जाकर कूबेर से सक्षमों की सम्पत्ति सबज को सीटादेने के लिये कहा (७ ११, २३−३१)। जब कुबेर लका छोडकर नैलास परंत पर चले गये तब इसने रावण को इसकी मूचना दी (७ ११, ४६-४= )। हुनेर के निरद युद्ध में यह भी राक्षण के साथ गया (७ १४. १-२)। इसने एक सहस्र मझी ना वन किया (७ १४, ७)। यह राजा बनरथ्य से पराजित होकर यूद मृति से भाग गया (७ १९ १९)। "रावण

के आदेश पर इसने निर्दिष्ट भवन में प्रवेश करके उसके सातवे कक्षा में एक ज्वालामयी मृति देशी जिसने इमे देवकर तीत्र अवृहास किया । लौटकर इसने रावण को इसकी सुबना दी (७ २३क, ५-६)।" इसने रावण के सदेश की सूर्य के द्वारपालो तक पहुँचाया (७ २३ल, ७-११)। मान्धाता ने जब इस पर आक्रमण क्या तब इसने भी उनपर प्रत्याक्रमण कर दिया (७ २३ग, ३४-३५)। चन्द्रलोक मे पहुँच कर जब यह चन्द्रमा वी शीतल किरणी से दम्ध होते लगा तब इसने लीटने की इच्छा प्रगट की ( ७ २३व. १८-१९ )। देवों के विरुद्ध युद्ध में यह भी सुमाजिन के साथ युद्ध मिम में गया ( ७ २ ), २६ )। इसने नमदा में स्तान करने के पश्चात गावण के लिये पूष्प एकत्र विधे (७ ३१, ३४-३७)। इसने निदयतापुर्वक राज्यों का सहार निया ( ७. ३२, ३६)। इसने अर्जुन ने साथ एक इन्द्र युद्ध किया जिसमे यह अर्जुन के गदा-महार से आहन होकर पृथियी पर गिर पड़ा (७ ३२, ४२-४८)।

प्रहास, वरण के एक मत्री का नाम है जिसने रावण के अवैक बार पुछने पर कहा कि उस समय दरण ब्रह्मलोक में सगीत सुनने के लिये गये हुय है ( 0 73, 48-47)1

प्रहाद, हिरण्यकशिव के पूत्र, एक देख प्रमुख का नाम है जिसके अपने पिता के साय सथर्प का उल्लेख है ( ७ २३क, ६८-६९ )।

प्रहेति, रावण के पूर्व लक्षा में निवास करनेवाले एक राक्षस प्रमुख का नाम है जी अत्यन्त धर्मात्मा होने के कारण तपोवन मे जाकर सपस्या करने लगा ( ७ ४, १४-१४ )।

प्राच्यट, गगा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है जिसके निकट भरत

ने गना की पार किया था ( ७ ७१, ९-१० ) । प्राख्योतिष, मुदर्ण से बने हये एक नगर का नाम है जो बीच मनुद्र मे

वराह पर्वत पर स्थित था। मुग्नीव ने सीता की खोज के लिये सुपेण की यहाँ भेजा या (४ ४२, २८-२९)। प्राजापत्य-पुरुष, महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यह के समय अग्निवुण्ड से

प्रगट हुये दिव्य पुरुष का नाम है • इनके प्रगट होने का वर्णन (१,१६,११-१४)। यह अपने हाय में सीर से भरा हआ एक सवर्ण पात्र लिये हुमें थे (१ १६, १५)। अपना परिचय देते हुये इन्होंने उस दिव्य सीर की दगरण को प्रदान करते हुये उनमें अपनी शानियों को लिलाने के लिये वहा (१ १६, १६ १६-२०)। सदनन्तर ये अन्तर्धात हो गये (१ १६, २४)।

शौष्टपद, निधियों में से एवं का नाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने

वे लिये क्रीर के माय गये थे (७ १४, १७)।

प्तात, मुश्रीन के एक विश्वासपान मधी का जाम है जितने लडकण था त्रोन ज्ञाल करने के लिये सुधीन की अपना चनन पूर्ण करने की अरणा दी (४ २१, ४२-५१)।

ā

सञ्ज, एक मन्दर्व प्रमुख वा नाम है को अनुसम पर्वन के अन्दन-अन में निवास करता या (४ ४१, ४३-४४)।

यस, एक दैश्य का नाम है जिसका इन्द्र ने अपने बच से बप किया था

( \$ \$0, 7= ) 1

बिल, विरोचन के पुत्र का नाम है, जो इन्द्र महित समस्त देवताओं को पराजिन करके तिलोकी का शासक धन गया (१ २९, ४-४)। "इस असूर-रा दे हे एक यज मा अनुष्ठान विया । जब यह यज कर रहा या, उसी समय अस्ति आदि देवताओं ने बिल्ण यो बताया 'विरोजन-कमार विक एक उत्तम यज्ञ रा अनुष्ठान कर रहा है। दन गमय ओ भी याचक उसके पास उपस्थित होता है जमे वह मनोवाब्दित बस्तुर्वे प्रदान सरके सन्तुरू कर देना है। अत आप अपनी योगमाया का आश्रय ले देवताओं के हिन के लिये यामन हप धारण कर उस यज मे जाइये और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिये।" (१ २९, ६९)।" 'फलस्य रूप विष्णु ने वश्यप और अदिति के वहाँ जन्म निया कीर बामन रूप में बिल के पाम आकर दीन पर्य भूमि की बाचना की। इस प्रसार तीन प्रम से तीनो लोको पर अधिकार कर निष्ण ने बिल का निग्रह करके इन्द्र को जिलोकी का शामक बना दिया (१ २९, १९-२१)।" विष्णु द्वारा इनके वांचे जाने का उल्लेख (३ ६१, २४)। 'एप वै परमोदार खर. सन्वगराज्य । वीरो बहुगुणोपेत पासहस्त इवान्तर ॥ वालाकं इव तेजस्वी समरेष्वनिवर्तक । अगर्पी दुवंगो जेना दलवान्युणसागर ॥ प्रियवद संविभागी गुरविप्रत्रिय सदा । कालाकाङ्क्षी महासस्य सरयवावसीन्यदर्शन ॥ दक्ष सर्वगुणोपेन सूर स्वाध्यायनत्वर । एव गच्छति वात्येव ज्वलते तपने सदा ॥ देदैश्य मृतसङ्घाष्ट्र पत्रगरेच पद्मित्राम । सब यो नामिजानाति तेन स्व योद्ध-मिच्छिति ।। बिलिना यदि ते योद्धु रोचते रास्तेक्वर । प्रविश्व त्व महासत्व सग्राम कुरमा चिरम् ॥', (७ २३क, २२~२७)। इसने रावण का अट्टहारा के साथ स्थापन करते हुये उसे अपने गोद में बैठावर उसके आने का कारण पूछा। (७ २३क, २८-३१)। "रावण वे उत्तर देने पर इसने उससे बनाया 'मेरे द्वारपाल के रूप में विष्य स्थित हैं जिन्होंने पूर्वकाल में अनेक बार पृथिबी को दानवो से रहित किया था। दस प्रकार विष्यु की प्रशंसा करते हुये इसने रानण से अग्नि के समाग दीहिमान एक चक्र उठा कर छाने

ने जिसे कहा (७ २३४, ३४-४७)। ""रावण को टज्या का अनुभव करते हुवे रेवकर इसने उससे का "यह कक मेरे पितासह हिरण्यक्रीयपु का बुक्टक या, और अनेक अन्य सातकों के अनिरिक्त उन्हों हिरण्यकरियु का भी विष्णु ने तथ कर दिया था। यही विष्णु नेरे डारणाल हैं (७ २३६, ४६-७३)।" गवण के पूछने पर कनने दताया कि विष्णु ही मैंकीक यहे दियाना, सर्वमानी, सुरक्षेट्ठ और सवशक्तिमान् हैं (७ २३४, ७६-८६)।

यर्थर—प्रसिष्ठ के कहने पर उनकी दावला गाय ने अपने धन से गम्भ-भारी वर्षरी को उत्तत किया (१ ४४.२)।

वास, विद्वास के पुत्र और अनरण्य के पिता का नाम है (१ ७०,२३)। बाह्री, एक देन का नाम है जिस पर राजा इल का शासन या (७ ८७३)।

बाह्वीक, एक देश का नाम है जो मुन्दर अवनो के लिये पछिद्र वा (१ ६ २२)। "केकन आते समय बसिष्ठ के दून इस देश है भी होते हुये गये थे। इस देश में बदिबंद बाह्यल निवास करते थे (१ ६न, १०)।" सीता की सीत के लिये मुरोब ने मुचेल में इस देख में भी जाने के लिये बहा (४ ४२,६)।

विन्दु, एक मरोपर का नाम है। अवनी जटा में स्थित गङ्गा की शिव ने इसी सरोवर में छोडा था। इसमें मात नदियों निकली हैं (१ ४३, १०-११)।

बहुद्धू, एक राभस प्रमुख का नाम है, जिसके भवन में हनुमान गये थे (५ ६,१९)।

यहुपुत्र, एक प्रकारिक का नाम है जो सथय के बाद हुये थे (१ १४,७)।

हुप्प, सोम के पुत का नाम है जिन्हें इंटा ने एक सरोवर में स्नान करते देवा ये जीरत होने हुये चन्द्रमा के समान मुख्यर में (७ ६६, ९-१०)। "इटन को देखकर ये उस पर अवधीयक सामत हो गये । सरोवर में बाहर निकल कर इस्टोने उडका परिष्य पुछ और आश्रम में आकर उसकी धीनवा को रिपुरपो होकर पट मुक सार्ग हुये माध्रम के निकट हो निवास करने थे। आजा थे। (७ ६६, १२-२४)।" जब इटन के साथ की निज्दियों पर्यक्त के अजा थे। (७ ६६, १२-२४)।" जब इटन के साथ की निज्दियों पर्यक्त के हितारे चंगी में तो स्टार्ग हे इता से अपना होन चत्रक दिया (७ ६९, ७-६)। एक मास के बाद वर टक दुन पुरण हो गये और बचनी सेना मादि ने सकत्य म पूछने गये तर स्टोर्ग कहा "राज्य" अपके समस्त सेवक एक भीरण अस-वर्षा म सारे गये, और आपने सिक्ती स्वरूप कर देरे आयम में दारण ली।' (७ द९, १२ -१४)। इन्होने मयुर अनुरोध करते हुन इला से एक देप तक अपने आश्रम में ही रहने के लिये जहां (७, ६९, १९-२०)। 'बदस्याक्तितृक्षणंग,' (७ ८९, २१) । 'बुद परमबुद्धिमान महायशा', (७ ९०,४)। 'वावयज्ञन्तत्त्वदर्शन', (७ ९०,६)। पुरूरवा का जन्म होते के पत्रवात इन्होंने इल को पुरुषत्व प्राप्त कराने वे उपाय के सम्बन्ध म अग्न भित्र, अन्य महर्षियो, से पराममं श्या ( ७ ९०, ४-७ )।

यृहद्भाय, देवरात ने पूत्र और महातीर के पिता का नाम है (१ ७१, 1603 वृद्धस्पति ने ब्रह्मा के बादेशानुमार तार नामक वानर-प्रपति को उत्पन्न किया (१ १७, ११)। शीराम के बनवाम के समय उनकी रक्षा करन के लिये कीहन्या ने इनहां भी आवाहन किया (२ २४, ११)। श्रीराम के दून के रूप में हनुस्थन के उपस्थित होते पर सीता ने रुहे नमस्कार विधा ( ४ ३२, १४ ) । इन्होने अमुरो के नाय मुद्ध में मारे गये देशों की चिकित्सा #1 ( & Xo, 7= ) 1

बहादत्त, महर्षि चूलित् तया गत्वर्शी सोमदा के पुत्र का नान है (१ ३३, १६)। ये शामित्य नामक नार में निवान करने थे (१ ३३, १९)। इन्होंने दशनाम की एक सौ पुत्रियों के साथ विवाह किया (१. ३३, २१-२२)। मुसनाभ ने इन्हें इनकी पत्नियो नहित विदा किया (१ ३३, २४)।

इहामाल, एवं देन का नाम है जहाँ सीना की खोज करने के लिये सपीव ने विनत से कहा या (४ ४०, २२)।

ब्रह्म-राज्ञस. (बहु॰ )-- वे लोग यहां में विष्न डालने थे (१ ६, १७)। ब्रह्मश्च , एक राक्षय-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान ने आग सगा दो भी (५ ५४, ११)।

ब्रह्महत्या-जब इन्द्र ने बृत का वप कर दिया तो ब्रह्महत्या वरताल ही जनके पीछे लग गई (७ ६४, १६)। जब दृख्य ने अरबनेध-यन के जनुष्टान द्वारा अपने की गुद्ध किया तो इसने देशों से अपने निवास का स्थान पूछा (७ ८६, १०)। "देवो के आदेश पर इसने अपने को चार भागों में विश्वनः सरके क्हा 'में पने एक अब ने बर्बा के बार मान जल में परिपूर्ण नदियो में निज्ञ न करूँ है। दूसरे भाग से भे नदा और सब समन मृति पर निवान क्हेंगी। अपने तृतीय अश से में युदावस्त्रा से मुसीभित पर्शीली स्त्रियों से प्रतिमाम तीन रान तक निवास करके उनके दर्प को नष्ट करती हुई रहेंगी। भीये भाग से में इन कोशो पर आजमण करूँगी जो भूठ बोलकर किसी बो मलक्ति न वरनेवाले बाह्मणो का वय वरते हैं (७ द६, १२-१६)।"

ब्रह्मा-अब हुनुमानु को राक्षक्षों ने उन्दी बना लिया तो उन्होंने बुद्धा की कृपा से अपने को मुक्त कर लिया (११,७६)। 'आजगाम सनो यह्या लोककर्त्ता स्वयप्रभु । चतुर्भुवो महातेजा द्रष्ट्र त मुनिपुगवम् ॥', (१ २ २३)। इन्होने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्गीकि मृति को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी (१२२६)। इनकी आहा में बाल्नीकि ने आसन ग्रहण किया (१२,२०)। जब इन्डें देलकर बाल्मीकि कोटक पक्षी की घटना के सम्बन्ध में जिल्ला करने लगे तो इन्होंने उनकी मन स्विति को समझ कर उन्हें रामायण की रचना ना आदेश दिया (१ २ ३०-३८)। इन्होने पूर्वकाल मे जिम अवस्तेत यज्ञ का अनुष्ठान किया था उससे ऋतिवजी की प्रचुर दक्षिणा दी गई थी (१ १४, ४४)। दगरम के पुत्रेति यज्ञ मे उत्तरियन देवो गन्यवाँ, बादि ने इनहीं स्तुति की (१ १५ ४-११)। इन्होने देवनाओ आदि को आक्ष्यासन दिशा कि तीझ हो एक मानव के शाय से राजण मारा जामगा (१ १४, १२ १४) । 'येन तुग्रीऽनवद्ब्रह्मा लोकगुन्लोकपूर्वत ', (१ १६ ४)। पितामह बह्या के बरदान से रावण को गर्व हो गया था (१ १६,६-७)। जब विष्ण ने दशरम के पत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया तो इन्होंने गन्यवियो, अप्सराओ, यक्षिणियो, विद्यापरियो इत्यादि के गर्भ से बानर-पूत्र उत्पन्न करने की देवों को बाजा दी (१ १७, १-६ ) । इन्होने बनाया कि इन्होने ऋभगज आम्बवान की पहले ही गृहि फर दी है (१ १७, ७)। इन्होने अपने मानसिन सकत्य से कैलाम पवन पर 'मानस सरोवर को प्रकट किया (१ २४,८)। जब महादेव अपनी पत्नी उमा के साथ शीडा विहार कर रहे थे तो अन्य देवताओ सहित ये उनके पास गये ( १ ३६, ७-८ ) । देवो ने एक देव सेनापृति के लिये इनसे निवेदन किया (१ २०,१-४)। यद्यपि इन्होने देवताओं को बनाया कि देवी उमा का साप निष्कल नहीं हो सकता, तथापि देवों को आश्वासन देन हुये उनको बनाया वि उमा की वही बहुत बाकाश्चगङ्गा से अभिनेदेव एउ ऐसे पुत्र की जन्म देंगे जो राजुओ ना दमन करने मे समय सेनापित ही सर्वेगा (१३७ ४-८)। यज के घोडे की लोज करने हुये जब सगरपुत्र विविध आयुधो से पृषिवी को लोदने लगे तो देवना इत्यादि हाहाकार करते हुये इनकी सरण में आये (१ ३९, २३-२६)। 'देवनाओं वी बात मुनेकर इन्होंने वहा 'यह समस्त पृथिवी जिन भगवान् वामुदेव वी वस्तु है वे ही विपन मुनि वारूप धारण करके निरन्तर इस पृथियी वी धारण करते हैं। उन्हीं की कीपान्ति से समस्त मगर-पुत्र जल कर मस्म हो जायेंगे। (१ ४० २-४)।" भगीरय की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होने उन्हें

बर दिवा (१.४२,१४-१७)। "भनीरय को बर देने के पश्चात् इन्होने उनमें महादेव को प्रसन्न करने के लिये नहा नयों कि गङ्गा के गिरने के वेग को केवल महादेव ही सहन कर सकते में। तदनन्तर इन्होने गद्धा से भी भगीरय पर अनुबह करने के लिये कहा (१ ४२, २२-२५)।" "जब भगीरय के प्रवास से गङ्गा के जल से सगर-पुत्रों की भस्म-राणि आप्लाबित हो गई तो इन्होंने भगीरव के सम्मुख अस रसातल में ही उपस्थित होकर उनके प्रयासी की प्रशंमा की 1 इन्होने भगीरव को वताया कि उस समय से गङ्घा इस लोक में भागीरथी के नाम से विरयात होगी। इन्होंने यह भी बताते हुये कि भगीरथ ने गङ्गा को लाने में सफलता प्राप्त करके वह कार्य किया जिसमे भगीरय के अन्य पूर्वत्र अनफल हो चुके थे, भगीरय को अक्षय यश और कीर्नि का बरदान दिया। तदनन्तर इन्होंने भगीरण से कहा कि वे गङ्गा में स्नान करके अपने नितामहो का तर्पण करे। (१ ४४, ३-१४)। अमीरच से इस प्रकार कह कर सर्वलोक पितामह, महायशस्यी देवेरतर ब्रह्मा अपने लोक लौड समे (१. ४४, १६)। एक सहस्र वर्ष पूरा होने पर इन्होने सपस्या के धनी विश्वा-मिन को दर्शन देकर उन्हें सच्चा राजिंप वहा (१. ५७, ४-७)। इन्होने एक सहस्र वर्ष तक तपस्या कर चुके विश्वामित्र से कहा कि वे (विश्वमित्र) अपने कर्मों के प्रमाव से 'ऋषि' हो गये (१ ६३,१-३)। देवलाओ के कहने पर इन्होंने विश्वामित्र को 'महर्पि' की उपाधि से विमूपित क्या (१,६३,१७-१९)। विस्तामित्र के पूछते पर इन्होंने बताया कि दे ( विश्वाभित्र ) लभी जिनेन्द्रिय नहीं हुये हैं ( १ ६३, २२ )। इन्होंने विश्वा-मित्र को बहापि कहते हुए उन्हें दीर्घायु पदान की (१. ६५, १०-१९)। 'अव्यक्त प्रमत्रो बह्या साध्वती नित्य अव्यय,' (१ ७०,१९)। मरीनि इनके पुत्र में (१, ७०, १९)। देवों के कौतुहल का निवारण करने के लिये इन्होंने शिव और विष्णु के बीच बैननम्य उत्पत्न किया (१ ७४, १४-१६)। श्रीराम और परगुराम के इन्द्र मुद्र को देखने के लिए ये भी उपस्पित हुये (१ ७६ ९)। श्रीराम के बनवात के समय उनकी रक्षा के लिए कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, =)। 'सर्वतोकप्रमुबँह्या भूतकर्ता समर्पय ,' (२. २४, २४ )। इन्होंने अपने पूर्वा, सनशादिको को यन में जाने की आजा प्रदास की मी (२ ३४, २४)। जब श्रीराम ने तिमिध्वज के पुत का वध कर दिया तो इन्होंने राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किये (२ ४४, ११)। भरत-मेना के सरकार के लिए भरद्वाज ने इनकी सेदा करनेवाली देवाजुनाओ का आवाहन क्या (२ ९१, १८)। इनकी भेजी हुई २०,००० दिव्याञ्चनाये भरदाज के आश्रम पर उपस्थित हुई ( २ ९१, ४२ )। विराध की तपस्था से प्रसन्न होकर १३ गा० को०

महम ] ( 198 ) विहा इन्होंने उसे किमी भी प्रकार के शस्त्र में अदध्य रहने का वरदान दिया (३३, ६)। जब महर्षि शरभद्र अपन में प्रदेश करके इह्नाकोक क्षाये तो इन्होंने उनका अभिनन्दन किया (३ ४, ४२-४३)। भरद्वाजाश्रम मे थीराम ने इनके स्थान को भी देखा ( ३ १२, १७ )। दन सहस्र वर्षों तक तपस्या करते के बाद रावण ने इन्हें अपने मस्तकों को बाल दे दी ( ३ ३२, १७-१८ )। जब रावण ने सीता का केश पकड़ कर खीचा तब ये बोल उटे 'अब कार्य सिद्ध हो गया 1' (३ ५२, १०) । मीना की जीवन रक्षा की दृष्टि में इन्होंने इन्द्र ने सीता को दिव्य हविष्यान्त विलाने के लिए कहा (३ ५६क, १-७)। कबन्य की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे दीर्घाय होने का वर दिया (३ ७१, ६-९)। पूर्वकाल में इन्होंने ही ऋष्यमूक पर्वत की मृष्टि की यी (३ ७३, ३०)। 'गीतोऽय ब्रम्हणा श्लोक सर्वलोकनमस्कृत ,' (४ ३४, ११) . इन्होंने इझ-सागर के असुरो को बहुत दिनो तक बुभुक्षित रहने का गाप दिया या (४ ४०, ३५)। ये ब्रह्मापयो से घिरे हुए उत्तर में सोमगिरि पर निवास करते हैं (४ ४३, ५७) । मयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे शिल्पसास्त्र मे अन्यतम होने का वर दिया (४ ५१,१२)। मय की मृत्यु के परचात् एन्होंने उसके भवन और उपवन इ यादि को हेमा को दे दिया ( ४ ४१ १५)। इन्होंने हन्मान को निभी भी शस्त्र में अवध्य होते का बरदान दिया (४ ६६, २६)। सागरलङ्घन के पूर्व हतुमान् ने इन्हें नमस्कार किया (४ १, = )। इन्होंने मुरमा को बर दिया था (४ १, १४९)। इन्होंने सिहिका का विनास करने के निये हनुमान् की मृष्टि थी (४ १, १९९)। लका की निसावरी देवी को इन्होंने यह वर दिया था कि जिम दिन एक वानर उसे परास्त कर देगा उसी दिन उसे यह समझ लेना होगा कि राक्षसो के विनाश का समय आ गया ( १, ३, ४७-४८ )। इनका वचन कभी निष्मल नहीं होता ( १ ३, ४९)। विश्वकर्मा ने इनके लिए युव्यक विमान बनाया या हिन्तु इन्होंने उस कृपापूर्वक कुवेर को दे दिया ( ४ ९, ११-१२ )। राम के दून के रूप मे हनुमानु के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें नमस्कार किया ( ५ ३२, १५ )। अधिवनो ना मान रत्वने के लिए इन्होने दिविद और मैन्द को अमरस्व कावर दियाया (५६०,२-३)। पुज्जिनस्वला के नाय दलात्कार करने के कारण इन्होंने रावण को आप दिया (६ १३, १३-१४)। इन्होंने रावण को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे मनव्यों में भय प्राप्त होगा (६ ६०, ६-७)। इन्द्र सहित देवो की बात मुनकर जगत के कायाण के लिए इन्होने वहा कि कुम्भवण सदैव सोना ही रहेगा, दिन्तु रावण की प्रार्थना पर यह निर्णय दिया रि प्रति छ माम के बाद बहु (बुस्थवर्ण) एक दिल के लिए

बाग जाया बरेगा (६ ६१, १८-२९)। इन्द्रजित् की सपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे बीधगामी अध्य तथा ब्रह्मश्चिरस् अस्त्र प्रदान किया (६ न४, १३ )। "इन्होने इन्द्रजित् की यर देते हुए उससे कहा " विवृष्टिमला नामक बट-वृक्ष के पास पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी वार्य पूर्ण करने के पूर्व ही जो राज तम्हे मारने के लिये आक्रमण करेगा उत्ती के हाथ नुम्हारा वध होगा। (६ ६५, १४-१६)।" देवो की स्तुति से प्रसन्न होकर इन्होने कहा कि उस दिन से समस्त राक्षस तथा दानव भय ने युक्त होकर ही तीनो छोको में विचरण करेंगे (६ ९४, ३२-३३ ) 'कर्ता सर्वस्य छोतन्य ब्रह्मा ब्रह्मविदा बर, (६,११७,३)। सीता की उपेक्षा करने पर श्रीराम के सम्मूल उपास्यित होकर इन्होंने भी उन्हें ( राम को ) समझाने का प्रयाम किया (६ ११७, ३-१०)। राम के पूछने पर इन्होंने उन्हें विष्णु के तथा सीता को लक्ष्मी के साथ मनीइत करते हुए इन बात का समरण दिलामा कि उन्होंने रावण-वध के लिए ही मानव रूप ग्रहण किया है (६ ११७, १३~२४)। बुवेर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उनसे वर माँगने के लिए कहा ( ७ ३, १३-१४) । क्वेर की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इन्होने उन्हें भीवा छोर-वाल बनाया और पूजक विमान भी प्रदान किया ( ७ ३, १६-२३ )। जल से मारट हुए कमड़ से उताल बहुता ने पूर्वकाल में समूद-जल की सिंह करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल-जन्तुओं की उत्पत्न किया ( ७ ४, ९ )। गृतिन प्राणियो ने जब इनसे अपने नायं के सम्बन्ध मे पूछा तो इन्होंने उन्हें यलपूर्वक जल नी रक्षा करने के लिये नहां ( ७, ४, १०-११ )। "उन मूजित प्राणियों में से कुछ ने कहा कि वे इस जल की रक्षा बरेंगे, और जन्य ने कहा कि वे इसका पूजन ( यक्षण ) करेंगे। उनवी बात सुनकर इन्होंने वहा कि जिन छोगो ने रक्षा करने की बात कही है वे 'राश्तत', तथा जिब कोगो ने यक्षण की बात कही है वह 'यक्ष' के नाम से विस्पात होगे ( ७ ४, १२-१३ )।" माल्यवानु आदि से असन्न होकर इन्होंने उन्हें चिरजीवी और शबुओं पर विजयी होने का बर दिया (७ ४, १२-१६)। रावण को अपना दनवाँ मस्तव मेट करने से रोकते हुये इस्होने उसे वर देने भी इच्छा प्रकट की (७ १०, १२-१४)। रावण की अमरस्य का बर देवा अस्बीकार किया (७ १०, १७)। रावण को बरदान देते हुये इन्होने उसने मस्तको को भी ययास्यान उत्तम्न कर दिया, साव ही इन्होने उसे इच्छानुसार रूप धारण करने वा भी वर दिया (७ १०,१६-२४)। इन्होंने विभीषण को वर देने की इच्छा प्रस्ट की (७ १०, २७-२०)। विभीषण को चिरजीवी होने का पर देलर इन्होंने कुम्भक्षण को भी वर देने की इच्छा प्रकट की

विद्या

(७. १०, ३३-३५)। जब देवो ने इनसे कुम्मकर्ण को बर न देने की विनती की तो इन्होंने सरस्वती से कूम्मकर्ण की वाणी को प्रमावित करने के लिये कहा (७ १०, ४१-४३)। तदनन्तर इन्होंने बुम्मवर्ण से वर माँगने के लिये कहा (७ १०, ४३-४४)। इन्होंन कूम्मकर्णको वर दिया (७ १०. ४५)। यम और रावण के युद्ध को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ २२, १७)। जब यम अपने कालदण्ड से रावण पर प्रहार करने को उद्यत हय तो इन्होंने मृष्टि के क्ल्याण की दृष्टि से उन्हें ऐसा करने से रोटा ( ७ २२, ३६-४५ )। जब निवातकवची और रावण का युद्ध सतन एक वर्ष तक चलना रहा तो इन्होंने दोनों के बीच सिव कराई (७ २३, १०-१३)। रावण को चन्द्र पर प्रहार करने ने रोकते हुये इन्होंने उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक मन्त्र बनाया (७ २३४, २२-५०)। देवो महित इन्होंने रावण के पास जावर उसमें इन्द्र को छोड देने का निवेदन किया ( ७. ३०, १-७ )। इन्द्रजित् को अमरन्व का वर देना अस्वीकार कर दिया (७ ३०, ९-१०)। "जब बह्या के अनुरोध पर इन्द्रजित ने इन्द्र को मूक्त कर दिया तो उस समय जनका तेज नह हो गया । ब्रह्मा ने इन्द्र की बताया कि बहत्या के साथ बलात्वार ही उनके उस परामव का कारण है। तदनन्तर इन्होंने इन्द्र वो बैयाव यज करके स्वयं लौटने का परामर्श दिया (७ ३०, १८-४८)।" देवों के निवेदन पर इन्होंने बायू के कोप का कारण बताया और उसके बाद वायु को प्रसन्न करने के लिये गये (७ ३४, ४७-६४)। वेदवेता ब्रह्मा ने अपने एम्ब फैले हुये, और आभरण-मृषित हाथ मे वायु-दैवता को उठा कर खडा किया तया उनके उम शिमु पर भी हाव करा (७ ३६, ३)। वायु देवना को प्रसन्न करने के लिये इन्होंने वहाँ एकत्र देवों से वाय-पूत्र को बर देने वे लिये वहा (७ २६, ७-९)। इन्होंने बायु के बालक वो अस्त्र शस्त्रों से व्यवस्य तथा चिरजीवी होने का वर दिया (७ ३६,१९-२०)। वाषु-पुत्र हनुमान् को अनेक प्रकार का बर दे कर ये अपन लाक चले गय (७ ३६, २१-२४)। इनका भवन मेह-पर्वंत के नेन्द्रीय शिक्षर पर स्थित था (७ ३७४, ७-८ )। योग-साधना करते समय जर इन्हाने अपने नेपा मे अगो पर गिरे अथुविन्दु को मला तो उससे एक बानर की उत्पत्ति हुई (७ ३७४, ९-१०)। इन्होंने उस बानर को निरट के ही पर्वता पर फर-मूल सावर

पिरे क्यूबिन्दु नो मरा तो उससे एक बानर भी उत्तरित हुई (७ ३७४, ९-१०)। स्ट्रोने उस बानर भी निज्य है ही पर्वता पर स्थ-मूछ सामर की निज्य है ही पर्वता पर स्थ-मूछ सामर निज्य स्ट्रों (७ ३७६, ११-१३)। क्टाराट्ट तया उनमें हुमा ना स्थितन्त्वन वरने ने बाद क्ट्रोने उन्हें लिख्या म रहम र बानरी पर सामन वर्गने ने रिये न्हा (७ ३७४, ४४-५२)। ज्य निर्म में साम ते देहीन हुवे सिक्ट ने हमने देह ने रिये पुता सामना भी तो स्ट्रोने स्टिम

लिये उनसे मित्र और बहन के छोड़े हुये तेज में प्रविष्ट होने के लिये कहा ( ७ ५६, ९-१० )। जब लबणामुर का वह करने के लिये शत्रुध्त ने अमोध बाल का संधान किया तो इन्होंने अयभीत देवताओं बादि को उस दिव्य बाज का इतिहास बताते हये उनके भय का निवारण किया (७ ६९, २२-२९)। "बबेत क पूछने पर इन्होंने उनसे कहा 'तुम मत्येकोक में स्थित अपने ही शरीर का गस्वाद मास प्रतिदिन साया करो । ..जब दुर्धयं महर्षि जगस्य तम्हारे बन म प्यारण तब तुम इस कष्ट स मुक्त हो जाओंगे।' (७ ७६, १३-१ = )।" सीता के बाप ग्रहण की देसने के लिये ये भी शीराम की समा मे उपस्थित हये ( ७ ९७, ७ )। सीता के रसातल म प्रवेश कर जाने पर इन्होने राम को साल्यना देने हवे भावी जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान आह करने के सिये तन्ते रामायम के उत्तरकाण्ड के अवग का परामर्श दिया ( ७ ९६, ११-२३ )। जब शरीर-स्थाय के ठिये शीराम सरय के निकट आये तो इन्होंने करोड़ो दिव्य विमानी सहित जनका स्वापत किया (७ ११०, ३-४)। इंन्होने राम और उनके भाताओं वा स्वागत करते हुये उन्हें विष्णु-तेज में सम्मिलित होने के लिये जामन्त्रित किया (७ ११०, ६-११)। विष्णु के अनुरोध पर इन्होने जनके अनुचरों को 'सनानक' नामक लोक म जाने का आशीर्दाद दिया ( ७. ११०, १८-२०)। इस प्रकार, वहाँ आये सब प्राणियों को सतानक लोक मे स्यान देकर ब्रह्मा देवो सहित अपने लोक मे चले गये (७ ११०, २८)।

खाह्यसु—' रानुष्य को मनुरा नेवकर भवनानु राम वद शरत और लक्ष्मण के साथ राग्य का पालन कर रहे ये वो हुछ दिनों के पम्मानु एक हुढ वाह्यस्तु जो उसी जनपद ना निवासी मा, अपने मृत बालक का यव लेकर रागदार पर बामा और राजा नो रीपी बताकर विकाश करने नगा। उठने कहा कि उत्तने जमी भी घुठ नहीं बोला, कभी किसी की हिंखा नहीं की, और ना कभी जिखी माणों को स्ट पहुँचार, लो उनके पुत्र स्वाम के ही विश्वी दुष्पमंक्षे कारण हुई है (७. ७३, १-१५)।"

भ

भागीरण, सारा दिलोप ने जुपानिक पुत्र वा नाम है (१. ४२.७, ७०, ६०)। दर्गरे निता ने वहुँ पाता चनाया (१ ४२, १०)। ये एक पर्यवस्तव्य सार्विष है (१ ४२, ११)। गंगा को भूनक पर लाने तथा पुत-प्राप्ति के रिने क्टूनि योक्स नामक तीर्थ पर सैप्येसक तक तत्त्वस्या की भगीस्य ] (194) िभागिस्य (१. ४२, ११-१३)। "थे दोनो मुजार्वे ऊपर उठाकर पश्चाप्ति का सेवत करते और इन्द्रियो को वदा में रखते हुवे एक-एक मास पर बाहार बहुण करते थे । इस प्रकार तपस्या करते हुये इनके एक सहस्य वर्ष व्यनीत हो गये (१ ४२, १२-१५)।" इनकी तपस्या से इन पर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हुये और इनके सम्मुख उपस्थित होकर इनसे वर माँगने के लिये वहा (१ ४२, १६)। इन्होंने ब्रह्मा से यह वर माँगा कि सगर-पुत्रों की भस्मराज्ञि को इन्हीं के हाथ से गगा का जल प्राप्त हो और इन्हे एक सन्तान भी मिले जिससे इनकी कुल-परम्परा नष्ट न हो (१ ४२, १६-२१)। ब्रह्मा ने इन्हें भनीवाधित वर देते हुये, गगा के बेग को सहन करने मे एकमात्र समर्थ शंकर की प्रसन्न करने का परामशं दिया (१ ४२, २२-२५) । तदन तर ब्रह्मा ने गगा से इनपर अनुग्रह करने के लिये कहा (१ ४२, २६)। ब्रह्मा के चले आने पर इन्होंने पृथिवी पर नेवल अँगुठे के अग्रभाग को टिका कर सडे हुये एक वर्ष तक भगवान् शकर की उपासना की (१ ४३,१)। इनकी तपस्या से प्रसन्त होकर शकर ने गमा को अपने मस्तक पर घारण करने का आखासन दिया (१ ४३, ३)। गगा को शिव के जटाजट में ही चलझा हवा देखकर इन्होंने पुन धोर तपस्या की जिससे प्रसन्त होकर शिव ने अन्तत गगा को बिन्दु-सरोवर में छोड दिया (१ ४३, ७-११)। उस समय गगा की सात घाराओ में से एक धारा मगीरय के दिव्य स्य के पीछे-पीछे चलने लगी (१ ४३, १४-१५)। जिस समय गना इनके रय का अनुसरण कर रही थी तब ऋषि, राक्षस, गन्यवं, क्लिर, देवता, दैत्य, दानव और अप्मरा इत्यादि भी गना के साय-साय चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३)। जब जह्न ने गगा को अपने कान के छिद्रो द्वारा प्रकट किया तो वे पुन. इनके रथ का अनुमरण करती हुई चलने लगी (१४३, ३९)। ये गगा को उम रसातल प्रदेश में ले गये जहाँ सगर-पुत्रो की मस्मराशि पड़ी हुई थी (१ ४३, ४०-४१)। "इस प्रकार गगा को साथ लेकर इन्होने समुद्र तक जाकर रसातल में प्रवेश किया जहाँ इनके पूर्वजो की भरमराशि पही हुई थी। जब वह भरमराशि गगा के जल से आप्जाबित हो गई तब ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित हो कर इनवी उस नायें मे सफलता प्राप्त कर तेने के लिये प्रशासा की जिसमें इनके पूर्वज असफल ही चुके थे (१ ४४, ३–१५)।" 'तारिता नरधादूँल दिवं यातास्व देववन्', (१ ४४,३)। वितामहाना सर्वेषा स्त्रमत्र मनुजाधिय । नुरुष्य मलिछ राजन्यतिज्ञामपत्रज्ञम् ॥', (१ ४४,७)। 'पुननं चित्रता नेतु गमा प्रायमान-नय', (१ ४४, ११)। 'सा त्वया समतिकान्ता प्रतिज्ञा पुरुपपँम', (१ ४४,

१२)। 'भगीरवस्तु राजींप इतवा सिळलमुत्तमम् । ययात्रम यमान्याय साग-

राणा महाबसा ।।, (१ ४४, १७) । ब्रह्मा के देवलोक कीट जाने पर (१ ४४, १६) इन्होंने गया के पबिन जरू से क्रमस सभी समस्युओं का विधिवत् सर्वण किया (१ ४४, १७) । इन ब्रक्तार सफल नगोरस होकर ये जबने राज्य वो लीट गाँव और राज्य का सास्त करने रंगे (१. ४४, १६) । इनके प्रत्न का नाम कन्नुस्त्य सा (१ ७०, १९)।

 भद्र, उत्तर दिशा में स्थित हिम के समान ब्रेट एक दिग्गण का नाम है को अपने सरोर से इस पुष्टियों को धारण किये था। सनर के साठ हजार

पत्रों ने दगरी प्रदक्षिणा की (१ ४०, २२-२३)।

2. भद्र, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनीरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)। राम के गुउने पर इसने बताया कि पुरवासी मुख्यत रामण के बिनाधा और राम की विजय की ही विशेष रूप से चर्चा करते हैं (७ ४३, ७-८)। राम के शहुन जाइह करने पर इसने बताया कि जार के लोग रावण द्वारा अवहुत होने के बाद भी सीता को पुन यहण कर केने की बहुत जच्छा नहीं भाग रहे हैं (७ ४३, ११-२०)।

भद्रमदा, त्रोधवया और कश्यप की एक पुत्री का नाम है (३ १४,

२१) । यह द्रावती की माता थी ( ३ १४, २४ )।

भय, यम की बहन का नाम है जिसका हेती से विवाह हुआ था। इसने विकुतकेश नामक पुत्र उत्पन्न किया (७ ४,१६-१७)।

मस्राड, एक यन का नाम है। केकद से लौटते समय भरन इससे होकर

बाये ये (२ ७१, ५)।

्र. भरतः, घुवमन्यिके पुत्र शीर अस्तित के पिता का नाम है (१ ७०. २६)।

२. भरत, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये

सुवीय ने वातवल को मेजा बा (२ ४३, ११)।

३. अस्त, कंत्रेयों के गर्म से उत्सव दराय के पुत्र का नाम है। क्षेत्रयों ने इनते राज्यों भिनेक तथा राम के बनतान का बायह किया (१ १, २२)। रक्षरण की मृतु के प्रचान बनिष्ठ जादि ब्राह्मणों ने इन्हें राजा बनताना चाहा परानु के सीयाम के अधिकार का अवहरण नहीं करना चाहते ये अब जन में जाकर इन्होंने राम को लौटाने का अध्यान किया (१ १, २३-३६)। जब राम ने पुत्र बरोध्या लोटना बस्बीकार कर दिया तो ये उनकी चरण-पालुका किर लोट जाय और निव्हाम म निवास करने बगे (१ १, २६-३९)। तम के नावास के पाल पर होगा है पर नावास करने वा (१ १, २०)। राम के नावास के प्रवास का बारपीकि

३. भरत ] ( 200 ) ि भरत ने पूर्वदर्शन किया (१ ३,१६)। इनके द्वारा राम की पादकाओं के अभिषेक तथा नन्दिशाम मे निवास का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, १७)। मे कैनेयी के गर्भ से उत्पन्न हुये 'भरती नाम कैनेय्या जले सत्यपराकम । साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणै ॥', (१ १८, १२)। इनवा जन्म पुष्य नक्षत्र तथा भीन लग्न मे हुआ और ये सदैव प्रमन्न रहने थे (१ १८, १४)। दशरय ने इनका नामकरण किया (१ १८, २१)। रात्रुष्त को भरत प्राणी से भी अधिक प्रिय थे (१ १८, ३३)। विश्वामित्र की सम्मति (१ ७२, १- द ) के अनुसार जनक ने दुराध्वज की वन्या का मरत के साथ पाणिग्रहण कराने की अनुमति दी (१ ७२, ९-१२)। ये रूप और यौनन से सम्पन्न, लोकपालों के समान तैजस्वी तथा देवताओं के तत्य पराक्रमी थे (१ ७२. ७)। इनके संगे मामा, केक्य राजक्मार बीर युवाजितु , इन्हें देखने अयोध्या थाये (१ ७३,१-५)। इनका माण्डवी के माथ विवाह हुआ (१ ७३, २९)। विवाह के पश्चात् अयोध्या छीटकर इन्होने जनता का स्वापत ग्रहण विया (१ ७७, ६-९)। विवाहित जीवन का आनन्द प्राप्त करते हुये ये अपने पिता दशरय की सेवा करने लगे (१ ७७,१४-१५)। दशरथ ने अरत की अपने मामा युघाजित के साथ केकय जाने की व्याता दी (१ ७७, १६-१०)। दशरण, श्रीराम, तथा अपनी माताओं से पूछकर, ये शहूचन के साथ वहाँ से चल

अपने मामा गुणाजित् के साथ केलय जाने की व्याता दी (१ ७७,१६-१८)। द्वाराय, वीराम, तथा अपनी माताओं से पूछकर, ये राष्ट्रण के साथ नहीं से वल दिये (१ ७७,१८-२०)। इनके साम दर्गते पुत्र के भी किंपिक स्मेह तथा लाड प्यार से रखते और इनकी समस्य इच्छाओं की पूर्ति वरते थे, दिनकी असस्य इच्छाओं की पूर्ति वरते थे, दिनकी इन्हें क्याने युद्ध पिता द्वाराय की सदैव समस्य इच्छाओं की पूर्ति वरते थे, दिन्दें माराय इच्छाओं की पूर्ति वरते थे, दिन्दें माराय इच्छाओं की प्रति दें १, २-३)। राजा द्वाराय में महेत्र के समान पराम मी अपने पुत्र अस्त का सदैव समस्य विधान सरते प्रति (२ १, ४)। भाम प्रतु सता युत्ते आति अस्त सिर्फा । व्याराय की स्मान सामान सिर्फा । व्याराय की स्मान सामान सिर्फा । व्याराय की द्वितीय पुत्र होने के बाराय में शीराम के बाद ही राज्य के विधान हों सबसे थे (२ १, ०)। भत्र ते राधवन्तुन्यों भरतेन महासमना, (२, १२, २१)। पत्र स्वाबन्दते रामान्द्रस्तो राज्य युन्ती स्वयत्त हों हो वर दें थे। भाम स्वावत्त स्वावत्त स्वावत्त (२, २१, २१)। भाम स्वावत्त स्वावत्त (२, २४, २१)। भाम स्वावतियवर ॥ अवजीमनुस्तत सामान स्वावतियवर ॥ अवजीमनुस्तत सामान सुन्ति पत्र पत्र (२ १७, ११)। मान हों स्वावतियवर ॥ अवजीमनुस्तत सामान सुन्ति महास्वावित्त । इस्वावत्त सामान सुन्ति भाम सामान सुन्ति पत्र पत्र सामान सुन्ति पत्र सामान सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति स्वावत्त ॥ सुन्ति सुन्ति स्वावत्त ॥ सुन्ति सुन्

युवराज समीक्षित ', (२ ४६,९)। 'भरत सन् वर्मात्मा', (२ ४६,७)।

राम के बनवास पर विलाप करती हुई बयोध्या की स्त्रियो द्वारा इनका वर्णन (२ ४८, २८) । राम ने गुमन्य की कौटाउँ हुमै अरत के लिये सदेश भेगा (२ ४२, ३४-३६)। भीराम ने इनके मुखी जीवन का वर्णन किया (२ १३, ११-१२) । दसरप को उपस्थिति में सुमन्त्र ने भरत के प्रति श्रीराम का • संदेश सुनाया (२ ४८, २१-२४)। 'वक्तव्यश्च महाबाहरिक्ष्वाकुकुलनन्दन । वितर योवराज्यस्यो राज्यस्यमनुपालम ॥, (२ ५=, २२) । दशरम की मृत्यु के समय ये केक्स देश में थे (२ ६७, ७)। इनको केक्स से अयोध्या लाने के लिये दूत भेंने गये (२ ६८, ३) । जिस रात दूतों ने केरूय नगर में प्रवेश किया उसी रात इन्होंने एक अधिय स्वप्न देखा (२ ६९,१)। अधिय स्वप्न को देखकर ये मन ही मन अस्यन्त संतप्त हुये (२ ६९, २)। सुहुदो द्वारा इनकी अप्रसन्नता का कारण पूछ जाने पर इन्होने अपने दुस्यप्त का वर्णन किया (२ ६९, ६-२२) । दूत केक्य देश में भरत से जा मिले, और भरत ने उनका स्वागत किया (२ ७०,२) । "भरत ने दूतो द्वारा लाई गई उपहार की वस्तुमें अपने मामा और नाना के लिये अपित कर दी। तत्पश्वात इच्छानुसार वस्त्यें देकर दुतो का सत्कार करने के अनन्तर उनके दशरण, श्रीराम, लक्ष्मण, कौसल्या स्मित्रा और कैंक्सी का कुराल-समाचार पूछा (२ ७०, ६-१०)।" इन्होंने इनो के समक्ष केक्यराज से अयोध्या चलने की बाजा माँगने के प्रस्ताव को रक्सा (२ ७०, १३) । इन्होने केक्यराज से अयोध्या जाने की अनुमति मांगी ( २ ७०, १४-१५) । जाने की सीझता के कारण इन्होने अपने नाना, वेक्यराज, के प्रदान किये हुये वन का अभिनन्दन नहीं किया (२. ७०, २४)। दूतो के आगमन तथा दु स्वप्त देखने के कारण भरत अव्यधिक चिन्तित हो रहे थे ( २ ७०, २५ )। "अपने आयामस्यान का परित्याग करके भरत राजमार्ग पर गये । तदनन्तर नाना, नानी, मामा पुषात्रित और मामी से विदा लेकर रामुष्त सहित रव पर सवार हो लगोच्या के लिये प्रस्थित हुये। सेवको ने भी इनका अनुसरण किया (२ ७०, २६-३०)।" राजगृह से अयोध्या तक की इनरी यात्रा रा वर्णन किया गया है ( २. ७१, १-१८ )। अयोध्या नगरी को उदास बेलकर ये अत्यन्त मर्माहत हुये (२. ७१, १९-३१)। इन्होंने वैजयन्त-द्वार से पुरी में प्रवेश किया जहाँ द्वारपाली ने दनका स्वागत किया ( २ ७१, ३२-३३)। नगर को उदास देसकर में अत्यन्त उद्धिम हो उठे (२. ७१, १४-४२)। स्ट्रोने राजमवत ने प्रवेश दिया (२.७१,४४)। 'राजप्रासाद के उदान और दुखी स्वस्प को देलकर वे अरवन्त शोवप्रस्त हो उठें (२.७१, Yu-YE) ! पिता को एनके भवन में न देखकर ये अपनी माता के कहा में वये (२ ७१,१)। इन्होंने अवनी माता के शुभ परणों में प्रणाम किया (२ ७२,

इ. भरत ] (२०२) [३. भरत ३)। इनकी माता ने इन्हें छाती से लगा लिया और इनका कुपल समाचार पूछा (२ ७२, ४-६)। 'भरत राजीवलोचन', (२ ७२,७)। ''केंकेपी

के पूछने पर इन्होंने बताया कि नाना के घर से अयोध्या पहुँचने मे इन्हें सात रात्रियाँ मार्ग मे ऱ्यतीत करनी पडी । इन्होंने यह भी बताया कि मार्ग मे दूरों के जल्दी चलने के आग्रह के कारण इन्होंने अपने दल की पीछे ही छोड दिया। तदनन्तर इन्होने पिता के सम्बन्ध में पूछा (२ ७२, ६-१३)।" 'तच्छुत्वा भरतो वावय धर्माभिजनवाबच्छिच ', ( २ ७२, १६ )। 'महाबाहु ', (२ ७२,१७)। 'देवसकाश', (२ ७२,२२)। ये दशस्य की मृत्यु का समाचार सुनकर विलाप करते हुये सूमि पर गिर पडे (२ ७२, १६-२२)। मतवाले हाथों के समान पूछ संया चन्द्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस पुत्र को भूमि पर पडा देखकर कैंकेयी ने उठाया (२ ७२, २३)। "इन्होने पूछा कि दशरय की मृत्यू कैसे हुई ? श्रीराम कहाँ हैं ? और दशरय के अन्तिम शब्द क्या थे ? (२ ७२, २६-३४) ।" इन्होने राम आदि के सम्बन्ध म पुन पूछा (२, ७२, ३९-४०)। इन्होने कॅनेयी के बचन को मुनकर पुन राम आदि के सम्बन्ध मे पूछा (२ ७२, ४३–४४)। 'दशरण की मृत्यु और श्रीराम के बनवास के लिये कैकेयो को दोगी बताते हुने इन्होंने उसे फटकारा। तदनन्तर इन्होंने बन में जाकर श्रीराम को शैटाने तथा सिहासन पर बैठाने का निश्वय किया (२ ७३, २-२७)।" इस प्रकार कह कर ये पुन जोर-जोर से कॅकेसी की फटकारने लगे (२ ७३, २८)। "इन्होने अत्यन्त करु शब्दों में कैकेयों को धिवकारते हुये बनामा कि उसने अपनी कुटिलता के कारण क्सि प्रकार भाता कौसल्या को दुखी किया। तदनन्तर इन्होंने श्रीराम को राजसिहासन पर बैठाकर स्वय वन चले जाने का निश्चय किया जिसमें कैंकेयों के वाप का प्रायश्चित हो सके (२ ७४, २-३४)।" इस प्रकार कहते हुये ये कोध से मून्छित हो गये (२ ७४, ३४-३६)। 'जब इन्हें पुन होश बाया तो अपनी माता की ओर देखते हुये उसकी निन्दा की और मन्त्रियों से कहा : 'मुझे राज्य नहीं चाहिये । महात्मा श्रीराम के वनवास और सीना तया लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नही है कि यह कव भीर कैसे हुआ।'(२ ७४,१-३)।" इस प्रकार वह वर ये सतुष्त के साय कौसल्या के भवन मे गये, जहाँ उन्हें अचेन देख कर उनकी गोद मे लियट कर पूट पूट कर रोजे रुने (२ ७४, ७-९)। कीसत्या का द्योकपूर्ण वचन सुनकर इन्होंने विविध प्रकार से शपथ खाते हुये अवनी निर्दोणिका प्रमाणित करने का प्रयास किया (२ ७४,१७-४८)। इस प्रकार अपने का

मामपूर्वक निर्दोप सिद्ध करते हुये से कीसत्या के चरणों से अवेत होकर गिर

के कहने पर इन्होंने दशरय के दाह-संस्कार की व्यवस्था करने की आजा दी (२ ७६,३)। दशस्य के शव को देखकर ये अत्यिषक विलाप करने लगे (२, ७६, ४-९)। दक्षिक के कहने पर ये कुछ शान्त हुये (२ ७६, १२)। दग्रस्य की रानियो सहिन इन्होंने दग्रस्य को जलाञ्जलि दी ( २ ७६, २३ )। दशाह व्यनीन हो जाने पर इन्होंने स्वारहवें दिन बात्मशुद्धि के लिये स्नान और बाद्ध तथा बारहर्वे दिन अन्य बाद्ध सम्पन्न करके ब्राह्मगो को प्रसुर दान दिया ( २, ७०, १-२ )। तेरहर्वे दिन जब ये रिता के चितास्थान पर आये सो पूट-पूट कर रोने उने और मूमि पर गिर पट (२ ७०, ४-९)। इनके मन्त्रियों ने इन्हें उठाया (२ ७७, ९-१०)। विशिष्ठ ने इन्ह सान्त्वना दी (२ ७७, २०-२३)। मन्त्रियो के आदेश पर इन्होंने अन्य तियार्थे सम्पन्न की (२ ७७, २४-२६)। शतुब्द का कडोर वचन सुनकर भयभीत केनेयी इनकी शरण में लाई (२ ७६, २०)। इन्होंने मन्यस को और अधिक यानना देने से बतुष्त को रोका (२ ७८, २१-२३)। "दशस्य की मृत्यु के चौदहवें दिन जब राजकर्मचारियों ने इनसे राज्यिमहासन ग्रहण करने का निवेदन किया तब इन्होंने विनम्ननापूर्वक दम प्रस्ताव को अस्त्रीकार करते हुये कहा कि राज्य के वास्तविक अधिकारी श्रीराम ही हैं। इंन्होने वन मे जाकर श्रीराम को राजा बनाने तथा उन्हे छीटा कर अयोध्या लाने का निर्मय करते हुये सेवको और जिल्पियो से एतदर्थ मार्ग ठीक करने के लिये कहा ( २. ७९, ६-१३ )।" "उम दिन रात्रि के थोडा रीप रहने पर मून और मागबों ने भरत को जाने के किये स्तवन बारम्भ किया । इन व्यनियों को सुनकर भरत जाग गये और भी राजा नहीं है, अन इनको बन्द करों, कह कर पुन विलाप करने नमें (२ ८१, १-७)।" बितिष्ठ के सहते पर समामवन मे बाह्मण, क्षत्रिय, सेनापति, अन्य राजकृमार खादि एकत्र हुये, और इन कोगों ने वहाँ उपस्थित होने हुये भरत ना दशस्य की ही भौति अभिनन्दन किया ( २ = १, १३-१५ )। उस समय वह सभा दरारप-पुत्र भरत से बुक्तोंकिन होकर वेंसे ही शोधिन होने लगी असे पूर्व समय में राजा दसरय की उपस्पित पर सोभित होती थी (२ =१, १६)। 'तामार्वगणसपूर्णी भरत अग्राहा समाम् । इदर्गे बुद्धिसम्पन्न पूर्णबन्दा निशा-निव ॥', (२ पर, १)। "वसिष्ठ द्वारा राज्यमिहासन-प्रहण के साग्रह पर इन्होंने उनसे कहा कि राज्य-सिंहासन पर श्रीपान का ही वैध अधिकार है। हदनन्तर अपनी माता के कुक्म का प्राथरिवत करने के लिये इन्होंने बन में जाकर श्रीराम को लौटाने की इक्टा व्यक्त की ( २ ८२, ९-१६ ) ।" "इन्होंने

मुन कर इन्होंने इन्हुरी बूश के नीचे उन कुब नमूह को देखा क्रिम पर धीराम नै रात्रि के रुमस रावन क्या था, और उने अपनी मानाओं को भी दियाया (२ ==,१-२)। "धीराम धीना के बन के कटो की कलना करके दर्शने भीर दिलाप करते हुये लढमण की भिक्त की सराहना की जो उस परिस्थिति में भी राम के साथ थे। इन्होंने कहा कि उस समय, जब सब लोग अयोध्या से दूर हैं, अयोध्यापुरी श्रीराम के बाहूबल से ही रक्षित है। तदनन्तर इन्होने प्रतिज्ञा करते हमें कहा 'आज से मैं भी पृथिबी पर ही शयन, फल-मरू का भोजन, और बरुहरू तथा जटा घारण कहाँगा । बनवास के जितने दिन शेप है अनुने दिन अब श्रीराम के स्थान पर में बन में रहेंगा और श्रीराम अयोध्या का पालन करेंगे। में भीराम के अरणो पर भरतक रखकर उत्ते मनाने की चेटा करेंगा। यदि इस प्रकार आवृह करने पर भी श्रीराम छीटने के लिये प्रस्तुत न हमें तो मैं भी दीर्घकाल तक बन मे ही निवास करूँगा। (२ ६८, ३-३०)।" श्रानुवेरपुर म गङ्गा के तट पर एक रात्रि व्यतीत करके इन्होने गङ्गा पार कराने के लिये शतुष्त से गुह को बुलाने के लिये कहा (२ ५९, १-२)। गृत के क्याल समाचार पूछने पर इन्होंने बताया कि रात की इन्हें भनी प्रकार निज्ञा बाई, और इसके बाद गङ्का-पार उहारने की व्यवस्था करने के लिये गुह से निवेदन किया (२, ६९, ६-७) । इन्होने स्वस्तिक मामवाली गुह की नौका दारा गङ्गा को पार विया (२ ८९, १२) समस्त सेना के साथ गद्धा की पार करके ये प्रयाग वन मे पहुँचे जहाँ अपनी सेना को विधान करने का आदेश देकर ऋत्विजो तथा राजसभा के सदस्यों के साय महर्षि भरद्वाज के बाधम पर गये (२ =९, २०-२२)। भरद्वाज-आधम के निकट पहुँच कर इन्होंने केवल दो बस्त्र घारण किया और पुरोहितो को आगे कर के पंदल ही मुनि के काश्रम पर गये (२.९०,१-२)। आश्रम के रिष्ट्रगत होने पर इन्होंने मन्त्रियों को भी पीछे छोड दिया और केवल पुरोहितों के साथ ही आगे गये (२ ९०, ३)। इन्होंने सरदाज की प्रणाम किया ( २ ९०, ५ )। विधिवन स्थागत करते हुवे भरद्वाज ने इनका कुशल-समाचार पूछा (२ ९०,६-७)। इन्होंने भी भरद्वाज का नुशल-समाचार पुटा (२ ९०, ६)। "नव मरदाज ने राम के प्रति इनके उद्देश्यों पर धका प्रकट करते हुये इनसे बन में आने का कारण पूछा तो दुल के कारण इनके नेत्रों से अन्यु छलक पटें। इन्होंने बताबा कि राम बादि की बनवास देने या निर्णय इनकी अनुपस्थिति मे ही किया गया जिसके लिये ये चिनक भी दौषी नहीं और अब ये शीराम की बन से छौटाने के लिये ही जा रहे है (२,९०,१४-१=)।" मरदान का निमन्त्रण स्वीकार करते हुवे इन्होंने उन्हीं के आधम पर राति व्यतीत करने का निश्चय किया (२ ९०, २३-२४)। जब भरद्वात मुनि ने इन्हें आदिय्य बहुण करने का निमन्त्रण दिया तो इन्होंने निनमतापूर्वक उनसे कहा 'बन मे जैसा वातिष्य-सरकार

३. भरत ] (२०६) [३. भरत सम्मव है वह तो बाप पास, अर्थों और पण्यूल आदि देकर करही चुके हैं।' (२९१,२)। भरताज के पुत्रने पर इन्होंने बनाया कि आध्रम में विस्तृत

न उपस्थित हो इसलिये इन्होने अपनी सेना को पीछे ही छोड़ दिया है (२ ९१.६-९)। महाप भरदाज के आग्रह पर इन्होंने अपनी सेना की भी बड़ी बुलवा लिया (२ ९१, १०)। भरद्वाज के बाग्रह पर इन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महल में प्रवेश निया और नहीं की व्यवस्था देखकर अध्यन्त प्रमन्न हुये ( २ ९१, ३५-३६ )। "उस मदन मे इन्होने दिव्य राज मिहासन, चेंबर, और छत्र भी देखे तथा थोराम की भावना करके मन्त्रियो सहित उन समस्त राजकीय वस्तुओ की प्रदक्षिणा की। सिहासन पर श्रीराम के विराजमान होने की भावना से उसका पुजन करने के बाद ये अपने हाथ में चैतर लेकर मन्त्री वे आसन पर बैठे (२ ९१, ३७-३८)।" गन्धवों और अप्सराओ ने नर्तन तथा गायन से इनका मनोरजन किया (२ ९१. ४०-४०)। इसरे दिन प्रान काल प्रस्थान की आजा सेने के लिये ये मरदाज मूनि के पास गये (२ ९२, १)। भरद्वान के पुछने पर इन्होने बताया कि आतिस्य-मत्कार भी सुन्द्रर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुत्र हुई, और तदननार इन्होंने मृति से चित्रकृट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये कहा (२ ९२, ४-६)। भरद्वान के कहर्न पर इन्होंने उनसे अलग-जलग अपनी मानाओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६)। कंकेयों का परिचय कराने समय ये कीय से भर कर फुफ़बारते हुए सप की माँति लम्बी सास सीचने लगे (२ ९२, २७)। महर्षि भरद्वाज से आजा लेकर इन्होने अपनी सेना आदि को यात्रा के लिये सन्नद्ध होने का खादेश दिया (२ ९२, ३१)। य स्वय एक शिविका में बैठकर चले (२ ९२, ३६)। इस प्रकार अपनी विधाल सेना वे साय, जो समुद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, भरत ने यात्रा आरम्भ की (२ ९३, ३-४)। चित्रकृट के निकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के प्राकृतिक सौन्दर्यं ना वसिष्ठ तथा शत्रुष्त से वर्णन निया ( २ ९३, ६-१९ )। सदनन्तर इन्होने यीराम और लक्ष्मण का पना लगाने के लिये अपने आदिमियों को बादेश दिया (२ ९३, २०) । जब सैनिकों ने एक स्थान पर पूँजा उठना हुआ देलकर इन्हें सूचित किया तो अपने समस्त सैनिकों को वही रुवने वा बादेश देवर सुमन्त्र और धृति के साथ स्वय उन स्थान पर जाने की इच्छा प्रसट की (२ ९३, २२-२%)। जहाँ के युंका उठ रहा था उस स्थान पर इन्होंने अपनी दृष्टि स्थिर की (२ ९३, २६)। इनको और इनकी मेना की देखकर सदमण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट क्ये (१ ९६, १७-३०)। 'मुमरव्य तु सौमिति ल्डमणं त्रोधमूच्छितम्', (२ ९७,१)। 'महाबने महो नाहे भरते

स्वयमारते', (२ ९७,२)। 'गन्येऽहमानतोऽयोध्या भरतो भ्रातृवल्लल । मम प्राणारित्रवतर बुळपर्मस्युस्मस्य ॥', (२ ९७, .९)। इन्होते सेना से एस स्थान की ग्रान्ति को भड़्त न करते हुये विधाम करने की आजा दी (२ ९७. २९)। "अपनी सेना को एक स्थान परठहरने का आदेश देने के पश्चात् इन्होंने रहा। कार्या क्या का रहा राज्य प्रश्निक का स्वतं हुन है। द्राप्तुष्ट तथा गुह और उत्तके अनुचरों हे श्रीराम के श्राधम का पता लगाने के लिये कहा। ऋतियों और मन्त्रियों रहित इन्होंने भी श्राप्तम का पता लगाने का निश्चय करते हुमे वहा कि जब तक श्रीराम आदि का पना नही चल जाता इनके मन को शान्ति नहीं मिल सकती (२ ९८, १-१३)।" इस प्रकार व्यवस्था करके इन्होंने पैदल ही वन में प्रवेश किया और एक साल-वक्ष पर चटकर श्रीराम की कृटिया को देखा (२ ९८, १४-१६)। श्रीराम का पता चरु जाने पर ये बत्यन्त हॉयत हो साधियो सहित उनके स्थान की बोर चने (२ ९६, १७–१६)। "अपनी सेना यो ठहरा कर ये थीराम के द्शन के लिये रामुष्त के साथ चले। उस समय ये रामुष्त से मार्ग का वणन करने जाते थे (२ ९९, १)। इन्होंने-गृहवत्सल -महर्षि वसिष्ठ से कहा कि दे इनकी माताओं को लेकर आर्थे (२ ९९, २)। श्रीराम की कुटिया की देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दाकिनी के तट पर विशाल हाथियो सया ऋषि मुनियों से सेविन उस स्वान पर पहुँच गये हैं जिसका मुनि भरहाज ने निर्देश किया या (२ ९९, ४-१३)। "मन्दाकिनी के वट पर स्थित विश्वकट में पहुँचकर यह इस बात को सोचकर विलाप करते लगे कि धीराम को इन्ही के कारण बनबास मिला । इन प्रकार सोचकर इन्होंने श्रीराम, सीता तथा सहमण के चरणों में गिरकर उन सोगों को मनाने का निश्चय किया ( २ ९९, १४-१७ )।" इस प्रकार विलाप करते हुये कृटिया के सम्मल लडे होकर इन्होंने देसा कि वेदी पर श्रीराम बीरासन मे, सीता तथा एदमण के साय, विराजमान हैं (२ ९९, १८-२६)। "श्रीराम को देसने ही इनका धर्य समाप्त हो गया और ये घोक के आदेग को रोक नही सके। इन्होंने अधु बहाते हुये गद्दगद वाणी में कहा 'जो सर्वेषा सुख-वंभव के ही योग्य हैंथे श्रीराम मेरे वारण ऐसे दुख में पड गये हैं। मेरे इसलोकनन्दित जीवन को घिनकार है। (२ ९९, २९-३६)।" इतना वहते दुवे ये 'आयं ! 'वह वर मूर्नि पर गिर पडे और जीक के कारण इसके अतिरिक्त कोई सब्द इनके मुख से निवल मही सका (२ ९९, ३७-३९)। श्रीराम ने इन्हें छाती से लगाते हुये अपनी गोद मे बैठा ल्या (२ ९९, ४०; १००, १-३)। स्रीराम ने स्राल प्रश्न के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२,१००,४-७६)। बन्कल धारण करने, जटा-जटा रखने, तथा बन में बाने दा जब श्रीराम और ल्थमण

ग्रहण करने का निवेदन किया (२ १०१, ४-१३)। इन्होंने पुन श्रीराम ने क्षयोच्या लौटने का बायह करते हुये पिना की मृत्यु का समाचार दिया और उनसे पिता का अलिम सम्कार बादि करने का निवेदन किया (२ १०२, १-९)। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्रीराम मृब्छिन हो गये तो इन्होंन उन्ह सहारा दिया (२ १०३, ५)। इन्होंने श्रीराओं से पिना की जलाञ्जलि बादि देने के लिय बहा ( २ १०३, १७ ) । पिता को जलाञ्जलि देन व लिये ये भी श्री राम के साथ मन्दाकिनी के तट पर गये ( ? १०३, २४-२५ ) । जब बीराम और विस्ट ने बपना-अपना बासन ग्रहण कर लिया तो अपने अनुचरों सहित ये हाय जोडकर बैठे (२ १०४, २९-३०)। समस्त रात्रि बोलपूर्वक व्यनीत करने के पश्चान इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौटकर सिहासन प्रहण करने के लिये कहा (२ १०५, १-१२)। "जब श्रीराम ने थयोध्या न लौटने का अपना दृदनिश्चय व्यक्त किया तव इन्होंने उनसे करवट होक्र चरणों मे शीश नवाते हुये एक दार पुत राज्य सिहासन प्रहण करके क्षत्रियों ने क्तंब्य का पारन करने के लिये कहा। साथ ही इन्होंने इस प्रकार निवेदन निया 'आप पिता की योग्य सतान बने रहे और उनके अनुनित कम मा समर्थन न करें । कैकेयी, में, पिताजी, मृहदगण, बन्धु-वान्यव, पुरवासी, तया राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज आप मेरी माता के कर दू को घो डार्ले तथा पिना को भी निन्दा से बचायें। यदि आप नहीं छीटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चर्रेगा। (२ १०६, २-३२)।" श्रीराम ने इन्ह समयाकर अयोध्या श्रीटने का आदेश दिया (९ १०७, १-१९)। "थीराम को अपने निरुचय पर हुड देखकर इन्होंने विना अग्न जलं ग्रहण विये उसी प्रकार सत्योग्रह करने वा दिनार प्रकट विया जिन प्रकार साहूकार के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के द्वार पर मुह उंक कर दिना अग्न-जल के पड़ा रहता है। इस प्रकार निरंक्य करके इन्होंने मुमन्त्र से श्रीराम की कृटिया के द्वार पर क्या विछाने के लिये कहा (२ १११, १२-१४)।" सुमन्त्र को सकीच करते देखकर इन्होंने स्वय ही हुस विठाया (२ १११, १५)। जब श्रीसम ने इनसे अबोध्या लौट साने वा आग्रह किया तो इहोंने नगर और जनपद के लोगों से कहा कि वे लोग मी थीराम को समझायें (२ १११,१९)। पिता के यवन की रक्षा के लिये इन्होंन थीराम के स्थान पर स्वय वन में रहन की इंक्टा प्रकट की (२ ११६,

२४-२६)। उस समय बन्तरिस में बहस्य भाव से गरहे हुई मुनियों तथा प्रत्यन रूप से बैठे महेरिया की बात सुनकर इन्होंने बीराम से गरंबड, वार्षना की कि वे निराधन को स्वीकार करके वनवाम की अवधि के किये अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर रें (२ ११२,९-१३)। यह कह कर ये श्रीराम के चरणों पर गिर कर उनसे अपनी बान मानने के किये प्रवल साग्रह करने कर्म (२ ११२, १४)। "स्होने श्रीराम से नहां के दो सुवर्णमूचित पादुकार आपके परणों में अपिन है, आप इनगर अपने करण रख दें। ये ही सम्पूर्व जगत के योग-तोन का निर्वाह करेंगी।' (२ ११२, २१)।" श्वीराम की चरण-पादका को ग्रहण करने हुये इन्होने श्रीराम से कहा 'मैं भी चौदह वर्ष तह जटा और चीर धारण करके फल गुल का आहार करता हमा आपके खायमन की प्रतीक्षा म नगर से बाहर ही निवास करूँगा। यदि चौदहवाँ वर्ष पर्ण होने गर नृतत वर्ष के प्रथम दिन ही मुक्त बापका दर्शन न मिला तो में अध्य मे प्रवश्च कर जाऊँगा। (२ ११२, २३-२५)।" इन्होंने श्रीराम की बरण-पादकाओं को राजकीय हाथीं के मस्तक पर स्थापित किया और श्रीराम से विदा री (२ ११२, २९)। श्रीराम की दोनो चरण-पादकाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये सद्भा के साथ रखपर बैठें (२ ११३,१)। चित्रकृट पर्वत की परिक्रमा करके ये महर्षि भरद्वाज के आश्रम मे पहुँचे (२ ११३, ६-४)। इन्होने मादरपूर्वक गहुपि का अभिवादन किया (२ ११३,६)। महर्षि के पूछने पर इन्होंने बताया कि श्रीराम ने समोध्या न लोडने का दढ निरुप कर लिया था और विमन्द्र जी के कहने पर अपनी अनुपस्थिति में अपनी चरण-पादुकाओं को अपना प्रतिनिधि मानना स्वीकार क्लि (२ ११३, ६-१४)। 'भरतस्य महास्मग, ( २ ११३, १५ )। इनके उच्छ विचारों की महर्षि भरद्वाज ने अत्यन्त प्रदास की (२ ११३, १६-१७)। इन्होने महर्षि भरदाज से विदा सी (२ ११३, १८-१९)। यमुका तथा गङ्गा को पार करने के पश्चात् श्वासुचेरपुर होते हुए ये अयोध्या आय जो निरत्साह, अन्यकारपूर्ण और उदास दिलाई पड रही थी ( २ ११३, २०-२४ )। इन्होंने अयोध्या को उदास देला (२ ११४, १९-२६)। इन्होने अधुपूरित नेत्रों के साथ दशस्य से रहित महल में प्रवेश किया (२ ११४, २७-२९)। छपनी माताओं को पहुँचा कर दन्होंने भीराम के छौटने तक निन्द्रशम में निवास करने का निश्चय व्यक्त तिया (२ ११४, १-३)। जब मन्त्रियों ने इसकी स्वीकृति दे दी तो इन्होंने सार्राव से अपना रथ तैयार करने के लिए यहा (२ १४४,७)। मासाओ से विदा लेकर इन्होंने समुच्य और मन्त्रियां-सहित नन्दियाम के लिए प्रस्थान क्या। (२ ११६, ६-९)। आहुवस्तत अरत अपने मस्तक पर श्रीराम की चरण-पाद्ना लिए हुए रव पर बैठ वर शीझता से मन्द्रियास की ओर चले १४ वा० को०

३. भरत 1 ( 015 ) ि ३. शरत (२ ११५, १२)। निद्रिषास पहुँच यर इन्होने गुरुजनो से कहा 'भेरे भ्राता ने यह उत्तम राज्य मुझे बरीहर के रूप मे दिया है, और उनकी ये चरण-पाद्रनायें ही सबके योग-क्षेत्र का निर्वाह करने वाली हैं।' ( २. ११४, १३-१४)। तदनन्तर मस्तक झुकाकर तन चरण पाटुकाओ के प्रति घरोहरस्त्ररूप राज्य को समर्पित करते हुए इन्होने समस्त प्रकृतिमण्डल से भी यही बात वही (२ ११५, १५-२०)। बल्कल, जटा, तथा मृति का वेश धारण करने भरत अपने मन्त्रियो सहित नन्दियाम मे पादकात्रो को थीराम का प्रतिनिधि मानते हुये निवास करने लगे ( २ ११४, २१-२४ )। इनके तपस्या के इस धन वी लक्ष्मण ने सराहना की 'अस्मिस्तु पुरुपव्याद्य काले दु खसमन्थित । तपक्चरति-धर्मात्मा त्वन्त्रक्त्या भरत पूरे ॥, (३ १६, २७)। 'अत्यन्तसुप्रसङ्ह सुकृमारी हिमादित ,' (३ १६, ३०)। 'पद्यपत्रेक्षण श्याम श्रीमाझिस्दरी महान्। धमंत सत्यवादी च ह्वीनियेशी जितेन्द्रिय ॥ प्रियाभिभाषी मध्रो दीर्घवाहर-रिदम । मत्यज्य विविधान्मोगानार्यं सर्वात्मना थित ॥ (३ १६ ३१-३२)। इन्होंने इस उक्ति को मिथ्या प्रमाणित कर दिया कि 'मन्थ्य प्राय पिता के नहीं बरन माता के गणी का ही अनवर्तन करते हैं। (३,१६,३४)। राम उस दिन की उद्विप्नतापुर्वेश अतिथा। करने छने अब उनका इनसे पूर्नीमलन होगा (३, १६ ३९-४०)। 'ता पाच्यति धर्मात्मा मरत मत्यवागुजु । घर्मनामार्थतत्त्वको निम्नहानुमहे रत ॥ नयश्च विनयश्चोभौ यहिमन्सत्य च सुस्यितम् । विक्रमश्य यथा रष्टं स राजा देशकालित् ॥,' (४. १८, ७-८) 'यस्मित्रपतिकाद्'ले भरते धमवत्सले,' (४ १८, १०)। श्रीराम न इनका स्मरण किया (४ २८, ५५)। 'अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान ने आधमवासी भरत को देखा को चीर-वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किये हुए दु क्षी एव दुर्वल रियाई पढ रहे थे। उनके मस्तव पर बड़ी हुई जटा और दारीर पर मैल थी। भ्राता के यनवास कटुल ने उन्हें बहुत द्वरा वर दिया या। एल-मूल हो उनका आहार या। वे इन्द्रियो वादमन करहे तपस्याम लिप्त तथा धर्माचरण करते थे। उनके सर पर जटाका भार बहुत ऊँचा ही गया या, और उनका धरीर भी वल्लल तथा मृग-वर्ष से ढेंका था। वे बडे सबम से रहते थे। उतका अन्त करण अन्यन्त निर्मल था, और वे एव बहारि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहेथे। वे स्रीराम की घरण-रादुकाओं को आगे रखकर पृथिबी का शासन करते थे। (६ १२४, २९-३४)। "जब हनुमान ने इन्हें श्रीराम के सकृतल छीट आने का ममाचार दिया तो पहने तो ये हुएँ से मुख्ति हो गये रिन्तु चेतना लौटने पर हनुमान् वा आण्यिन करक उन्हें अधुओं से निवित कर दिया । तदनन्तर इन्होंने हनुगान को बहुमूल्य

उपहार दिये (६ १२४,४०-४६)।" अनेक वर्षों के पश्चात् श्रीराम का नाम सुनकर इन्हें अपार हुपं हुआ, और इन्होंने हुनुमान् से पूछा कि श्रीराम बीर बानरों की मैत्री किस प्रकार हुई (६ १२६, १-३)। हुनुमान से समस्त बुत्तान्त मुन कर इन्होने कहा कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई (६ १२६, ५६)। 'श्रत्वा त परमानन्द भरत सत्यविकम,' (६ १२७,१)। "इस्होंने शक्त से क्षा 'गुद्धाचारी पूरप कुछ-देदताओं तथा नगर के समस्त देवस्थानी का स्वन्धित पूष्पी द्वारा ससमारोह पूजन करें। नगर की मलीभौति संजामा जाग, तथा समस्त पूरवासी थीराम के स्थापत के लिए नगर से बाहर चलें।' इनकी बात को मुत्र कर बाबुधन ने तदनुरूप व्यवस्था करने की आजा दो (६ १२७, १-५)।" ये बोराम की चरण-मादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके माताओ, अयोध्यादासियो, मिश्रयो इत्यादि के साथ औराम के स्वागत के लिए मन्दियाम आये (६ १२७, १४-१९)। कुछ दूर चलने के परचात इन्होने हनुमान से पूछा कि उन्होंने सत्य समाचार दिया था या नहीं, बयोकि उस समय तक श्रीराम का कोई चिन्ह नहीं लक्षित हुआ (६ १२७, २०-२१ )। जब धाराम का विमान इनकी ओर बढा तो ये उसपर हिंगू लगा कर करवड खड़े हो गये और दूर है ही अध्ये पात आदि से श्रीराम का विधिवत पजन किया (६ १२७, २०-३२)। "जब श्रीराम का विमान भूमि पर उत्तरा हो इहीने एक बार पून श्रीराम का अभिवादन करने के बाद एनका बालिजुन किया। इसके बाद लहमण तथा सीता का अभिवादन करके इन्होंने बानरयूयपतियों ना मालिङ्गन तथा सुबीव और विमीदण का स्थापत किया (६, १२७, ३४-४४)।" इन्होंने श्रीराम की चरण-पादकार्ये उनके घरणों में पहना दी और दोले 'मेरे पास घरोहर के रूप मे रक्का हुआ समस्त राज्य आज मैंने आपके खीचरणो मे लौटा दिया जिससे मेरा जन्म सफल हो गया' (६ १२७, ५०-५३)। इन्होंने करबद्ध होकर श्रीराम से प्रार्थना की कि वे अब राज्य-निहासन ग्रहण करें (६ १२८, १-११ । शदनन्तर इन्होन स्नान सादि करके नवीन वस्त्र घारण किया (६ १२८, १४-१५)। ये भीराम के रच के सार्वियने (६ १२८, २८)। राम की आजा से इन्होंने सुप्रीय की श्रीराम के बशोकवाटिका से मिरे हुये भवन में प्रवेश कराया तथा औराम के अभियेक के निमित्त जल लाने के लिये उनसे बानरों को भेजने के लिये कहा (६. १२८, ४६-४८)। लक्ष्मण के जम्बीकार करने पर इन्हें युवराज-पद पर लिमिपक्त किया गया (६ १२८,९३)। राम के राज्यामियेक के दूसरे दिन अन्य आताओं के साथ ये भी उनकी सभा में उपस्थित हुये (७ ३७, १७)। वन में सीता के अपहरण का समाचार

किया था (७ ३८, २४)। राजाओं ने जो रालादि के उपहार दिये थे उ हैं सेहर करमण और प्रमुख्य महित ये अयोध्या आये (७ १९, ११-१२)। दिहोंने श्रीराम के विलक्षण प्रमान के अन्तर्यंत्र स्थोध्या की समृद्धि के निये अगिराम के विलक्षण प्रमान के अन्तर्यंत्र स्थोध्या की समृद्धि के निये अगिराम की प्रमान की किये पैदन ही उनके भवत को ओर चल पर्ट (७ ४४, ७-८)। "पाम के पास पट्टेंच कर हरहोंने उन्हें अपना उदिमा देखा। उनके पर्या में प्रमान कर पर्या के प्रमान सहल किया (७ ४४) १४-१६)।" याम के रावश्च को मुनकर इनको यह उन्हारता हुई कि अगिराम कथा बहुता सहले हैं (७ ४४, २१)। श्रीराम के प्रजी

१४-(६)।" राम के शब्दों को मुनकर इनको यह उत्सुक्ता हुँ कि श्रीराम क्या बहुना चाहुत हैं (७ ४४, २१)। श्रीराम के पूजने पर ये स्वय जवनामुर वा वय करने के लिये प्रस्तुन हुँये (७ ६२, ९)। राम के बादेश पर इन्होंने शत्रुपन के अभिनेक की आध्यक व्यवस्था की (७, ६३, १२)। ये उत्तुपन को पहुँचाने के लिये गये (७, ७२, २१)। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ८३, १-९)। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ८३, १-९)। श्रीराम इत्या राजपूत यक का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनक्षमार पूर्वक विरोध करते हुँचे कहा कि दश प्रकार के यन से भूतव्यक्त के प्रता होना एक की क्या कहते पर इन्होंने उत्पुक्त होनर पूछा कहते पर इन्होंने उत्पुक्त होनर पूछा कहते पर इन्होंने उत्पुक्त होनर पूछा कहते यह इस इस का वया हुआ

(७ ६८, १-२)। विपुर्त जाति ही उत्तरित ना प्रवग मुनकर स्टमण सहित इन्होंने बत्यन्त आक्ष्यये प्रगट किया (७ ६९, १)। दुम्प्या ने जन्म का बुतान्त सुनने के पक्ष्यात् इन्होंने दुम श्रीयास हे इत के सम्बग्ध मुन्त (७, ९०, १-२)। राम के आदेश के बहुसार ये उन म्यान पर गये यहाँ या को व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७)। श्रम के समय वे गड्यन्त के साय स्वामन्तिन राजाओं के स्वायन सरकार के क्रिये निवुक्त किया गये थे (७ ९२, प्र)। राम के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्ती सहित एक विद्याल विता किया

मण्यों के देश के लिये प्रस्थान क्या (७. १००, २०-२४)। ये पर्यह दिन के प्रशाद के क्य पहुँचे (७. १००, २४)। दुधादिन के साथ मिल्टर हर्सने गण्यों में देश पर बालमण दिया (७ १०१, १-६)। सामहास्त कर हर्सने गीन करोड गण्यों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-६)। "गण्यवं देश मी विजित परने इंग्होंने उनकी वो राजधानियों, सल्लिका और पुरस्तावत्, बी स्थापना को जहीं है इनके पुत्रमण माण्यार देश पर सामन करने हों। सहस्तमार पीच यथे ने परनात् इन्होंने क्योंच्या लोडकर भीषण यो एंगूर्ण बुसान्त के जवसत निया (७ १०१, १०-१६)। सीराम के पहने पर हररोने सन्दुमार अञ्चर को काश्यव का जीर सान्दुमार बन्द्रकेतु की बन्द्रकाल का सातक बनाने वा मत्याव दिया (७ १०१, १८-६)। 'ताने साम परा मीर्ति लक्ष्मणो मत्तदस्वा। मुद्धुं दे दुसावर्षा अभिनेक च चिकरे।', (७. १०२, १०)। एक वर्ष तक चन्द्रकेनु के साम स्ट्रिने के बन्दाव से अयोग्या लीटे (७. १०), १२-१४)। इन प्रकार, ने बन सहस्न वर्ष तक आनन्द्रपूर्वक जीवन व्यानीत करते गई (७ १०२, ११-१७)। तब हन्हींने यह समाचार मुना कि शीपम प्रदे राज्य सीच कर राज्य वर्षा जाना चाहते हैं तो में जैंसे समाझिन हो गये (७ १००, १-५)। राज्य को अस्वीवार करते हमें स्टब्लिंग वह लोग और कुदा वा राज्यामियेक करते का प्रस्ताद रक्ष्मा, और सीप्रमामी हुतो के झार बीराम चहित व्यवी महाचारा का समाचार सानुक्त के साम मेना (७, १००, १८-६)। धीराम के परमधाम जाने के मत्य में भी जनके साम गरे (७, १००, १८-६)। धीराम के परमधाम जाने के मत्य में भी जनके साम

१. भरदाज, एर कृषि का नाम है जिनके परामशं पर ही धीराम ले विवरूट में अपना जाश्रम बनाया (१ १,३१)। छन्ता से छीटते समय श्रीराम ने इन्ही के बाधम में रक गर हन्मान के द्वारा भरत के पाम अपने आगमन का समाचार मेजा (११, ६७)। इतके साथ श्रीराम के मिलन की घटना ना बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१.३,१४-३७)। इनकी पर्णशाला में प्रवेश करके श्रीराम के तपस्था के प्रभाव से तीतो कालों की समस्त दातो को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेनेवाले एकाग्राचिल तथा तीक्ष्ण वनवारी महात्मा मखाज का, दर्शन किया जो अग्निहोत करके शिख्यो से भिरे हवे आसन पर विराजमान थे (२ ६४, ११-१२)। श्रीराम आदि ना हार्रिक स्वागत करने के पश्वात इन्होंने उन लोगो को विविध उपहार दिये (२ ५४, १७-१९)। इन्होंने श्रीराम से बताया कि ये उन लोगों के बनवास ना कारण जानते हैं, और इसके बाद इन्होंने उन लोगों को अपने आधम में वरने के लिये जामन्त्रित किया (२ १४, २१-२२)। श्रीराम के आपति करने पर इन्होंने उन्हें चिनकूट नामक स्थान पर आधान बनाने का परामशं दिया ( २ ५४, २८-३२ ) । 'त्रभाताया त शर्ववी भरक्षाजमुपाममत । उवाच नरवार्द्नो भूनि ज्वल्तिनेजसम् ॥ द्यवंशी मगवन्नव स यशील तदाश्रये । चिता. मोह वनिमनुजानातु नो भवान् ॥, (२ ५४, ३६-३७)। हुनरे दिन प्रान काल श्रीराम के पूछने पर इन्होंने वित्रकूट का वर्णन करने हुये पुन उमी का उल्लेख किया (२ ५४, ३०-४३)। जब श्रीराम आदि चित्रकृट के लिये प्रस्थान करने हने हो इन्होंने उन लोगो का स्वस्त्ययन' किया ( २ १५, १-२)। विषक्त के मार्ग का विस्तृत वर्णत करने के पश्चात से लौट

भरत करवड होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुवे तो इन्होने उनसे पूछा कि उन्हराति मे ठीक से निद्रा आई अथवा नहीं (२ ९२, २-३)। 'ऋषि मुत्तमतेजसम्', (२ ९२,४)। 'भरद्वाजो महातपा', (२ ९२,९)। भरत के पूछने पर इन्होंने चित्रकूट के सार्ग का वर्णन किया (२ ९२, १०-१४)। जब मरत की माताओं ने इन्हे प्रणाम किया तब इहोने भरत से उनका परिचय कराने के लिये कहा (२ ९२,१४-१९)। 'भरद्वाजो महपिस्त बुबन्त भरत तदा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिट वचनमर्यवत् ॥', ( २ ९२, २८ )।

श्योतं भरत को यह परामक्षं देने हुये कि उन्हें कैकेयों पर बाक्षेग नहीं करना बादिते, यह बताया कि धोराम का मनवास वाहत में देवो, दानवी बोर स्विपयों के कन्याय के किये ही हुआ है (२ ९२, १९-१०)। विजवूट से होटिये सके कन्याय के किये ही हुआ है (२ ९२, १९-१०)। विजवूट से होटिये समय पर बार्च (२, ११९, ४)। भरत के प्रमाम करने पर दन्तेने उनने गुछा कि वे धोराम से मिले कपना नहीं (२ ११९, ४)। भरत के प्रमास करने पर दन्तेने उनने गुछा कि वे धोराम से मिले कपना नहीं (२ ११९, १९)। 'भरीतम के पुष्टेन पर नहींने वताया कि खोपमा के पत्र नहींने वताया कि खोपमा के पत्र वे बत्त तक को समस्त पटनार्थे भी हरहें जात है। वदननार इन्होंने श्रीसाम के सुर पार्टित वरने साथम में हिम्मी करने का अनुसास होने के समय वे बत्त तक को समस्त पटनार्थे भी हरहें जात है। वदननार इन्होंने श्रीसाम के सुर पार्टित वरने साथम में हिम्मी करने का अनुसास होने के समय के स्वत तक को समस्त पटनार्थे भी हरहें आप हो। वदननार इन्होंने श्रीसाम के सुर पार्टित वरने प्रमुख्य (१ १२४, २०)। श्रीसाम के स्वत्य के स्विप्य उन्होंने साम को उनके द्वारा मीता हुमा दस्ता दिया (१ १२४, २०)। श्रीसाम के स्वत्य (१ ९ १, १)। स्वति के स्वत्य के साम विव्या है साम विव्या के साम विव्या है साम विव्या के साम विव्या है साम विव्या के साम विव्या है।

२. मरहाज, बाल्पीकि मुनि के एक शिष्य का नाम है जो तमसा नदी के तट पर अपने गुरु के साथ उपस्थित थे (१.२,४)।

सार्गय — इनका अपनी परनी रेषुना के मिलनेका उल्लेख (१. ११, ११) में ये बीराम के दर्शन के जिने मुक्तन को अपने काममन की सुबना देते हैं (७. ६० ४)) श्रीराम ने उत्तर में आर्गक बादि क्वियागुर के वह कार्य को खिद करते के लिये पूछा (७ ६१, १)। इन्होंने कवनागुर के वह काम मरावादार का वर्णन करके उन्हों भात होने वाले पत्र को दूर करने के लिये बीराम ते प्रापंता की (७ ६१, १-२५)। सनुस्त ने समुतान्तर पर सार्गय आदि मुनियों के साथ कदा-बार्श हारा काललेव करते हुवे निवास किया (७. ६६, ६६)। सीना के साथ पहुस के समय में श्रीराम के दरवार से उपस्तित ये (७ ९६ १)।

आसक्तुँ, राज्य के एक तेनाशी का नाम है। इसने राज्य की आजा-नुसार (४ ४६, ₹-१४) प्रत्य को लाय केटर हुनुसान् पर आजन्म किया परन् हुनुसान् ने हक्का चर्च कर दिया (४ ४६, ३१-३४)। यह केनुमनी बीर सुनानिन् का पुत्र सा (४ ४६, ३२-४०)।

भारती, तामा और कश्यप की एक पुत्री का नाम है ( ३. १४, १७ ) । इसने मास नामक पश्चिमों को जन्म दिया ( ३. १४, १० )। भीम, एक राक्षम प्रमुख का नाम है जिसके भवन वा हनुमान् ने दर्शन किया या (१ ६, २३)।

१. भृगु, हिमालय पर्वत के एक शिक्षर का नाम है (१ ३८,४)।

२. भूगु, एक महिंप का नाम है जिन्होंने राजा सगर और जनकी पत्ती के सी वर्ष तपस्था करने से मनन होकर वर दिया (१ देन, १)। महाने नगर को वरदान देते हुए बताया कि जनकों एक पत्नी एक पुत्र ने, और डितीय वस्ती एक पुत्र ने, और डितीय वस्ती ६०,००० पुत्रों को जनम देगी (१ देन, ७-६)। भूगु सत्यवता वर', (१ देन, ६)। 'वायम'ण नरव्याझ राजपुत्रमी प्रसास तम्,' (१ देन, ९)। 'भूगु परसमामिन', (१ देन, ११)। सान र नी पतियों के स्तु पुत्रमें वर निकासों है ०,००० पुत्र वर्षमा है। इस्तु पुत्रमें दर्ग निकासों है। ०,००० पुत्र वर्षमा है। इस्तु प्रस्ता है (१, देन, ९-१२)। आयम में उपत्रम-पूर्ण नार्य करने के नारण उनके दराजों ने हुमान् में सात देवा (७ १६, १२-२६)। सिप्तु में विकास के नारण पत्रमें पत्रमा निकास के स्तु प्रस्ता है। सिप्तु की साराया के स्तु प्रस्ता है। सिप्तु की साराया के प्रस्ता है। सात नी विकास के में प्रस्ता है। सात नी विकास के स्तु में अपने पीडित होकर मृत्रु ने तथा पा सात होने पत्र सन्तु के साराया की सात के प्रस्ता होने पत्र सन्तु होन र स्तु हो निविष के जीव-बेतस को पुत्र उनके सपिर में दोने कि के निविष के पत्रमा को स्तु करा के हित्र की हित्र कहा (७ १९, १२)।

भृगु-पत्नी—देवामुर-सम्राम में देवताओं से पोडिड हुउँ दैत्यों को भृगु-पत्नी ने अभय प्रदान किया जिससे कुपिन होकर विष्णु ने पक से उनका (भृगुपत्नी ना) सर नाट लिया (७ ६१, ११–१३)।

भृगुतुङ्ग, एक पर्वत का नाम है वहाँ पत्नी और पुत्रो के साथ बैठे हुये ऋषीक मनि ना अन्तरीय ने दर्शन किया (१ ६१,११)।

मकराल, एक रासत-प्रमुख का नाम है जिबके भवन में हनुवान ने आग लगा सी थी ( x 2x, tx) । यह तर का पुत्र वा ( ६ ७६, २) । वानरी सिहत राम और लटमण का वब करने की रायण की जाता ( ६ ७६, २-२) को रासने स्तोकार कर लिया (६ ७६, ४) । इक्ते रायण की साता पर तैनाय्यक्ष से पर और जेना भेकर रच्छानुसार रूप बारण करनेवाले निशाचरों के माथ पुढमूर्यि की और प्रस्थान किया । इस समय इसके मार्ग में बहुत के क्यपहुत हुये (६, ७६, ४-२१)। "वानरों और राससों का प्रमु हुता । इसने मानने को मायसपूरी से धायल कर दिया जिससे के पुळमूमि से इसर-अधर मागने को (६ ७९, १-७)।" इसने राम के साम जाकर उन्हें इन्द्र युद्ध के निन्ने क्षत्रराग (६ ७९, १-७)।" इसने राम के साथ युद्ध हुता । राम ने इसके पत्नुत, राम और पूल के दुनके-दुनके करके बन्न में बाने आनगाइस से इसके पत्नुत, राम और पूल के दुनके-दुनके करके बन्न में बाने आनगाइस से

समाध, एक देश का नाम है जहाँ के पूरतीर, सर्वधास्त्र विधारद, गरम उतार सोर पूराों में और उराना, स्रोहित, को दसरम ने अपने अस्त्रोम राज में आमन्तिन दिना गा (१ १३ र६)। रोज मदी का इन रेज में बहुने के नारल 'सामधों का साम पड़ा (१ ३२, ६-९)। स्वारम का बहुते आखिएरत मा, सड़ उन्होंने केंक्रेसी को धानत करने के दिने दन देश में उत्तरम होने वाली सहसुमें भी प्रसुक करने के जिसे कहा (२ १०, १९-४०)। सुबीच ने गितक को पर्यो धीता की कोल के जिसे मेना गा (४ ४०, २३।।

मञ्जल, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता या (७ ४३ २)।

सिल्-भद्भ, हुनेर के तेतायति ना नाम है जिसे रावण के तेतायति प्रहरत ने कंजात नर्रत पर परिट हुँगे पुर में पराजिन किया था (६ १९,११)। नुनेर नी माझा पर (७.१४,१-२) इन्होंने ४,००० वशो नो साय लेकर राक्ष्मों पर काशमण क्या (७ १४,३-६)। "ट्ल्होंने पूझाल पर गया का प्रहार करके उसे पराजित कर दिया, जिस पर दुणित हुने राजण ने इनके मुदुर पर प्रहार किया। राजण के एक महार से दनका मुदुट खिलक कर परारं में आ गया निजसे से 'पार्श्वमीलि' के नाम से प्रसिद्ध हुने (७ १४, १०-१४)।"

मतङ्ग, एक ऋषि का नाम है बिनका झाधम कीश्वारम्य से ३ कोत दूर पूर्व में स्थित या (३ ६९, =)। दक्के नाम पर प्रसिद्ध महज्ज वन पत्था सरीवर के तटवर्ती कृष्यभूक पर्वत पर स्थित या निगमें इस ऋषि की इच्छा स्वय एक शिविका में बैठकर चले (२ ९२.३६)। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ, जो समुद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, भगत ने यात्रा आरम्भ की (२ ९३, ३-४)। वित्रकट के निकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के प्रावृतिक सौन्दर्य का विसय्ठ तथा शत्रुष्त से वर्णन किया ( २ ९३, ६-१९ )। सदनन्तर इन्होने श्रीराम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिये अपने आदिमयी को आदेश दिया (२ ९३, २०)। जब सैनिको ने एक स्थान पर धूँआ उठता हुआ देखकर इन्हे सूचित किया तो अपने समस्त सैनिको को वही रहने वा आदेश देवर सुमन्त्र और पृति के साथ स्वय उन स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की (२ ९३, २२-२४)। जहाँ से संबा उठ रहा था उस स्थान पर इन्होने अपनी दृष्टि स्थिर की ( २ ९३, २६ )। इनको और इनकी सेना की देखकर लक्ष्मण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किये (१. ९६,१७-३०)। 'मुमरस्यं नु सौमिति ल्दमण त्रोधमूब्छितम्', (२ ९७,१)। 'महाबले महोत्माहे अस्ते

स्यममाग्ने', (२ ९७,२)। 'मन्येऽहमानतोऽयोध्या भरतो भातृबत्तल । मम प्राणात्मियतर मूल्यमंग्नुस्मरत् ॥', (२ ९७, .९)। इन्होने सेना से उस स्थान की सान्ति को भड़्त न करते हुये पिश्राम करने की आज्ञा दी (२ ९७, २९ )। "अपनी सेना को एक स्थान परठहरने का लावेश देने के पश्चात इन्होंने शत्रुम्न तथा गृह और उसके अबुचरों से श्रीराम के आश्रम का पता लगाने के लिये कहा । ऋतिवजो और मन्त्रियो चहित इन्होने भी आश्रम का पता लगाने कानिश्चयकरते हुवे वहाकि जद तक श्रीराम बादि का पता नही चल जाता इनके मन को शान्ति नहीं मिल सकती (२ ९८, १-१३)।" इस प्रकार स्पवस्या करके इन्होंने पैदल हो वन में प्रवेश किया और एक साल-क्ष पर चडकर शोराम की कृटिया को देखा (२ ९८, १४-१६)। शीराम का पता चल जाने पर ये अत्यन्त हर्पित हो साथियो सहित उनके स्थान की ओर बले (२ ९८, १७−१८)। "अपनी सेनाको ठहरा कर ये श्रीराम के दर्शन के लिये दावुष्त के माथ चले। उस समय ये समुध्न से मार्ग का वर्णन करते जाते थे (२ ९९, १)। इन्होंने-पुरवरसल - महर्षि वसिष्ठ से करा कि वे इनकी माताओं को लेकर लायें (२ ९९,२)। श्रीराम की कटिया मो देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दाकिनी के तट पर विशाल हाथियो तया ऋषि-मृनियो से सेवित उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिसका सृति भरदाज ने निर्देश विया या (२ ९९, ४-१३)। "मन्दाक्तिनी के तट पर स्थित चित्रकृट में पहुँचकर यह इस बात को सोचकर दिलाप करने लगे कि श्रीराम को इन्ही के कारण बनवास मिला। इस प्रकार सोनकर इन्होंने थीराम, सीता तया लक्ष्मण के चरणों में निरकर उन लोगों को मनाने का निश्चय किया ( २. ९९, १४-१७ )।" इस प्रकार विलाप करते हुये कृटिया के सम्मूख खडे होकर इन्होंने देखा कि वेदी पर शीराम वीरासन मे, सीता तथा रूक्मण के साय, विराजमान हैं (२ ९९, १८-२८)। "श्रीराम को देखते ही इनका धैर्य समाप्त हो गया और ये शोक के आवेग को रोक नहीं सके। इन्होंने अध बहाते हुए गृद्गद वाणी मे कहा 'जो सर्वया मुख-वैभव के ही योग्य हैं वे शीराम भेरे कारण ऐसे दुल में पड गये हैं। मेरे इस लोकनन्दित जीवन को धिनकार है। ( २, ९९, २९-३६ )।" इतना कहते दुवे ये 'आर्थ " कह कर मूमि पर गिर पड़े और बोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई शब्द इनके मुख से निकल नहीं सना ( २ ९९, ३७-३९ )। श्रीराम ने इन्हें छाती से लगाते हुये अपनी गोद मे बैठा लिया ( २. ९९, ४०, १००, १-३ )। श्रीराम ने क्याल-प्रश्न के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२,१००,४-७६)। बल्कल भारण करने, जटा-जूटा रखने, तथा दन में लाने का जब श्रीराम और छहमण

ग्रहण करने का निवेदन किया ( २ १०१, ४-१३ )। इन्होंने पुतः श्रीराम से श्रयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और उनसे पिता वा अन्तिम सस्वार आदि करने का निवेदन किया (२ १०२, १-९)। पिता की मृत्यू का समाचार सुनकर जब थीराम मूच्टित हो गये तो इन्होंने उन्हें सहारा दिया (२ १०३, ५)। इन्होंने श्रीराम ने पिता को जलाञ्जलि आदि देने के लिये कहा ( २ १०३, १७ )। पिना को जलाञ्जलि देन के लिये ये भी थी राम के साथ भन्दाकिनी के तट पर गये ( २ १०३, २४-२५ )। जब श्रीराम और विसन्द ने अपना-अपना शासन ग्रहण कर लिया तो अपने अनुचरो सहित ये हाथ जोडकर बैठे (२ १०४, २९-३०)। समस्त रात्रि शोकपूर्वक व्यतीत करने के पश्चात इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लीटकर सिहासन ग्रहण करने के लिये कहा (२ १०५, १-१२)। "जब श्रीराम ने षयोध्या न लौटने का जपना दृढनिश्चय व्यक्त किया तब इन्होंने उनसे करबद्ध होकर चरणो मे घीश नवाते हुये एक बार पुन राज्य-सिहासन प्रहण करके क्षत्रियों के क्तंव्य का पालन करने के लिये कहा । साथ ही इन्होंने इस प्रकार निवेदन किया 'आप पिता की योग्य सतान बने रहे और उनके अनुधित कमें का समर्थन न करें ! कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहुदगण, बन्ध्-बान्धव, पुरवासी, समा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज आप मेरी माता के कल दू को घो डालें तथा पिता को भी निन्दा से बचायें। यदि बाप नहीं लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चलुँगा। (२ १०६, २-३२)।" श्रीराम ने इन्हें समझाकर अयोध्या हौटने ना आदेश दिया (९ १०७, १-१९)। "श्रीराम को अपने निरमय पर हद देखकर इन्होंने विना अन्न जल प्रहण किये उसी प्रकार सत्याप्रह करने का विचार प्रकट किया जिस प्रकार साहूवार के द्वारा निर्धन किया हुआ बाह्मण उसके घर के द्वार पर मुह ढंक कर बिना अग्न जल के पड़ा रहता है। इस प्रकार निश्चय करके इंन्होंने मुमन्त्र से श्रीराम की कृटिया के द्वार पर कुश विछाने के लिये कहा (२ १११, १२-१४)।" सुमन्त्र को सनीच करते देखनर इन्होने स्वय ही दुस विद्याया ( २ १११, १५ )। जब श्रीसम ने इनसे अबोध्या लीट जाने का आपह दिया तो इन्होंने नगर और उनगद ने कोगों से नहा है वे होग भी श्रीराम नो समग्रामें (२ १११, १९)। दिवा के बचन नो रहा ने लिये इन्होंने श्रीराम के स्थान पर स्वय बन में रहने नो दश्छा प्रकट नी (२ ११६, २४-२६)। उस समय बन्तरिक्ष में बहुत्व भाव से सडे हुवे मुनियो तथा प्रत्यक्ष रूप से बैठे महिषयों की बात मुनकर इन्होंने धीराम से करवड़ प्रार्थना

१४ बा॰ को॰

की कि वे सिंहामन को स्थी कार करके बनवाम की अविध के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें (२ ११२, ९-१३)। यह कह कर ये शीराम के बरणी पर गिर कर उनके जपनी बात मानने के लिये प्रवल भाग्रह करने लगे (२ ११२,१४)। "इन्होने श्रीराम से वहां ये दो गुबर्णमपित मादकार्वे आपने चरमी म अधिन है, आध इनवर अपने चरण रक्ष दें। ये ही सम्पर्ग उगत् के योग-तम का निवीह करेंगी ।' (२ ११२, २१) ।" "श्रीराम की चरण-पाडुका को ग्रहण करत हुये इन्होंने श्रीराम से कहा 'मैं भी चौदह वर्ष तक जटा और चीर घारण करके फल मूल का आहार करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा म नगर से बाहर ही निवास करूँगा। यदि वीदहर्तां वर्षं पूर्ण होने पर नुतत वर्ष के प्रथम दिन ही मुक्के आपका दर्शन न मिला तो मैं अग्नि में प्रदश्च कर जाउँगा। (२ ११२, २३-२४)।" इन्होंने शीराम की चरण-पादकाओं को संबकीय हाथी के मस्तक पर स्थापित विया और शीराम से विदा ली (२ ११२, २९)। शीराम की दोनो चरण-पादकाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये सन्ध्र के साथ रखपर बैठें (२ ११३, १)। चित्रकट पर्वत की परिक्रमा करके ये महर्षि भरद्वाज के बाधम में पहुँचे (२ ११३, ३-५)। इन्होंने बादरपर्वक महर्षि का अभिवादन किया (२ ११३,६)। महर्षि के पूछने पर इन्होने बताया कि शीराम ने अयोध्या न लोटने का रह निश्चय कर लिया था और विभिन्न जी के कहने पर अपनी बनुपस्थिति में अपनी चरण-पादकाओं को अपना प्रतिनिधि मानना स्वीकार किया (२ ११३, c-१४)। 'भरतस्य महास्मन , (२ ११३, १५)। इनके उच्च विचारों की महाँप भरदाज ने व्ययन प्रशास की (२ ११३, १६-१७)। इन्होंने महर्षि भरद्वाज से विसा ली (२ ११३, १८-१९)। यमुना तथा गला को पार करने के पत्कात मृद्भवरपुर होते हुए य अयोच्या आये जो निहत्साह, अन्यकारपूर्व और उदास दिलाई पड रही भी ( २ ११३, २०-२४ ) । इन्होंने अयोध्या को उदास देखा (२ ११४, १९-२६)। इन्होंने अधुपृत्ति नेत्रों के साथ ददारण से रहित महल में प्रवेश हिया (२. ११४, २७-२९)। व्यनी माताओं को पहुँचा कर इन्होंने थीराम के शीटने तह निद्याम में निवास वरने का निश्चय व्यक्त विया ( २ ११५, १-३ )। जब गन्त्रियों ने इमनी स्वीकृति दे दी तो इन्होंने सारिय से अपना रम वैयार करने के लिए पहा (२ १४४, ७)। माताओ से विदा लेकर रुव्हान शहर और मन्त्रियो सहित नन्दियाम के लिए प्रस्थान किया। (२ ११४, द-९)। त्रातृबत्सल मरत अपन मत्तक पर शीराम की चरण-पार्का लिए हए रथ पर बैठ कर शीझता से निविद्याम की ओर चले

३. भरत ( 210 ) (२ ११५,१२)। नन्द्रियाम पहुँच वर इन्होने गुरुजनो से वहा 'मेरे भ्राना ने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहर के रूप मे दिया है, और उनकी ये चरण-पादुकाय ही सबके योग-क्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। (२ ११४ १३-१४)। तदनन्तर मस्तक झुकाकर २न चरण पादुकाओ के प्रति घरोहरस्वरूप राज्य को समर्पित करते हुए इन्होने समस्त प्रकृतिमण्डल से भी यही बात वही (२ ११४, १४-२०)। बल्कल, जटा, तथा मुनिका वेश धारण करने भरत अपने मन्त्रियो सहित नन्दियाम मे पादुकाशो को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते हुये निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४)। इनके तपस्या के इस बन की

लक्ष्मण ने सराहना की 'अस्मिस्तु पृष्प-याझ काले द् खसमन्दित । तपप्रवरित-धर्मात्मा स्वाद्भक्त्या भरत पूरे ॥,' (३ १६, २७ )। 'अत्यन्तसुषसवृद्ध सुनुमारी हिमादित ,' (३ १६, ३०)। 'पत्रपत्रेक्षण श्याम श्रीमानिरुदरी महान्। धर्मंत सरववादी च हीनियेथो जितेन्द्रिय ॥ विवासिभाषी मधुरो दीर्धबाहुर-रिदम । सत्यव्य विविधानमोगानायँ सर्वात्मना थिन ॥,' (३ १६ ३१-३२)। इन्होंने इस उक्ति को मिय्या प्रमाणित कर दिया कि 'मनुष्य प्राय पिता के नहीं बरन् माता के गुणो का ही अनुवर्तन करते हैं।' (३,१६,३४)। राम उम दिन की उद्धिनतापूर्वक प्रतीक्षा करने एने जब उनका इनसे पुनर्मिलन होगा (३,१६,३९-४०)। 'ता पाल्यति धर्मात्मा भरत गत्यवागृजु। धर्मकामार्थंतरवज्ञो निग्रहानुग्रहे रत ॥ नयरच विनयक्नोभौ यस्मिन्नत्य च सुस्थितम् । विक्रमश्च यथा तृष्टु स राजा देशकालवित् ॥,' ( ४, १८, ७-८ ) 'यस्मिन्नृपतिवादू'ले भरते धमवस्तले,' (४ १८, १०)। श्रीराम ने इनका स्मरण किया (४ २८, ५५)। ' अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान ने आध्यमवासी भरत को देखा जो चीर-वस्त्र और काला मृग-चर्म धारण विये हुए दु की एव दुर्बल दिखाई पड रहे थे । उनके मस्तन पर बढी हुई जटा और धारीर पर मैल थी। आता ने बनवास न दुछ ने उन्हें बहुत एस नर दिया या। फल-मूल हो उनका आहार या। वे इन्द्रियो नादमन करते तपस्याम लिप्त तथा धर्माचरण करते थे। उनके सर पर जटाका भार बहुत ऊँ वाही गया था, और उनका दारीर भी बल्बल तथा मृग-चम से ढेंग था। वे बड़े अपन से रहते थे। उनका अन्त करण अत्यन्त निर्मल या, और वे एव बहार्षि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहेथे। वे श्रीराम की घरण-प्रादुकाओं को आगे रसकर पृथिवी का शासन करते थे। (६ १२४, २९-३४)।' "जब हनुमान् ने इन्हें थीराम के सब्जल ठौट आने का ममाबार दिया तो पहने तो ये ह्यं से मूछित हो गये हिन्तु चेतना लौटने पर हनुमान् ना आल्झिन करक उन्हें अध्यों से सिवित कर दिया । तदनन्तर इन्होंने हुनुमान यो युनुमून्य

३. भरत रे

३. मरत ]

उपहार दिये (६ १२१, ४०-४६)।" बनेक बर्यों के पाचान् श्रीराम का नाम मुनकर इन्हें अभार हुपँ हुआ, और इन्होंने हुनुसान् ने पूछा कि श्रीराम और वानरों की मैत्री किम प्रकार हुई (६ १२६, १-३)। हनुमान् से समस्त बुत्ताना सुन कर इन्होंने कहा कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई (६ १२६, १६)। 'श्रत्वा न परमानन्द मरत सत्यविकम,' (६ १२७,१)। "इन्होंने शक्त से कहा 'ग्रदाचारी पुरुष कुल-देवताओ तथा नगर के समस्त देवस्थानो का म्रास्थित पुष्पा द्वारा सममारोह पूजन करें। नगर को मलीभौति सजाया जाय, तथा समस्त पुरवामी श्रीराम के स्वानत के लिए नगर से बाहर चर्ते।' इनको बात को मुत कर शुक्त ने तदतुक्य व्यवस्था करने की आज्ञा दी (६ १२७, १-४)।' ये शीसम की चरण-मादुकाओं को अपने मस्तक पर बारण करके मानान, अवीध्यावासियों, मनियों इत्यादि के माय श्रीराम के स्वागन के लिए नन्दियाम आये (६ १२७, १४-१९)। कुछ दूर चलने के परचात् इन्होते हनुमान् से पूछा कि उन्होंने सत्य समाचार विया था या नहीं, मयोकि उम समय तर भीराम का कोई चिन्ह नहीं लक्षित हुआ (६ १२७. २०-२१)। जब श्राराम का विमान इननी ओर बढा तो में उसपर हिंदू लगा कर नरबद्ध सड हो गर और दूर ते ही अर्घ-पाद्य आदि ते श्रीराम ना विधिवन पुजन क्या (६ १२७, २०-३२)। "जब श्रीराम का विमान मूमि पर उनरा तो इहोने एक बार पुत भीराम का अभिवादन करने के बाद टनका आलिञ्जन किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सीता का अभिवादन करके इन्होंने बानरजूपपतियों का आलिजून तथा मुबीब और विमीषण का स्वागत किया (६ १२७,३४~४४)।" इन्होंने श्रीराम की चरण-पादुकार्ये उनके चरणा न पहना दी और बोने 'मेरे पान घरोहर के रूप में रक्खा हुआ समस्त राज्य बाज मैंने आपके श्रीचरकों में लौटा दिया तिसमें मेरा जन्म मफल हो गया' (६ १२७, ५०-५३)। इन्होंने करबद्ध होकर थीराम से प्रार्थना की कि वे अब राज्य मिहासन ग्रहण करें (६ १२८, १-११) । सदनम्बर इन्होंने स्नान आदि वरके नवीन बस्त गारण किया (६ १२ म, १४-१५ )। व क्रीराम के रव के सार्याय बने (६ १२ म, २५)। राम की आजा से इन्होंने सुप्रीय को श्रीराम के अशोकवाटिका से पिरे हुये अवन में प्रवेश कराया तथा शीराम क अभियेक के निमित्त जल लान के लिये उनमे वानरों को मेजने के लिये कहा (६. १२८, ४६-४८)। हरमण के अस्वीहार करने परंदन्हं युक्साब-पदं परं अभिषिक्तः क्यिं। गया (६१२ ८,९३)। राम के राज्याभिषेक के दूसरे दिन अन्य आताओं के नाथ ये भी उनकी समा में उपस्थित हुवे (७ ३७, १७)। बन में सीता के अपहरण का समाचार सुनकर इन्होने अनेक मुपालों को राक्षसों पर आक्रमण करने के लिये एक्ट्र किया था (७ ३८, २४)। राजाओ ने जो रत्नादि के उपहार दिये थे उहें लेकर लक्ष्मण और शत्रुष्त सहित ये अयोध्या आवे (७ ३९,११–१२)। इन्होंने श्रीराम के विलक्षण प्रमाव के अन्तर्गत अयोध्या की समृद्धि के लिये भीराम की प्रशता की (७ ४१, १७-२२)। राम के बुलाने पर ये तरकाल उनसे मिलने के लिये पैदल ही उनके भवन की ओर चल पड़े (७ ४४.७- )। "राम के पास पहुँच कर इन्होंने उन्हें अत्यन्त उढिन्त देखा । उनके चरणों में प्रणाम करने के परचात् इन्होंने आसन ग्रहण किया (७ ४४, १४-१८) ।' राम के शब्दों को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि श्रीराम क्या कहना चाहते हैं (७ ४४, २१)। श्रीराम के पूछने पर ये स्वय लवणासुर वा वय करने के लिये प्रस्तुन हुये (७ ६२, ९) । राम के आदेश पर इन्होंने शत्रुच्न के अभिषेक्ष की आवश्यक व्यवस्था की (७ ६३, १२)। ये शत्रुष्त को पहुँचाने के लिये गये (७ ७२, २१)। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ६३, १--२)। श्रीराम द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनम्रता-पुरंक विरोध करते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भमण्डल के समस्त राजवशो का विनास हो जायगा (७ ८३, ९-१५)। श्रीराम द्वारा इल की कथा कहने पर इन्होने उत्मुक होकर पूछा कि बाद म इल का क्या हुआ (७ ६६, १-३)। हिपुरप जाति की उत्पत्ति का प्रसग सुनकर लक्ष्मण

राजवशी का विनाय हो जायगा (७ ८ ३, ९-१४)। शीराम द्वारा इक की व्या कहने पर इन्होंने उत्पृक होकर पूछा कि वाद म इक का वया हुआ (७ ८ ६, १-३)। विनुष्य जाति नो उत्पत्ति का प्रमाग मुननर कदमण सहित इन्होंने अस्यन्त आक्रमणे अगट किया (७ ६९, १)। पुण्टता के जम्म का बुसाना मुनने के परचात् इट्टोने पुज श्रीराम से इक के सम्बन्ध में पूछा (७, ९०, १-२)। राम के आदेश के अनुसार में उत्पान्य पर गमें जहीं या व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७)। यह के समय में उन्हम्म के साम आमनिता राताओं के स्वामन सत्कार के किये निवृक्त किया गमें थे (७ ९२, ४)। राम के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्रों सहित एक विशास केता केतर मम्पायों के देश के लिये इस्थान निया (७, १००, १०-२४)। से परक्र दिन

मन्दानों के देश के लिये प्रस्तान निया (७. १००, २०-२५)। ये पड़त दिन के प्रस्तात् केवय पहुँचे (७. १००, २४)। गुपानितृ के साम मिल्बर रहोंने भग्वनों के देश पर आक्रमण किया (७ १०१, १-२)। सतहाल तक प्रहोंने सीन करोड गण्वनों का विनास कर दिया (७ १०१, ५-८)। "तगर्व देश में। बिजित करने प्रहोंने जननी दो राजपानियों, तहायिका और पुपरण्यक्त पी स्थापना की कर्री से इनके पुनाल गामार देश पर सामन भरते ल्यां सदस्तार पांच यथे वे प्रसाद प्रहोंने कथोया कोडकर औराम को समूर्य प्रसादन के यमस्ता निया (७ १०१, १०-१८)। श्रीसम ने बहुने पर स्टाने राजकुनार अञ्चर को काह्यम का और साबहुमार कटकेतु की वटकाल का सासक बनाने वा प्रलाद किया (७ १०१, ४-६)। 'दो साम परा प्रीर्थ के छत्रमाने मत्सादया। बयुर्वे दुरायमां अभियेक प विषये, '(७, १०९, १०)। एक वर्ष तक बटकेतु के साम रहते के परसाद वे बयोग्या कीटे (७. १०९, १२-१४)। एक वर्षका, ये दम भट्टल वर्ष तक आनन्दपंक जीवन सर्वोत करते रहे (७ १०२, १४-१७)। अब बच्होंने यह समाचार सुना कि श्रीराम करत साम सी। कर वन बने जाना चाहते हैं तो में जैसे सताईन हो सर्वे (७ १०, १-५)। स्ताय को बम्मीकार करते हुये बहुने लड़ और प्रथ पा राज्याविदेक करन का प्रस्ताव रक्ता, और सीमामानी हुनों के झारा थीराम करिन करनी महानाया वा समाचार खबुफ के पास मेना (७, १००, ४-६)। स्त्रीराम के परमयाम जाने के समय में भी उनके साम

१. भरताज, एक ऋषि का नाम है जिनके परामर्श पर ही श्रीराम से चित्रकूट में अपना जाधन बनाया (१ १, ३१)। लच्छा से लौटते समय श्रीराम न इन्ही के बायम ने रक कर हनुमान के द्वारा मरत के पास अपने आगमन का समाचार मेजा (१ १, ६७)। इनके साम धीराम के मिलन की घटना का बाल्योकि ने पूर्वदर्शन किया (१. ३, १४-३७)। इनकी पर्रशाला में प्रवेश करके श्रीराम ने, तपस्ता के प्रभाव से तीनो कालों की समस्य बाजों को देखने की दिव्य इंटि प्राप्त कर सेनेदाने एकाप्रविक्त तथा तीका बनवारी महात्या भरदान का, दर्शन किया जो अम्मिहीच करके शिव्यो ते विरे ह्ये जातन पर विराजमान मे (२ ४४, ११-१२)। श्रीराम नादि का हार्दिक स्वागन करने के परचात् इन्होंने उन कोगो को विविध उपहार दिये (२ १४, १७-१९)। इन्होंने थीरान से बनाया कि ये उन लोगों के बनशास का कारण जानते हैं, और इसके बाद इन्होंने उन लोगों को अपने बाधम मे रहने के जिदे आमन्त्रित किया (२ १४, २१-२२)। धीराम के आपत्ति करने पर इन्होंने उन्हें वित्रवृष्ट नामक स्थान पर बाबाद बनाने का परामर्ज दिया ( २ ५४, २०-३२ ) । 'प्रभाताया तु शबँगी भएकाजनुपागमत् । उबाद नरसार्द्नो मुनि व्यल्तिनेजनम् ॥ शर्वसी मायप्रय सामग्रीन तथाश्रमे । उदिना स्पेह बहर्निमनुजानानु नो भवान् ॥', (२ ४४, १६-३७)। हुमरे दिन प्रानःकान सीराम के पूछने पर इन्होंने वित्रकूट का वर्षन करते हुने पुनः उसी का उन्लेख किया (२ १४, ३८-४३)। जब श्रीराम आदि निवक्ट के तिये प्रस्थान करने तो इन्होंने उन कोगो का स्वयन्ययन किया ( २. ४४, १-२)। चित्रकु के मार्ग का बिस्तृत वर्णन करने के परचात ये छोड

१ भरद्राज रे ( 538 ) ि १. भरद्वाज बाये (२ ४४, ३-१०)। भरत ने गृह से इनके आध्यम का मार्ग पूछा (२ ६४, ४)। 'भरद्वाजम्पिप्रवर्धम्', (२ ६९, २१)। 'स ब्राह्मणस्याध्रममभ्युगेत्य महात्मनो देवपूरोहिनस्य । ददर्गं रम्योटजबुश्चदेश महद्भन प्रियवरस्य रम्यम् ॥ (२ = ९, २२)। महर्षि वसिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरदाज अपने आसन से उठ लड़े हुये और अपने शिष्यों से जी झतापूर्वक अध्यं लाने के लिये कहा (२ ९०, ४)। जब भरत ने इनके चरणी मे प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हे पहचान लिया (२ ९०, ५)। इन्होंने विसन्त और भरत को अर्थ, पाद तथा फल सादि निवेदन करने के पश्चात् उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पृष्टा (२ ९०,६)। यह दशरथ की मत्युका समाचार जान गये थे अत उनके सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा (२ ९०,७)। 'भरद्वाजो महायशा', (२.९०, ९)। इन्होंने राम के प्रति भरत के उद्देश्यों पर शका प्रगट करते हुये उनसे एतद्विषयक प्रश्न किये (२ ९०,९-१३)। भरत के उत्तर से अस्यन्त प्रसन्न होकर इन्होने श्रीराम का पता बताते हमे भरत को अपने आधम मे ही वह रात्रि व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया (२ ९०, १९-२३)। इन्होने भरत ना सत्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१,१)। जब भरत ने इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकीच का अनुभव किया तब इन्होने उनवी सेना का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होने सेना को पीछे क्यो छोड दिया है (२ ९१, ३-५)। इन्होंने भरत से सेना वो बाधम में ही बुलाने के लिये कहा (२ ९१, १०)। इन्होंने अपनी अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन करने के पश्चात् भरत के आतिष्य-सत्कार के लिये विश्व-कर्मा तथा अन्य देवताओं, गन्धवीं आदि का आवाहन किया (२ ९१, ११-२२)। इन्होंने भरत से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवन मे प्रवेश करने का अनुरोध किया (२ ९१, ३५)। जो फूल देवताओं वे उद्यानों और चैत्रस्य वन में उत्पन्न हुआ करते थे वे महींप भरद्वाज के प्रनाप से प्रवाग में दृष्टिगत

होने लगे (२ ९१, ४७)। दूसरे दिन प्रात काल इन्होने गन्यवी तथा समस्त सुन्दरी अप्तराओ आदि को विदा किया (२ ९१, ८२)। प्रान् काल, जब भरत करवड होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुवे तो इन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें राति में ठीक से निद्रा आई अपना नहीं (२ ९२, २-३)। 'ऋपि-मुत्तमतेजसम्' (२ ९२,४)। 'मरद्वाजो महातवा', (२ ९२,९)। भरत के पूछने पर इन्होंने चित्रक्ट के मार्ग का वर्णन किया (२ ९२,१०-१४)। जब भरत की माताओं ने इन्हें प्रणाम दिया तब इन्होंने अरत से उनका परिचय कराने के लिये कहा (२ ९२,१४-१९)। 'मरदाजो महर्षिल बुबन्त भरत तदा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिद बचनमर्पवन् ॥, ( २ ९२, २८)।

इन्होंने नरत को यह दरामर्थ देते हुवे कि उन्हें केहेंची पर आदेप नहीं करना काहिते, यह बतावा कि स्वीराम का वनवाय वास्तव में देवो, दानदों और स्वित्यों के कन्याम के किये ही हुआ है (२. ६२, १४, १४, १४)। पिनहते कोटिये तमन मरत हुत इनके जायम पर बाते (२. ११३, १४)। मरत के प्रमाम करने पर दन्दोंने उनसे नुष्ठा कि वे धोराम से मिले सबया नहीं (२. ११३, ६४)। मरत के प्रमाम करने पर दन्दोंने उनसे पुष्ठा कि अंदर कार्य विचारों के किये उनसे प्रमाम से (२ ११३, ६४, १८०)। "धीराम के पूजने पर इन्होंने वताया कि अरोपना में एवं है पर इन्होंने वताया कि आरोपन को पनमात कार्याम के पहने पर इन्होंने वताया कि आरोपन को पनमात काराम्य होने के समस से अब तक को समस महानमें भी रुन्हें तान है। उतनत र इन्होंने श्रीराम के वह प्राथि अपने साध्यम है। स्वतिक करने का अनुसाम कि प्राथ के प्रमाम के प्रमाम के स्वतिक के साथ मीमा हुआ बरवान दिया (६ १२४, ४-१७)। औराम के अयोध्या औरने पर ये उत्तर दिया से उनके सीमादत के किये उनहींसत हुआ है (७ ६, ६)। स्त्रोंने कपनी पुनी, वेनविजानोंने, नम विच्या के साथ बीचा हुआ प्रथम कहत के समय से भी श्रीराम के समस्वार (७ ९६, ४)। सीवा के समय वहते के सम बच सम्बार में स्वत्या के सम्बंद के सिव्या के सम्बंद के सिव्या के सम्बंद के सिव्या के सम्बंद के समस्वया के सम्बंद के समस्वय के स्वाद के सम्बंद के सम्बंद के सम्बंद के सम्बंद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के सम्बंद के स्वाद के सम्बंद के समस्वय के स्वाद के सम्बंद के स्वाद के स्वा

२. भरद्वाज, वाल्मीक मुनि के एक निष्य का नाम है जो तमसा नदी के सट पर अपने पूक् के साथ उपस्थित थे (१. २,४)।

भाग्य — बनका कानी पत्नी रेणूता से किनने का उल्लेख (१. ५१, ११) में भीराम के दर्शन के किये सुभन को अपने काममन की मुबना देते हैं (७. ६० ४)। भीराम ने उत्तर से मार्ग काटि व्यपितों से उनके कार्म की सिद्ध करने के किये पूर्ण (७ ६१, १)। क्ट्रीने वलनामुर के बाद तथा बरसावार का वर्णन करके उसमें भार होने वाले भाग को दूर करने के जिये भीराम से प्रार्थना की (७ ६१, २-२१)। सनुजन में मनुतान्तर पर भाग्य आदि मुनियों के साम कथा-बार्ड हारा कान्नवेश करते हुँदे विवास किया (७ ६६, १६)। सीना के साम कथा-बार्ड हारा कान्नवेश करते हुँदे विवास किया (७ ६६, १६)। सीना के साम व्यान्यकृष के समय से भीराम के दरबार में उपरिक्त में (७ ६६)।

सास्त्रकर्ण, राज्य के एक केरायित का नाम है। इसने राज्य को आहा-तृपार (X ४६, १-४४) क्रमत को ताज केरत हुनुयान वर जानमण किया पराजु हुनुजान ने दक्का नण कर दिया (X ४६, २१-३४)। यह केनुमतो और सुमानित का पुत्र था (0 X, ३६-४०)।

मासी, ताला और करवप की एक पुत्री का नाम है ( व. १४, १७ )। इसने भाग नामक पश्चियों को जन्म दिया ( व. १४, १८ )। भीम, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान् ने दर्शन किया था (५ ६, २३)।

१. भृगु, हिमालय पर्वत के एक गिखर का नाम है (१ ३८, ४)।

२. भूगु, एक महिष का नाम है जिन्होंने राजा सगर और उनकी पत्नी के सी वर्ष तपस्या नरने से प्रसन्त होकर वर दिया (१ द., ६)। न्द्रान्तेने सगर को वरावा नरने से प्रसन्त होकर वर दिया (१ द., ६)। कीर हितीय पत्नी ६०,००० दुनों को जन्म देगी (१ द., ६)। 'मुगु सत्यवता वर', (१ द., ६)। 'मापम नरन्याझ राज्युज्यो प्रसाध तम्', (१ द., ६)। 'मुगु सत्यवता वर', (१ द., ६)। 'मुगु सत्यवता वर', (१ द., ६)। 'मुगु पत्यवता वर', (१ द., ६)। 'मुगु पत्यवता वर', १ केर हु प्रमे पत्त निक्रमा रेण प्रमु अधि हिन्दी ६०,००० पुत्र उत्पाद होंगे, इन्होंने बताया कि यह उनको इच्छा पर निर्मार करता है (१. द., ६-१२)। आध्यम मे उपद्रवन्त्रण कार्य करते के कारण इनके बतायों क हुमान् को साव देखा(७ द., ६२-६४)। विष्णु झारा इनको चली ना वष्य कर देने पर हर्गोने विष्णु साव देखा (७ ४१, ११-१६)। साव की विकल्ता के भय ने पीडित होकर मृगु ने वपन्या झारा सगवान् विष्णु की आराधना की (७, ४१, ११-१६)। सावाि निर्मित्र केष्टा एक १९)। यात्रां निर्मित्र केषा होने पर हर्गोने निर्मित्र कीषा (७ ४१, ११)। यात्रां माता होने पर सन्यु होनर हर्ग्होने निर्मित्र कीषा (७ ४१, ११)। यात्रां माता होने पर सन्यु होनर हर्ग्होने निर्मित्र कीषा-विज्ञ को चुन उनके स्तरीत में कार देने के छित्र कर्ग्ड (७ ४७, १२)।

भृगु-पत्नो—देवामुर-सथाम मे देवताओं मे पीटिन हुये देत्यो नो भृगु-पत्नी ने अभय प्रदान किया जिससे कुपित होकर विष्णु ने भक्त से उनका (भृगुपत्नी ना) सर काट लिया (७ ४१,११-१३)।

भृगुतुद्ग, एक पर्वत का नाम है कहाँ पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुये फुट्चीक प्रति का अस्वरीय न दर्शन किया (१ ६१,११)।

भ्यास्त हुन का अवस्याय न द्यान तथा (१ ६६, १८) । भोगवाती, पाताल की एक नगरी का नाम है जो नागराज बातुकि की राजधानी थी। राजक ने इस नर आजनमा करते इसे अपने अधिनार में कर किया था (३ ६२, १६)। "जुज्जर पर्यन नर स्थित न हु पुरीतुर्वेष थी। दसकों महबं बहुत बड़ी और निस्तृत थी। यह गय भोर से मुराधित भी और तीमी महबं बात महावियेस वर्ष इसकी रहा करते थे (५, ४१, १६-२६)।" यह गर्यराज वासुकि निवास करते थे। सुधीन ने कहुद को विशेष रूप से इस नगरी से प्रव्यास थी। १६, १९, १९) गरवण द्वार मन नगरी से महबं करते मुद्ध से मागी को प्राधित कर देने का उल्लेल (६, ७, ४, ७ २३, १)। सकरास, एक राक्षम-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुसान में आग लगा दो थी (१, १४)। यह सर का पुत्र मा (६, ७८, २)। वानरों

ल्लाद वा (१ ४६, १८) पेजू-१८ जुड वा (२०, ४) क्रिक्स हिल यान कीर कमण का जब करने को रावण की जाजा (६ ७६, २-६) के इसने स्वीवार कर निया (६ ७६, ४)। इसने रावण की आजा पर नेतायल से रखातें होता लेकर स्कार्यकार स्थारण करदेवाले निशानश्री के साथ पुढ्यूमि की जोर प्रस्थान किया। इस नयब रखके मार्ग में बहुत से अवयद्धनुत हुएँ (६, ७६, ४-२१)। "बानरों कोर रावणों का युद्ध हुआ। इसने शानरों को दायमन्द्रों से यायल कर दिया जिससे में पुढ्यूमि से इसर-उधर आपने कांग्रे ६ ७९, १-७)।" इसने राग के पाम जाकर उन्हें इन्द्र पुद्ध के नियं लक्तरार (६ ७९, १-७)।" इसने राग के पाम जाकर उन्हें इन्द्र पुद्ध के नियं लक्तरार (६ ७९, १-७)।" इसने राग के पाम जाकर उन्हें इन्द्र पुद्ध के नियं लक्तरार (६ ७९, १-७)।" इसने राग के पाम जाकर उन्हें इन्द्र सुद्ध के

हतना वस करदिया (६ ७९, २१-४१)।"

साझ, एक देस ना नाम है जहाँ के सुरुवीर, सर्वशान्त-विश्वारत, परस्त
उदार और पुरुषों ने श्रेंद्ध राजा, प्राक्षित, को दानर्य ने वसने करवनेय बता से
आमन्तिन हिया था (१, १३ २६)। योग नदी का हम देश में बहुने के
बारण 'मानगी' का नाम पता (१ १२, =-९)। दारस्य का यहाँ आविषस्य
था, अत उन्होंने परियों को साम्य करने के दिखे हम देश से स्वयम होने वाली
बस्तुयें मी प्रस्तुत्त न पने के दिखे कहा (२ १०, १९-४०)। सुरोध न
वितन को यहीं तीता दी शोज के दिखे भेजा था (४ ४०, २९-४०)।

महुल, एक हास्यवार का नाम है जो सीराम का मनोरजन करने के तिये उनके साम रहता था (७ ४३ २)।

मिल्भिन्न, हुनैर के सेतापति का नाम है जिसे राक्षण के सेनापित प्रहात ने क्लास क्येत पर परित्त हैये पुरस्तादित निया था (६ १९, ११)। वृदेश ने अलास क्येत पर (७, ११, १-८) इन्होंने पु,००० ध्यो को साथ लेकर राजानों पर काक्स्म निया (७ ११, १-६)। "इन्होंने पुसाल पर वया का कारएर हरके छसे पानित कर दिया, जिस पर कुथित हुये राज्य ने इनके सुहुट का क्यार निया। स्थान के हम स्वतुत्र से बनका मुदुट नियक कर प्रवाह से आ प्रसाद निया। स्थान के हम स्वतुत्र से बनका मुदुट नियक कर प्रवाह से आ प्रसाद निया। स्थान के हम स्वतुत्र से बनका मुदुट नियक कर प्रवाह से सामा जिसने ये 'पार्वसीति' के नाम से प्रसिद्ध हुये (७ ११, १०-११)।"

मतद्व, एक ऋषि का नाम है जिनका लायन प्रीचारम्य से ३ कोस दूर दुवें में स्पित वा (३ ६९, ८)। इनके नाम पर प्रसिद्ध मतद्व वन पन्या सरोबर के तटवर्ती ऋष्यपूक पर्वत पर स्वित या जिसमें इस ऋषि की इच्छा के अनुसार गजराजो से कोई भी भय नहीं या (३ ७३ २०-३०)। यह वन मेघो नी घटा के समान क्याम और नाना प्रकार के पशु-पक्षियों से युक्त था ( ३, ७४, २१ )। इस वन मे इनके शिष्यगण निवास करती थे और यहीं शवरी भी रहती थी (३ ७४, २२-२७)। दुरद्भि के मत दारीर से निकले हये रक्त-विन्दु जब हवासे उडकर इनके आश्रम में आ गिरेतर इन्होते उन वानरी को इस बन में प्रदेश करने पर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया जिनके कारण वे रक्त-विन्दु इनके आश्रम में आ गिरे थे (४ ११, ४८-४८)। जब वालिन क्षमा-याचना के लिये इनके आधाम में आवा तो इन्होंने उससे मिलना अस्वीकार कर दिया (४ ११, ६२-६३)। वालिन को दिये गरे इनके शाप को हनुमान ने दहराया और सुप्रीव ने भी उसका स्मरण किया (४ ४६, २२)। मत्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् पधारे थे ( ५ ६, २५ )। हनुमान् ने इसके भवन से आग लगा दी ( ५ ५४, १३ )। रावण ने इसको अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिये युद्धभनि में भेजा (६ ६९, १६ )। इसने ऋषभ के साथ यद किया जिसमे ऋषभ ने इसका वध कर दिया (६ ७०, ४९-६५)। यह मास्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (0 4, 34-30)1

(०४, २५-२०)। मत्स्य, एक समृद्धिशाली देखका नाम है। दशरव ने कैकेबी को सान्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होनेवाली बहुतूब्य बहुयें भी प्रदान करने के लिये कहा (२ १०, ३५–४०)। सुपीब ने अञ्चद को महाँ सीला की

स्रोज के लिये भेजा (४ ४१, ११)।

मत्ती

१. मद्यन्ती, सियसङ्घ की राती का ताब है जिसने मानजुक्त मोजन को विगय्य के सामने रचना (७ ६४, २६)। इनने राजा मौदात को विषय्य को साम देने से रोक दिया (७, ६४, २६-२०)। इनने बालय्य को प्रणान करके बताया कि जनका रूप सारण करके किसी ने इसे ऐमा मोजन देने के जिसे मेरित किया था (७ ६४, ३३)।

२. मदयन्ती, सौदास की मक्तिमती पत्नी का नाम है (१ २४, १२)।

भद्रक, उत्तर दिशा के एक देल का नाम है जहाँ मुबीब ने सनबल को सीलाकी खोज के लिये मेजा या (४ ४३, ११)।

१. मणु, एक देव का ताम है जिसका दिव्यु ने दिव्य बांध से वय स्था था (७ ६३, २२, ६६, २७)। इसके अस्य-समूदों से भरी हुई पर्वती सहित दुविबी प्रगट हुई (७ १०४, ६)।

२. मधु, एक चिक्तिमाळी राशस-प्रमुख का नाम है जिसने रायण की मीसेरी बहन, कुम्मीनसी, का अपहरण किया था (७ २४, २२-२७)। कुम्मीनसी ( 414 )

की सम्बन्धता से रावण ने इसमें शन्य कर की (७ २१, ६=-४१)। "लोला हा ज्येच्च पुत्र मण्डु जरक्त पाञ्चणमण्ड कामा मारणापतवरात मा। इसमी जुड़ी मुस्तिर, और अव्यन्त पाञ्चणमण्ड के साथ इसमी जानुकीन मित्रा थी। वसने भगवान दिव की आरामना की जिससे उन्होंने अद्भूत वर दिया (७ ६१, २-६)।" इसकी समस्या है प्रकार पित्र में एक पालिसानी एक दें हुने बनाया कि जब तक यह बाइमों और देवताओं ने दिव पालिसानी एक दें हुने बनाया कि जब तक यह बाइमों और देवताओं ने दिवों मही करेगा वस तक ही यह पूल इसके पास रहेगा जन्यया अद्भव हो जायगा (७ ६१, ७-६)) इसने शिव से प्रार्थन की कि बहु परक जरम पूल इसने बात्रों के पास भी सदेव रहे (७ ६१, १०-११)। "इसने प्रमु में बात्रों करते हुंग सिव ने वमाया कि यह गुरू इसके पुत्र करण के पास रहेगा। इसने एक दोनिमान भनन वनवाया तथा विश्वास्त्र और जनका की पुत्री हुम्मीनती से दिवाई किया। स्वयंत्र पुत्र क्यम की उद्दरणा पर मो।

मधुमच, एक हास्पकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरञ्जन करता

या (७ ४३, २)।

मधुमन्त, सजा दण्ड की राजधानी का नाम है (७ ७९, १७-१८)। मधुरा, एक नगरी का नाम है जिसे मधुर्व लव्णासुर के बारे जाने के

अधुर, एक करा का ताब है 168 संभुत्त क्षेत्राहु के सार जात के प्रवाद हाईके-अब्दर से प्रमुख ने बसाय था। होडे बतने से १२ वर्ष करें। यह समुत्त के पट पर क्षेत्रहाइत बती और सनेकानेक मुन्दर गृहो, भीराहो, ग्रावारी तथा गर्कियों से मुश्लीमित थी। टमचे बारो पूर्यों के लोग निवास करते में तथा विभिन्न प्रकार के वाणिय-स्वकास दक पूरी की शोमा बटावें से। यह पीप्र ही समुद्धाालियों हो वर्ष (७.७०, ४-१४)।

मञ्जयम — मुश्रीय के इस या को उनके माना, दिवमुख नामक थानर, रक्षा करते थे। सीना की सीज के जिदे यहाँ गते हुए बानरों ने इस यन की देखकर दिवमुख ते इसके गयु का पान करने की अनुसार मीगी (१ ६१, ७-१२)।

मधुक्तिन्ति, दिस्तामिन के 'सारावस्त्रातामां (१ ६१, छ-१४)।
मधुक्तिन्ति, दिस्तामिन के 'सारावस्त्रातामां (१ व का नाम है जिनका
कर्मा उस नाम हका मा जब विराशमिन श्रम्या कर रहे थे (१ ४७, २-४)।
विराद्धि के लिये पन की व्यवस्था करने थी विश्वामिन ने रहें जाता से
(१ ४५, ६)। एड्रोने बत्ति के लिये मुनसेक का स्थान नेजा अस्तिकार कर
दिया जिसकर विश्वामित्र ने दहें विद्यास्त्र के दुनों की मांति हुत्ते का मात
सानेवाली मुश्लिक आदि जानियों से जन्म केहर एक रहत्व वर्ष तक पृथिवी पर
रहेन वा सार्थ हिया (१ ६३, ८-५७)।

१ मनु, एक प्रवापति का नाम है जो विवन्तान् के पुत्र और इस्ताकु के पिना में (१ ७०, २०-२१)। घोराम ने उस मूर्म को देखा जो इस्ति व्याक्ष को देखा जो इस्ति करवा को से वापना की (२ ७१, १०)। वाण्ति के प्रति अपने उसवहार का जीवित्व सिद्ध करने के लिये धोराम ने इनकी सहिना का उत्तेख किया (४ १८, ३२)। 'पुरा इनकुंग राम मनुदंग्डयर मनु', (७ ७६, १)। अपने दुन की राज्यतिहासक ने के परवान करने के स्वत्य करने उस्ते का आवेश देने के परवान करने उस्ते का आवेश देने के विषय स्थान करने हमें उस्ते का आवेश देने के स्थान सम्बन्ध रहने का आवेश देने हमें स्थान स्थान कि प्रति हमें स्थान क्षाव्य देन हमें उस्ते का आवेश देने हमें स्थान स्थान किया (७ ७६, ४-११)।

२ मनु, बदानी एक पुत्री का नाम है जो करवप को विजाहित थी (३ १४, १०-११)। इसने आह्वान, क्षत्रिय, वैश्य, तथा सूद्र जातिवाले सनुष्यो नी जन्म दिया (३ १४, २९)।

मन्त्रपाल, भरत के एक मत्रों वा नाम है जो श्रीराम के श्रयोध्या छीटने पर उनके स्थागत के लिये नगर ने बाहर आये (६ १२७,११)।

१. मन्यरा, विरोचन को पुत्रो का नाम है। जब इसने पृथिदी का नाश करने की इच्छा की तब इन्द्र ने इसका वध कर दिया (१ २५ २०)।

२. मन्थरा, एक दासी का नाम है जिसे कैंकेयी ने अपने पिता से प्राप्त विया था। इसने राज प्रासाद के उत्पर चंद्रकर श्रीराम के श्रीमयेक के लिये नगर में हो रहे उत्नवो तथा आयोजनो को देखा (२ ७,१-६)। श्रीराम की धाय से जब इसकी यह जान हुआ कि इसरे दिन ही शीराम का युवराज के पद पर अभियेक होनेवाला है तब यह कोच मे भर कर छन से नीचे उतरी और सीघे कैनेयी के क्स मे गई (२ ७, १२-१३)। "इसने वैनेयी से कहा" 'तू नया सो रही है ? तुझ पर विपत्ति का पहाड टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्या का बोध नहीं है। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनान हैं मानो समस्त सौमाय्य तुझे ही अपित कर देते हो, परन्तु तेरे पीछे वे तेरा अनिष्ट ही करते हैं। जैसे ग्रीय्मऋतू में नदी का प्रवाह मूख जाता है उसी प्रकार तेरा मौमान्य भी समाप्त होनेवाला है।' (२ ७, १४-१४)।" मैं के थी के पूछते पर इसने राम को युवराजपद पर अभिषिक्त करने के दशरण के जिचार को पलपातपूर्ण बनाने हुये केंकेयी को अपने पुत्र के अधिकारी के प्रति जागण्य होने के लिये उक्साने का प्रयास किया (२ ७ १९-३०)। कीय में आकर इसने कैनेयी द्वारा प्रदत्त आमृयणी आदि की पेंच दिया (२ ८,१)। "इमने केंबेपी में कहा 'तुम अपनी मौन के पुत्र की समृद्धि को देखकर भी चुप हो। ऐसी स्थिति सौतेली माँ के लिये साक्षाच् मृत्यु के समान है। इस राज्य पर भरत और राम दोनो का समान अधिकार है। राम

तम्हारे पुत्र के प्रति जो ऋरतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसे सोमकर मैं भय से काँप चठनी हैं। कौसल्या भूमण्डल ना निष्कच्टक राज्य-पद पाकर प्रसन्न होगी और तम्हे दानी के रूप में उनके निरुट उपस्पित रहना होगा। भरत को भी श्रीराम की नेवा करनी होगी और इस प्रकार उनके प्रमुख के नाश होने ते तुम्हारी वध्यें शोक्सम्य हो जायेंगी।' (२ =, २-१२)।" कैकेची के यह बताने पर कि राम ही मिहासन के बास्तिज अविकारी हैं और राम की राज्य-प्राप्ति के सौ वर्ष के पश्चात भरत को निश्चित रूप से राज्य मिलेगा ही, इसने यहा कि राजा ही जाने पर राम अपने मार्ग से भरत के कण्टक को समाप्त कर देना चाहेंगे. अत कंकेंगो को चाहिये कि वह श्रीराम के निर्वापन की योगना बनाये (२ इ. १३-३९)। कॅक्सी के पूछने पर इसने उसते अपने परामर्को पर ध्यान देने के लिये कहा (२ ९, ६-७)। "इसने कॅकेथी को देवामुर-स्थान से उन्द्र के मित्र के रुप मे बुग्बर से युद्ध करते समय दशरय की प्राण रक्षा करने के कारण उनके द्वारा हो वर देने के दवन का स्मरण कराया। इसने कैकेशी से कहा कि वह दशरम से उसी वनन की पूरा करने का आग्रह करते हमें उनसे एक बर के अन्तर्गत श्रीराम की चौदह वर्ष का बनवाम और दूसरे के अन्तर्गत भरत को राज्य माँगे। इस अभीप्रसिद्धि के लिये उसने कैंगेयी की यह परामर्श दिया कि बहु मैंने बस-धारण करके कोघागार में चली जाय क्योंकि दशस्य

क्षपना प्राय देश्य भी विक्रं प्रसाव करना चाहुंवे। इसने क्या किसी असार सा प्रकोमन स्वोतार न करने के नियं भी कहा (२ ९, ११—३६)।" कंकेपी ने प्रव इसके प्रसाम की स्वीकार कर निव्या तब इसने जमने घोष्ठता करने के नियं कहा (२ ९, १४)। "इवने कंकेपी ते कहा कि यदि साम राज्य प्राप्त कर लेने वो यह मरा बीर उसने नियं अपना सराता का प्रयस्त सामा । वह सप्ते प्रसाव को राज्य स्थितने के नियं हुए प्रकार का प्रयस्त करने के किये कंकेपी नी प्रसाम दिया (२, ९ ६०—६१)।" इसको वादो को स्वीकार रुस्के कंगियों ने इसने कपता सरात्र मनाम बना दिया (२, १०, २)। कंकेपी की मीना मी मुनकर यह ऐसी प्रवत्न हुई मानो नमस्त कार्य नियं हूं। यहा

की मोबना को मुनकर यह ऐसी प्रवन हुई मात्री समस्त कार्य निद्ध हो नया (२. १०, ४-४) । यह समस्त आयूरणो से विनुष्तिर हो राजसवत हे पूर्वमात पर सरी हो गई (२ ७०, ४-७) । बारावाणो ने देशे पकर किया और पर्याटते हुने यहुम्म के पास अकर नहां कि वे हकते साथ प्रयोशित व्यवहार करें (२ ७०, ६-९)। यहुम्म ने इसकी वस्पूर्वत पक्त किया विवस्त स्वयोशित होने पह सार्वादाद करते स्मृति ए. १०, १२)। यहुम्म ने हरे भूति एर एक स्वर मार्वादा करते व्यक्ति होने यह सार्वादा करते व्यक्ति होने पह सार्वादा करते व्यक्ति विवस्त स्वयोशित करते हमिला प्रवादा करते हमिला आयूरण १९)। यहुम्म करते हमिला आयूरण

टूट-टूट-कर विवारने छाते (२ ७८, १७)। सरत के कहने पर धावुधन ने इसे छोडा (२ ७८, २४)। यह हैकेग्री के पैरी पर ग्रिर कर घोर विकास करने छाती (२ ७८, २४)। कैकेग्री ने इसे साम्यता ही (२ ७८, २६)। विव-मूट से श्रीधान के पास आकर समस्त पुरवास्थितों के नेत्र आधुत्रश्री से भीग समे और वे मन्परा सहित पैकेग्री की निष्टा करते एग्री (२ १०३, ४६)।

१. मन्युक्तिमी, एक नदी का नाम है जो धित्रकूट पर्वत के उत्तर म स्थित थी ( २ ९२ ११)। धीराम ने इसकी तटकर्नी दोभा का सोता से बणन किया ( २ ९४, ३-११)। भरत इसके तट पर पहुँचे ( २ ९९, १४)। 'नदी मन्दाकिनी राया स्वा पुष्पितकाननाम्।। शोमक्रोत्रतमसास तीय वित्तयक्तदम् मृं, ( २ १०३, २४-२४)। धीराम और जन्मण ने इसके जल मे प्रवेश करके अपने विना को जल और तदननगर इसके तट पर आकर इङ्गदी का पिण्ड दिया ( २ १०३, २४-२९)। राम से विदा लेकर मस्त वित्रकूट नी परिक्रवा करते हुँचे रामणीक मन्दाकिनी नदी नो पार वरके पूर्व दिया की ओर प्रस्थित हुँचे रामणीक मन्दाकिनी नदी नो पार वरके पूर्व मे कुछ और उत्तर सहित्य हुँचे ( २ ११३, २)। इसके धारा के विवर्गत तिक्रत में कुछ और उत्तर सहित्य हुँचे ( २ ११३, २)। इसके पार में

२ मन्द्राकिती, एक सुरम्य और उत्तम नदी का नाम है जो कैशार पर्वत पर स्थित थी। इसका जल सुवर्ण-कमलो तथा अन्य सुगम्बत पुणों हैं व्याप्त, तथा तट गन्धवों और देशो इत्यादि से सेवित या (७ ११, ४१-४४)

सन्दार, एक पर्वत का नाम है जिसे सागर-सन्दान के समय सथनी बनारे गया था (१ ४४, १८) । कन्यन के समय यह पर्वत पाताक से प्रवेश के गया (१ ४४, १८) । कन्यन के समय यह पर्वत पाताक से प्रवेश के गया (१ ४४, १८) । कन्यन के रूप में विष्णु ने हसे पर्वत पर निवास करनेवाले सागरी को भी आमन्तित करने के लिये कहा (४ ३७, २) । मुधीब ने दिनन से इन पर्वन के सिवार पर स्थित सामी में मोना की स्रोध करने के लिये कहा (४ ४०, २४)। प्रमायो नामर वानर-पूष्पति हम पर्वन पर निवास करना था (६ २७, २७) १०)।

सन्देह, एक रासन वर्ष का नाम है जो लोहिन मागर से निवास करते थे। प्रतिदित मूर्वोद्य के समय से रामस कर्ष्युल होकर सूर्य से जुमने रुगते ये, परानु मूर्य मण्डन के ताथ से सन्तत तथा बहाने के निवन हो समुद्र के जल में गिर पड़ने थे। तदननार वहाँ से पुत्र जीविन होकर रोज शिवासे पर लड़क जारे से। इतका सारमार सही अब चला करना था (४.४०,३९-४०)। मन्देदरी, रावस की रूप-सम्प्रमा महियों का नाम है जिते हुनुवान् वे सीने देवा (१ १०, १०)। 'मुकावियमबायुक मूंपणे सुन्निवतम् । विमूष-मन्द्रीनिव व स्विधवा जनवेतनम् ॥', (४. १०, ११)। 'गोरी कनव्यक्त मानिवृत्तमनः पुरेवकोम् । विषयंन्दीक्दी तव वायाना वाक्कियियोत् ॥', (४ १०, १२)। 'प्लायीवनसंबदा', (४ १०, १२)। यह मब की पुत्री थी (६ ७, ७)। इत्ते युक्त पूर्णिम में अपने वित्त की मृत्यु पर विकाय निवा (६ १११, १५-५०)। इत्तर्क रिकान ने रावसा के ताय रक्ता विवाह विया (७. १२, १६-२३)। इत्तर्क रोकाना को जन्म दिवा (७ १२, २०)।

मय-रावण ने सीता का हरण करने के परवात लंका लाकर उन्हें अपने क्षम् दूर में इन प्रकार रख दिया मानो मयासुर ने पूर्तिमती व्यामुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो (३ ४४, १३)। इमने मैनाक पर्वत पर अपना भवन बनाया (४ ४३, ३०)। भवो नाम महातेजा मायावी वानरपंग। भवत बनावा ( १ ४६. वरु)। बचा नाम महात्वा नावाबा बातरावा। विदेश तिमिल के मारावा राज्यत बन्दार्था ( १ ४६, १९)। पुरु द्वारान-पूरवाना विद्युक्तमा वृद्युक्त । मेनेट बाह्युन दिल्यं निर्मितं अवनोत्तमम्॥ ( ४ ४६, १४)। "पुनेत एक सहस्त नर्थ छक बन में भोर तरम्या करके हुन्ना है बत्तना के उत्त में स्थान प्रत्युक्त प्रकार किया पा। सम्मूर्ण सामना शिल्युक्त मान कर निज्या पा। समूर्ण सामनाओं के स्वामी, इस बत्तवान् स्तुर ने, श्वस्तिक के क्षेत्र में स्थित समस्त वस्तुओं का निर्माण करके उस महान दन में कुछ कालतक मुलपूर्वक निवास क्या था। आवे चलकर इस दानद का हैमा नामक अध्यरा के साथ सम्प्रकंहो गया जिसके कारण देवेरवर इन्द्र ने अपने बद्ध के द्वारा इसका वय कर दिया (४. ६१, १०-१४)।" इसने रावण से अयभीत होक्ट उसे मित्र बना सेने की इच्छा करते हुए अपनी पुत्री को उसे समर्पित कर दिया (६ ७, ७)। "एक दिन रादण जब दन में अमण कर रहा या तो उसने मयानुर तथा उसकी पुत्री मन्दोदरी को देशा (७ १२, ३-४)।''
"रावण के पूछने पर इसने बडाया कि बहुन दिन तक हेमा पर आसक्त होकर उसके पास रहने के पत्रचात एक दिन वह स्वर्गलोक बली गई और चौदह वर्ष ब्यवीत होने पर भी छौटी नहीं । इसने यह भी बनाया कि उसकी पुत्री मन्दोदरी उनी हमा के गर्म ने उत्पन्न हुई थी जिसके लिए वह अब उपयुक्त वर की विन्ता कर रहा है। बदनत्तर हमने रावण से उसका परिचय गूटा (७ १२, ४-१४)। रावन का परिचय प्राप्त करने के पश्चान् इसने मन्दोदरी का उसके साथ विवाह कर दिया ( ७. १२, १६-१९ )।

भरोचि, बह्मा के पुत्र और करवा के पिता का नाम है (१.७०, १९)। यह एक प्रजापति ये जो स्थानु के बाद हुए से (३ १४,६)। १. मरु, सीझग के पुत्र और प्रमुख्क के पिता वा नाम है (१ ७०,४१)। २ मरु, हर्षश्व के पुत्र और प्रतीन्यक के पिता का नाम है (१ ७१,९)।

1. ਜ਼ਰ 1

मरस्त, एक राजा का नाम है जिसे उधीर देश में देशाओं के साथ यज करते हुँचे राज्य ने देशा (७ १८, २)) महत्त के पास पहुँच कर राज्य ने दनने युद्ध करने जथवा अधीनता स्वीकार कर लेने के लिये नहां (७ १८, ८) राज्य की जुनीनी को स्वीकार करके जब ये राज्य के विकट युद्ध करने के लिये तैयार हुँचे तज सजते मैं यम की दीशा ले जुकने के कारण इन्हें युद्ध से विस्ट कर दिया (७ १८, ११-१७)। "से सवत्तं के शिष्य थे। इन्होंने इला को पुरस्त-प्राप्ति के निमित्त जुब के आध्यम के निकट अश्वसेष यज्ञ का आयोजन विस्ता (७ १०, १४-१४)।

सरुद्रगा-जद महादेव महदगणों के साथ सर्थ-गंगासगम पर जा रहे थे तद काम ने उन पर आक्रमण किया (१ २३, ११)। बन्ति ने इन्हें विजित कर लिया था (१ २९, ४)। कुमार कात्तिकेय को दूध पिलाने के लिए इन्होंने छट्टो कृत्तिकाओ को नियुक्त किया (१ ३७, २४)। राजा भनीरय के ब्रह्माजी से बर प्राप्त करने के पश्चान् ये भी भगीरय के साथ स्वर्गलोक को चले गय (१ ४२, २६)। अदिति ने इन्द्र से यह वर मौगा कि उसके गर्भस्य शिंग के सात खण्ड सात व्यक्ति होकर सातो महदगणो के स्यानो ना पालन करनेवाले हो जाँय, और इन्द्र ने इसे स्वीकार किया (१ ४७, ३-८)। इन्हीने बन्धवाहन बादि पितृदेवताओं के पास जाकर इन्द्र को अण्डकीश से युक्त करने की प्रायना की (१ ४९, ५)। राम के बनगमन के समय उनकी रक्षा करने के लिए कौमन्या ने इनका भी बाबाहन किया था (२ २५, ८)। ये सायकाल मेर पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थापन करते थे (४ ४२, ३९)। इन्होंने थीराम के राज्याभिषेक के समय बाकाश में स्थित होकर स्तवन की मधुर घ्वनि का थवण किया (६ १२=, ३०)। इन्द्र की आज्ञानुमार (७ २७, ४) ये रावण के विरुद्ध युद्ध वरने के लिए सन्नद्ध हो गये (७ २७, ४)। ये युद्ध के लिए तैयार होकर अमरावती पूरी से बाहर निक्ले (७ २७, २२)। में रावण के विरुद्ध मुद्ध करने के लिये इन्द्र के साथ हो लिये (७ २८, २७)। इन्होंने राक्षस सेना का सहार किया (७ २८, ३७ ४१)। सीता के रापय-ग्रहण के समय ये भी राम की समा में उपस्थित हुए (७ ९७, ८)। इन्होंने विष्णुरूप में स्थित हुवे थीराम की पूजा की (७ ११०, १३)।

मलट्-"जब पूर्वकाल में बुत्राबुर ना बच करने के पश्चात्र इन्द्र मन से लिस ही गये तब देवनाओं ने गगा-जल से मरे हुये करारी द्वारा स्नाम कराकर सही उनना मल (और काश्य-शुका) मुझाया त्रिसमे सह जनगद सलद नाम से प्रतित हुआ (१ २४, १८-२३)। " "यह जनगद दीवंकाल तक समृद्धियाली, और सन-मान्य से सम्प्रत हा। । कुछ समय के जनन्तर इन्छानुसार कर वारण करतेवाली यश्चिमी ताटका और तबके पुन मारीय ने काकर कहीं की प्रता को मान पहुँचना आरम्म विभा (१ २४, २४-२७)। विकासित ने भीराम की जनामा महान्या सिंग है। से समुद्रा साम्या कोई मही आन्ही सुना (१ २४, १४)।

सस्या, एक परंत का नाम है जहां हुनुमान का बारगीकि ने पूर्वरर्धन कर हिला था (१ ३, २०)। परदाज के साथम में इस पर्वत का स्पर्ध करते बहेने साथ सिर्फ्य रहेन साथ स्वार्थ करते वहने साथ सिर्फ्य रहेन का स्वर्धन कर सिर्धाम और करमण के प्रधारने से स्वर्धन होकर अपने शामियों बहित सुवीव इस परंत पर जने जाये (४ २, १४)। क्ष्म्यमूत परंत के एक मिलर का मान है (४ ४, १)। इस परंत के हभी न्यानों में मुख्य प्रवार के इस है, यही नुवीव ने बीता की सीम के किये अन्न को सेना था (४ ४, १४)। अपहरम का प्रवार के सिर्फ्य रही हमें हमें सिर्फ्य का स्वार्थ के एक सिर्फ्य रही हमें हमें सिर्फ्य रही हमे सिर्फ्य रही हमें सिर्फ्य रही हमें सिर्फ्य रही हमें सिर्फ्य रही हमा सिर्फ्य रही हमें सिर्फ्य रही हमे सिर्फ्य रही हमें सिर्फ

सद्धा-कपाल, द्रपण के एन तेनापति का नाम है जो राम के विरुद्ध मुद्ध करने के लिये जाया था (३ २३,३४)। द्रपण भी मृत्यु के पश्चान् तेना के जागे परने बाते महारुपाल ने एक विचाल बाल से स्त्रीराम पर लाकमण सिंधा (३ २६,१७ ६०)। औराम ने इनका निर एव कपाल बाट दिया (३ २६,२०)।

महा-प्राम-पुरोव ने सीता की लोज के किये बिनत की कोशक, विवेह, भारूब, काफ़ी आबि देशों के महादामों में मेंबा (४ ४, २२)।

नारण, नार्या नार्या क्या क नहाशाना व गता ( क ह, ९१) ।

महिद्दिय नायानु—ते वाद श्री र त्यु के सेतान्यतंत्र के सो दोर त्यार्था की

(१ २३, १०)। एक दिन जब ये समाधि में उठकर महद्वाणों के साथ
नहीं जा रहें पे को कार्या के दशके मन का दिवालित करने का प्रवास दिवा
स्वता गर कुट होनर रहतेंने उदे ( रूचर्य को) मस्य कर दिया (१ २३,
१९-१३)। 'गुस सात इनोडार चितिकको महत्या । एहा व मनवारदेशी
सैनुनायोग्यक्वे ॥ तस्य समीक्षात्राय महत्येतस्य धीमता । विशिवन्यदेश
देवस्य दिव्य सर्वात मनम् ॥', (१ २ ६, ६-०)। जब देवो उमा के साथ
त्रीडा करते रत्यों ही वर्ग स्वतित हो। मर्च दिन्तु कोई पुत्र उत्तर नहीं हुवा

सब देवों ने चिन्तित होकर इनसे निवेदन किया कि त्रिलोकी के हिन कै लिये ये अपने तेज को स्वय अपने में ही धारण करें (१ ३६, ७-१२)। 'सर्वलोक महेश्वर', (१ ३६ १३)। देवताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इन्होंने कहा कि समस्त लोको के धान्ति-लाभ के लिये उमा सहित ये अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे (१ ३६, १४)। इन्होंने देवो से पूछा कि यदि इनका तेज स्थल्ति हो जाय तो उसे बीन घारण बरेगा (१ ३६ १५)। जब देवों ने इस कार्य के लिये पूमियी का नाम बनाया तो इन्होंने अपने तेज को छोड़ दिया, जिससे पर्वत और बनो-महित यह सम्पूर्ण पृथिवी व्याप्त हो गई (१ ३६, १६-१७)। "देवनाओं के अनुरोध करने पर उस तेज को अग्नि ने अपने भीतर रख लिया। इस प्रकार अग्नि से व्याप्त होकर वह तेज दवेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया और वही सरकण्डो का बन भी प्रकट हवा जो सूर्य के समान देजस्वी प्रतीत होता था । इसी वन में अग्नि-जनित महा-तेजस्वी कार्तिकेय का प्रादर्भाव हुआ । तदनन्तर ऋषि-छहिन देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न हो उमा देवी और महादेव का पुजन किया (१ ३६, १०-२०)।" उमा के चाप से देवों और पृथिवी को पीडित देखकर ये उमा के साथ उत्तर में स्थित दिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे (१ ३६, २४-२६)। 'शकर', (१. ३९ ४)। बह्या ने भगीरव में कहा कि वे स्वर्ग से गङ्जा के गिरने के वेग को धारण करने के लिय महादेव को प्रसन्न वर्रे क्यों कि अन्य किसी में इसकी सामर्थ्य नहीं जो गङ्गा वे वेग को रोक सके (१४२, २४-२५)। 'अब सबरसरे पूर्ण सर्वलोकनमस्हत । उमापति पणुपती राजानिवदमवदीत् ॥', (१ ४३,२)। मगीरय की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें गङ्गा की मारण करने का बचन दिया (१ ४३, २-३)। 'श्वर्ग से पृथिवी पर आने के समय गगाने यह विचार रिया कि वे अपने वेग से शकर को लिये-दिये पाताल में प्रवेश कर जायेंगी, परन्तु इन्होंने उनके इस सक्षिपाय को जान कर उन्हें अपने जटा-जाल मे ही वयों तक उलझा रक्ता। इनके जटामण्डल में गङ्गा को इस प्रकार अटस्य देखकर मगीरय ने इन्हें प्रसन्न करने के लिये पुन सपस्या की जिम पर प्रमग्न होकर इन्होंने गङ्गा को किंदु सरोवर मे छोड दिया (१ ४३, ४−१०)।" सागर मन्यन के समय वासुकि नाग के विष से प्रकट हलाहुल का देवो और विष्णु के आग्रह पर इन्होंने ग्रहण किया (१ ४४, २१-२४)। ये नपस्या कर रहे विस्तामित्र के समक्ष प्रकट हुये (१ ५५, १३)। इन्होने विश्वादित्र को उनके मनोनुक्ल वर दिया (१ ११, १८)। दक्ष-यज्ञ के विष्वत ने समय इन्होंने अपने महान धनुष को जठाकर उमसे देवों का मस्तक काट देने की यमकी दी जिम पर देवों ने इनकी स्तृति

सहादेव ]

महादेव ]

करके इन्हें प्रसन्न और इन से इनका घनुष मी प्राप्त किया (१ ६६,९∼१२)। जिल्लान्द का वस करने के किये देवों ने इन्हें एक महान सैव बनुष दिया (१, ७४, १२)। "एक बार देवो ने बह्या से पूजा कि शिव और निष्णु में से कौन जबिक बल्साली है। इस पर दोनों के बलावल का परोक्षण करने के हिंदे श्रह्मा ने इनमें ( शिव और विच्यु मे ) विरोध उत्पन्न कर दिया । परिणाम-स्वरूप दोनों म मयकर युद्ध हुआ। उस समय विष्णु ने अपनी हुङ्कार से शिव के धनुष को श्रिथिल करके उन्हें भी स्तम्भित कर दिया। शिव के धनुष को शिथिल ह्या देख कर देवो ने विच्या को श्रेष्ठ माना । तदनन्तर कृपित हुए रुद्र ने बाग सहित अपने उस वन्य को विदेहराज देवरात को दे दिया (१ ७४, १४-२०)।" कीयत्या ने बनाया कि वे बन्य देवों सहित दीव का भी सदैव पूजन करती हैं (२ २५ ४३)। गङ्गा इनके जटाजुट में जलकी रही (२ ५०, २५)। शीराम ने चित्रकृट में इनका भी पूजन किया (२ १६, ३१)। इन्होंने खेतवन में बन्यकासुर को जलाकर मस्म कर 'दिया ( ३ ३०, २७ )। इन्होंने कामदेव को गरम कर दिया या ( ३ ६६, १०)। इनके द्वारा त्रिपुरातुर के वप का उल्लेख ( ३ ६४, ७०)। पूर्वकाल में इन्होंने हिमालम पर्वत पर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे यज किया था (४ ३७, २८)। ये उत्तर के सोमगिरि पर निवास करते ये (४ ४३, ५५)। इन्होंने त्रिपुरामुर का वध किया या (४ ४४, ३१)। इन्होने सन्धनागुर के साथ युद्ध किया था (६ ४३, ६)। देवताओं के स्तृति करने पर इन्होंने उन्हें बारवासन दिया कि राक्षसों के विनास के लिए एक दिव्य नारी का आविर्माव होगा (६ ९४, ३४-३४)। सीता का अनादर करने पर इन्होंने राम के सम्मुख उपस्थित हो उन्हे समझाया (६ ११७, २-६)। जब श्रीराम ने सीता को ग्रहण वर लिया तब इन्होंने उन्हें सयोध्या लौट कर इरवाकुवश का प्रवर्तन तथा अश्वमेष यज्ञ करने का परामशं देते हुए इन्द्रलोक से आये राजा दशरम को दिखाया (६ ११९, १-५)। "एक समय जब ये बैन्ड पर बास्ड होकर पार्वती के साथ आकाश-मार्ग से जा रहे ये तो सालक्टबुरा के बालक, सकेश, के शोने की बादाज सना। उस समय पार्वेदी की प्रेरणा में उस बालक पर दया करते हुए इन्होंने उसे आयु मे पुवा बना दिया। इनना ही नहीं, उसे अमरस्य प्रदान करते हुए निवास के िए आकारायारी नगराकार एक विमान मी दिया (७ ४, २७-३०)।" सुकेश बादि राजनो ते त्रस्त होकर देवता उन महादेव की धरण भेगये जो जन्त की सृष्टि और सहार करनेवाले, अजन्मा, अव्यक्त, सम्पूर्ण जगत् के आधार, बाराप्प देव, परम गुरु, वामनाशक, त्रिपुरविनाशक, प्रकाध्यक्ष और त्रिनेत्रधारी हैं (७ ६, १-४)। 'वपरी नीलकोहित.' (७ ६, ९)। देवों की स्तुति पर सहामदी ]

इन्होंने मास्यवान् का वध करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये उन लोगी को विष्ण वी शरण मे जाने के लिए कहा (७,६,९-१२) कुवेर की सपस्या से प्रसन्न होकर इन्होने उन्ह अपना चनिष्ठ मित्र बना लिया (७ १३, २६-इश् )। जब रावण ने उस पर्वत को उठाने वा प्रयाम विया जिम पर ये कोडा करते थे, तो इन्होने उस पर्वत को अपने पर के अ गुठे से दवा दिया जिमसे रावण की मुजायें उसी पर्वत के नीचे दव गई (७ १६, २४-२८)। 'रावण की स्तुतियों से प्रसन्न होकर इन्होंने उसकी मुजाओं को मुक्त करते हुए उससे कहा 'तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यन्न भयानक आतंनाद ( राव ) किया या इसलिये तुम 'रावण' के नाम से प्रसिद्ध होगे । अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो, निभंग होकर जा सकते हो ।' तदनन्तर रावण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये इन्होने उसे चन्द्रहास नामक खड़ा और उसकी बाय के व्यतीत अ श को भी पुन प्रदान कर दिया। (७ १६ ३२-४४)। "ब्रह्मा के कहने पर इन्होने हनुमानु को अपने आयुधो से अवध्य होने का घरदान दिया (७ ३६, १८)। मध् की तपस्या से प्रश्नक्ष होतर इन्होंने उसे एक सूल देते हुए वहा कि जब तक वह ( मधु ) ब्रह्मणा और देवताओं से विरोध नहीं नरेगा तन तक ही वह शूल उसके पास रहेगा (७ ६१, ४-१०)। मधु के इम अनुरोध पर कि वह शुल उसके बराजो के पाम भी रहे, इन्होंने उसके पुत्र, लवणासुर, के पास तक ही दाल को रहने देना स्वीकार किया ( ७ ६१, ११-१६)। 'जिस स्थान पर कार्तिवेय का जन्म हुआ था वहाँ य स्थीरप मे रहकर उमा का मनोर्ज्जन वन्ते ये। अन्य जो कोई भी उस स्थान पर बाता था, स्त्री रूप मे परिणत हो जाता था (७ ६७, ११-१४)।" राजा इल उस क्षेत्र में अपने वो स्त्री-रूप में मरिणत हुआ देल कर इनकी दारण में गये, परन्तु इन्होंने उन्हें पुरुपत्व में अतिरिक्त ही अन्य कोई वर मौगने के लिए वहां (७. ८७, १६-१९)। "इल के लिए महत्त द्वारा किये गये अध्यमेष से प्रमन्न होक्र इन्होंने ऋषियों से राजा इल की सहायता करने का उपाय पूछा। सदन्तर ऋषियों के अनुरोध पर इन्होंने राजा को पून पूरुवन्त्र प्रदान किया (७ ९०, 83-30) I"

महानदी, दक्षिण दिया वी एक नदी का नाम है, जहाँ मुगीव ने अङ्गद को सीता की खोज के लिये मेजा वा (४ ४१,९)।

महानाद, महत्त के एक सचिव का नाग है जिनने अपने स्वामी के साथ युद्ध में लिये सम्यान रिया (६ ४७ ६१)। इसने निद्यनापूर्व स्थानों का वया विया (६ ४८, १९)। जाम्यवान ने इसका वया कर दिया (६. ४८, २२)।

महापुत्र, वपने मस्तक पर पृथिवी को धारण करनेवाले दक्षिण दिशा के एक दिलाज का नाम है जिसकी, भिम का भेदन करते हये सगर-पुत्रों ने, दर्शन करके प्रदक्षिणा की ( १. ४०, १७-१= )।

महावारची एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके मवन का इनमान ने दर्शन किया (४-६,१७)। हन्मान ने इसको रावण के सिहासन के समीप स्थित देखा ( ५ ४९, ११ )। हतुमान् ने इसके भवन मे आग लगा दी ( ५. ४४, ९)। यह रायम की राजतमा में कवची से सुसक्तित होकर राम आदि का वय करने के लिये समद खड़ा या ( ६. ९. १ )। 'महापाश्वों महाबल', (६ १३,१)। इसने रावण को सीता पर बलात्कार करने के लिये उकसाया (६ १३, १-६)। इसे कका के दक्षिण-द्वार की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया (६ ३६, १७)। राम के बाजां से बाहत होकर इसने गृद्धमृति से पलायन किया (६, ४४, २०)। कुम्झकुण के बच पर इसने शोक प्रगट क्या (६ ६८, ६)। यह छ. अन्य महादली राक्षमो के साथ राम के विख्य युद्ध करते के लिये गया (६ ६९, १९)। यह हाथ में गदा लेकर ग्रद्धस्थल में गदाधारी कुवेर के समान श्रोमित हुआ (६ ६९, ३२)। रावण की जाता पर (६. ९४, २१)। इसने सेनापतियों से सेना को बीझ ही प्रस्थान करने की आमा देने के लिये कहा (६ ९४, २२)। रावण की आजा प्राप्त करके यह स्वास्त्र हुआ (६. ९६, ३९)। "महोदर के वय से संतम होकर इसने बानर-सेना का भयकर सहार करते हुए गवास और जाम्बदान को सत-विसत कर दिया। अन्तत अञ्चर के ताम मृद्ध करते हवे इसका अञ्चर ने वय कर दिया (६ ९व, १-२२)।" देवो के विरुद्ध युद्ध करते हुये सुमाली का इसने साथ दिया (७ २७, २६)। इसने अर्जन के साथ युद्ध करते हुये रावण का जनुसरण क्या (७ ३२, २२)।

महामाली, घर के एक सेनापति का नाम है जो राम के विरद्ध पृद्ध करने गया या ( ३ २३, ३३ )। लर की आजा से इस महादीर यलाध्यक्ष ने सेना उहित राम पर बाकमण दिया (३. २६, २७-२८)।

महारुण, एक परंत का नाम है जहाँ रहनेवाले बानरी को बुलाने के लिये मुग्रीव ने हनुमान् को बाजा दी (४ ३७, ७)।

महारोमा, कीर्तिसन के पुत्र और स्वनंरोमा के पिता, एक राजा, का नाम है (१ ७१, ११-१२)।

महायीर, बृहद्रय के शूरवीर और प्रतापी पुत्र, तथा सुपृति के पिता का नाम है (१ ७१,७)।

सही 1 मही, एक नदी का नाम है जहाँ सुग्रीव ने दिनत को सीता की सोज के लिय भेजा था (४ ४०, २१)।

महीधक, विवृध के पूत्र और कीतिरात के पिता का नाम है (१ ७१, 20-22)1

महेन्द्र, एक पर्वत का नाम है जहाँ परश्राम, कश्यप को पृथिवी का दान करने के पश्चान् आथम बनाकर रहते थे (१ ७५, ८ २५-२६)। परश्राम महेन्द्र पर्वंत से शिव के घनुप के तोड़े जाने का समाचार सनकर श्रीराम के पास सनकी शिक्त की परीक्षा तेने आये (१ ७५, २६)। श्रीराम से पराजित होकर परशुराम बीझ ही महेन्द्र पर्वत पर चते गये (१ ७६, २२)। यहाँ निवास करनेवाले वानरो को बुलाने के लिये सुप्रीय में हनुमान को आजा दी (४ ३७, २ )। अगस्य ने समुद्र के भीतर इस पर्वत को स्थापित किया (४ ४१, २० )। 'विश्वसानुनग श्रीमान्महेन्द्र पर्वतोत्तम । जातस्यमय श्रीमानवगाढी महाणवम् ।। नानाविधनंगै फुल्लैलंताभिश्चोपशोभितम् । देवपियक्षप्रवरैरप्त-रोभिश्व सेवितम् ॥ सिद्धचारणसङ्गास्य प्रकीणं सुमनोहरम् ।', ( ४ ४१, २१-२३)। सहस्र नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन इस पर्वत पर पदार्पण करते थे (४ ४१, २३)। सुपारवं मास प्राप्त करने की इच्छा से महेन्द्रपर्वत के द्वार को रोक कर खड़ा हो गया (४ ५९, १२)। 'नगस्यास्य शिलासक्ट-बालिन', (४ ६७, ३६)। 'येषु वेग गमिच्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्। नाना-द्रमविकीणेषु घातुनिव्यत्दशोभिषु ॥', (४ ६७, ३७) । 'वृत नानाविधं पूर्णम् गसेवितशादलम् । लताकृस्मसवाध नित्यपूर्णफलदुमम् ॥, (४ ६७, ४० )। 'सिह्यार्वृज्यहित मत्तमात द्वसेवितम्। मत्तद्विजगणोर्पृष्ट सिल्लो-त्भीडसकुलम् ॥', ( ४. ६७, ४१ ) । 'नीललोहितमाञ्जिष्टपपवर्षे सितासितं । स्वभावसिद्धैविमलेषातुमि समलकतम् ॥ कामस्पिमिराविष्टमभीदण सप-रिच्छदै । यसिक्सरगन्धवैदेवकल्पैश्च प्रागे ॥', (५ १, ५-६)। हनुमान् इस पर्वत के समतल प्रदेश में, समुद्र के उस पार उपने के लिये, खडे हुये (५ १, ७)। "जब हुनुमान् ने इस पर्वत पर स्थित होकर विकराल रूप धारण निया तो उनके भार से यह पर्वन काँपने लगा और कुछ समय तक उगमगाता रहा। इसके ऊपर जो वृक्ष उसे वे उनकी शालाओं के अग्रमाग में रूसे पूल भी उस समय नीचे गिर गये जिससे आच्छादित हो कर यह ऐसा प्रतीत होन रुगा मानी पुष्पो का ही बना हो। इस प्रकार, हनुमानु के चरणों से दयकर इस पर्वन ने जल्लोत प्रवाहित होने लगे और बडी-यडी दिलायें भी टूट बर 🛩 गिर पटी। उस समय इस पर स्थित समस्त और गुपाओं में प्रदेश करके तीव आर्तनाद करने रुगे (४१,१२-१७)।" ल्वा से शौटते समय हनुमान् ने

( २३१ )

इस पर्वत पर दृष्टि पटते ही मेच के समान बडे ओर से गर्जना की (४. ४७, १४)। श्रीराग ने इस पर्वेठ के समीप पहुँचकर जीति-मीति के सुत्रों से स्योभिन इसके शिसर पर चडकर रुपुश्रो और मत्स्यों से भरे हुवे समुद्र को देसा ( & x, 9x-98 ) 1

१. महोद्य, एक नगर का नाम है दिसे हुत के पुत्र कुशनाम ने बसाया

या (१. ३२ ४)।

२. महोदय-एनोने त्रिसद्भ के यह में सम्मिलित होने के लिये विश्वामित्र के निमन्त्रण को बस्बीकार कर दिया (१ ५९, ११)। विश्वामित्र ने इन्हें दीर्धकाल तक सर लोगा मे निन्दित, दूतरे प्राणियों की हिंसा मे तत्पर, और दयाशून्य निषादयोनि को प्राप्त करके दुर्गीत भीगने का शाप दे दिया ( 1 45, 20-21)

महोदर, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन को हनुमान् ने देला या ( ५ ६, १९ )। यह रादण की सभा में क्वचों से मुसब्जित होकर राम बादि का वच करने के लिये सम्रद खडा था ( ६ ९, १ )। रावण का आदेश पातर इसने बीझ ही गुप्तचरी की रादण के समझ उपस्थित होने की आजा दी (६ २९, १६)। इसने नगर के दक्षिण द्वार की रक्षा का भार प्रहुप क्या (६. ३६, १७)। राम के बाणों से जाहत होकर यह युद्धमूमि से माग गया (६ ४४, २०)। जिसके नेत्र प्रात काल उदित हुये सूर्य के समान लाल हैं तथा जिसकी आवाज घण्डे की ब्विन से भी उल्कुष्ट है, ऐसे कुर स्वभाव वाले गजराज पर बाहद होकर जोर-जोर से नर्जना करता हुआ यह महामनस्वी बीर मुद्रभमि मे रावण के साथ हो लिया (६ ५९, १७)। "महोदरी नैर्ऋतयोध-मृत्य', (६ ६०, ८२)। कुम्मकर्ण के बढे हुवे दोव रोव से युक्त अहसूनरपूर्ण वचन सुनकर (६ ६०, ८०-८१) इमने कुम्भकर्ण को बताया कि पहले रावण की बात सुनकर गुज-दोप का विचार करने के पश्चात ही वह युद्ध में दायुओं को परास्त करें (६ ६०, ६२-८३)। राजा के सम्प्रस सुस्मकर्ण द्वारा पाण्डित्व प्रदर्शन करने पर इसने उस फटकारा (६ ६४, १-१०)। कुम्भवण के इस बयन का कि वह अवेसे ही युद्धभूमि मे जाकर राष्ट्रशो को पराजित करेगा, इसने उपहास करते हुवे उसे मूर्खनापूर्ण बनामा (६ ६४, ११-१८)। तदनलर इसने रावध को छलपूर्वक सीता को विजित करने का परामर्से दिया (६ ६४, १९-३६)। इसने अपने भ्राता, कुम्भकर्ग, नी मृत्यु पर धोक प्रकट किया (६ ६८, ८)। यह एक हाथी पर आरूउ हो अविकाय, विधिय, और देवालक वादि राक्षकों के साथ, युद्ध के जिय पुरी से बाहर निक्ला (६ ६९, १९-२१)। नरान्तक का बच हो जाने पर यह हाथी पर

थास्ट ही बच्चद की ओर झपटा (६ ७०,१−२)। "बच्चद द्वारा फेंके गो वृत्यों को इसने अपने परिच के अग्रमाग से तोड डाला। तदनन्तर इसने एक बाण से अङ्गद के हृदय को भी बींच दिया (६ ७०, ६-१९)। इसने नील में बन्डयूद किया जिसमें यह गम्भीर रूप से बाहत हवा (६ ७०, २८-३२)। रादण की आजा से यह एक रथ पर आस्ट हुआ (६ ९४, ३९)। रादण की आज्ञा का पालन करते हुये इसने वानर-सेना पर बाक्सण कर के उनका भीपण सहार विया, दिन्त अन्त म मग्रीव न इसका वघ कर दिया (६,९७, ६-३४)। रावण के अभिनन्दन के लिये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, २)। नवर क बिरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२)। इसने यशों का मीयण सहार किया (७ १४, १६)। इसने एक सहस्र यक्षी का वय किया (७ १४, ७)। वहण-पूत्रों के विरुद्ध मृद्ध के समय इसने उन सब को रथ विहीन कर दिया किन्तु स्वय भी बाहन हुआ ( ७, २३, ३६-४१)। मान्धाता के विरुद्ध युद्ध म इसने भीषण परात्रम दिलाया (७ २३ग, ३४)। देवों ने विरुद्ध गुद्ध के लिये यह भी सुमाली के साथ गया ( ७ २७, २८ )। नमंदा में स्नान करके इसने रावण के लिये पण एकत्र निये (७ ३१, ३४-३६)। अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया ( 0 37, 27 ) 1

(७ वर, रर)।

माध्यस्ति — 'दर्श्व वन म निवास करने वाले एक मुनि वा नाम है

जिनके तम के बत्यन्य व्यक्ति होतर अगि आदि सब देवताओं ने दूसी

तपस्या में विष्य दालन के लिय पांच प्रधान अप्यसाओं वो मेना। उन
अप्यसाओं ने देवों का नाम सिद्ध करने के लिये दर्हे नाम के अपीन कर

दिया। तरनन्तर तपस्या के प्रमाव से युवाबस्या को प्राप्त हुन हम मुनि ने
पन्याप्तस सरोवर, दिसका इन्होंने अपने तप के प्रमाव से निर्माण विषया था,

के अन्दर सने हुने भवन मे अप्यसाओं के साथ मुख्यूवंक निवास दिया

(१ १९, १९-१९)।"

माएडधी, जनर डारा मरत को विवाहिन बुगवन नी पुनी का नाम है (१ ७३, २९)। बीम्रस्या आदि इन्ह सवारों से उतार कर मगलगान के साथ राजमनन म से नई (१ ७७, ११-१२)। इन्होंने दवमन्दिरों में दवताओं की पूरन करने साम प्रवृद्ध आदि के बरखों म प्रवास विचा (१ ७७, ११-१४)। इन्होंने जनने पित के साम एकान्त में आयन्त आजन्द के साथ समय स्वतीन किया (१. ७७, १४)।

मातलि, इंद्र के सारिव का नाम है। इन्होंने इन्द्र की आज्ञानुसार (इ. १०२, ६-७) मूतल पर इन्द्र के दिव्यस्य को श्रीराम के समझ हो जाइर उनसे अपने को सार्यय के रूप में बहुण करने के किये कहा (६ १०२, ६-१७)।
रावण ने इन्हें कपने बाज-मनुहों से पायक कर दिया (६ १०२, ८९)। श्रीराम की इच्छा के अनुवार (६ १०६, ६-१२) देवताओं के और सार्या, मात्रकि ने कायन सावधानी के तीर यह होंका (६ १०६, १३)। रावण हारा छोटे गये वेतावाओं वाण पुटस्कल में मात्रकि के सारीर पर पडकर उन्हें थोड़-सा भी व्यापित न कर सके (६ १०७, ४०)। जह श्रीराम रावण के नवीन उत्तर दियों को कावते जाने में सकलना व मिन्टन के कारण चिन्तित हैं (६ १०७, ४०)। उन मिन्तित बह्यासम का प्रयोग करने की प्राप्त नी सकलना के मिन्तित बह्यासम का प्रयोग करने की प्राप्त नी हैं (६ १००, १४-१)। उन की बाता से (६ १००, १४-१)। उन की बाता से (६ ११२, ४) वे दिव्याल पर बावल होकर पुन दिव्यालीक को लीट गये (६ ११२, ४) वे दिव्याल पर बावल होकर पुन दिव्यालीक को लीट गये (६ ११२, ४५)। देवराल इन्द्र की आजा पर (७ २६, २३)। इन्द्रकित् ने इन्द्रें अपने उत्तर वाणे हे सावल कर दिया (७ २६, २४)। इन्द्रकित् ने इन्द्रें अपने उत्तर वास वाणे है सावल कर दिया (७ २६, २४)।

मातद्गी, कोयववा और कश्यप की युत्री का नाम है ( १ १४, २२ )। इसने हायियों को जन्म दिया ( ३ १४, २६ )।

रै. मानस-कैलास पर्वत पर स्वित एक सुन्दर सरीवर का नाम है जिसे बहात के अपने मानसिक सक्त्य से प्रतट किया था। मन के द्वारा प्रगट होने से ही यह उत्तर सरीवर 'मानस' कहलाता है (१. २४, =)। इसी सरीवर से मरजू नटी मिकड़ी है (१. २५, १)।

2. मानस्य, कैलास पर्यंत के सभी पायत एक पर्यंत शिक्षर का नाम है जहाँ पुत्र होने के कारण कभी पत्ती तक नहीं रह जाते। इसके शिक्षरों और मादियों में सीजा को कोनने के नियों मुसीब ने शतबाल को मेना मा ( ४. ४३, २८–२९ )।

सान्याता, बुश्नाच के दुत और नुसिय के निवा, एक राजा, वा नाम है है. ७०, २४-२४) उन्होंने एक सबस को पाप करते के कारण करते दख दिया (४ १८, १४)। 'म तु रावा महातेजा समहीवेशकरो महान्', (७ २२०, १२)। रहोने सेमलोक मे रावण के विरुद्ध एक यम्पर युद्ध जिला विसे पुण्यत्व और सालव ने हम्मलेख करते हुये रोका (७ २२०, १६-९)। ये अयोध्या के राजा से और दहोंने सामूर्त पृथ्यो को अपने किया पत्र के स्वाच के सालव ने हम्मलेख साम्य प्राचित करते हुये रोका (७ २२०, १६-९)। ये अयोध्या के राजा से और दहोंने सामूर्त पृथ्यो को अपने किया पत्र करते देवलोक रर निजय पाने का उद्योग सामस्य पृथ्यो मे सा सा के विसे हिंद सा सामस्य प्राचित के सा प्राचित के हता 'दुष सामस्य पृथ्यो मे सा सा के विसे विना ही देवताओं का राज्य केंग्ने हेना चाहते हो ?' (७ ६७, ७-१९)। साप्याता ने इस के कहा - बजादमें इस पृथ्योग पर कहां मेरे जादेश की

अवहेलना हुई हैं (७ ६७, १२)। इन्द्र ने बताया कि मयुजन से मयु का पूर रूपासूर उसकी बाता नहीं मानता (७ ६७, १३)। इन्द्र के कथन को मुनकर ये लगामुर के विकद्ध युद्ध करने के लिये आगे वहे किन्तु लवपासुर ने विकद्ध युद्ध करने के लिये आगे वहे किन्तु लवपासुर ने अपने पूल से सेवक, सेता और सवारियों सहित इनको भ्रम्म कर दिया (७ ६०, १४-२२)।

मायाविन्, बुन्दुनि के तुन, एक रास्त्व, का नाम है जिसका बाहिन् के नाय वेंद सा ( ४ ९, ४ )। इतने एक दिन अध्राति के समय बाहिन् को युद्ध के निस्ने जनकारा ( ४ ९, ४ )। यद बाहिन् और सुधीन सो देखकर भयनीत हुआ और भानकर एक विधाल दिन्न के प्रसिष्ट हो गया ( ४ ९, ९-११ )। बाह्निन देसका समस्त व-सू-बालयो चहित यथ कर दिया ( ४. ९, २०)। ऐसा भी उल्लेख है कि यह स्य और होना का पुत तथा दुर्गुनि का आता था ( ७ १२, १३ )।

 मारीच, एक राक्षम का नाम है। अपने बन्ध दान्धवों का थीराम के द्वारा वध होने का समाचार मुनकर रावण ने इससे सहायता माँगी (१ १. ४९-५०) । इसने रावण को समझाने का प्रयास क्या परन्तु रावण ने इसकी बातों को स्वीकार नहीं किया (१ १, ४१)। फिर भी, यह रावण के साथ श्रीराम के बाश्रम में गया और कपटमून बनकर राम और ल्हमण की बाधम में दूर बुला लिया जिससे रावण सीता का हरण करने में सफल हुआ ( १ १, ५२ )। वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर किया था ( १, ३, २०)। यह विश्वामित्र की बत्तवेदी पर रक्त और मास फेकरर उनके यत में विघ्न डाला करता या (१ १९, ६-६)। 'वीर्योत्सिक', (१ १९, १२)। यह मुन्द का पुत्र था (१ २०, २७)। यह ताटका के गर्भ से उत्पन्न हुआ या 'तो हि यशस्य कत्वाया जाती दैश्यक्लोडही । मारीकाच मुबाहुश्च वीयवन्ती सुतिक्षितौ ॥ तयोरन्यतर योद्ध बास्यामि ससुहृद्गण । अन्यथा रवनुनेष्यामि भवन्त सहबान्धव ॥', (१ २०, २७-२८)। <sup>६</sup>ताटशा नाम भद्र ते भार्या सुन्दस्य भीमत । मारीचो राक्षस पुत्रो वस्या धनतरात्रम ॥ वृत्तवाहुर्महायीपों त्रिपुजास्वतनुर्महान् । राहामो भैरवाकारो नित्व त्रासयने प्रजा ।। इसी जनपदी नित्य विनाधयनि रायव । मल्दायन करपायन गाउँरा हुरुवादिगी ॥', (१ २४, २६-२८)। यह अगस्त्व मुनि के साप से राशस हो गया या (१,२४,५)। मुन्द की मृत्यु होने पर यह अगस्य मुनि की थार झपटा जिस पर नुद्ध होकर मुनि ने इसे राधम बना दिया (१ २४, १०-१२)। मुद्र होतर बह अगस्त्व के आवास-शेल वा विश्वस करने लगा (१ २४, १४)। "जब विश्वामित्र यह कर रह ये ता दणने आवादा में स्थित

होकर भयकर शब्द किया। तदनन्तर यह सब ओर अपनी मामा फैलाते हुये

अपने अनुचरो के साथ विश्वासित्र के यहस्यक पर रक्त की वर्षा करने लगा। उस समय थीराम ने इसे बाकाश में स्थित देखा (१ ३०,१०-१३)।" राम ने मानवास्त्र से इसकी छानी पर प्रहार किया (१ ३०, १७)। मानवास्त्र के प्रहार से अचेत होकर यह दूर समुद्र में जा गिरा (१, ३०,१७-१९)। इसने रावण का यथोचित सरकार करते हुये उसके अमनय प्रधारने का कारण पूछा (३ ३१,३६-३८)। अब रावण ने सीता के हरण के लिये इसकी सहायना मौगी तब इसने नरव्याझ थीराम का विरोध करन से रावण का विरस करने का प्रवास किया (३ ३१, ४०-४९)। यह समूद के उस पार एक सन्दर आश्रम मे निवास करता था (३ ३५, ३७)। 'तत्र कृष्णाजिनसर जटाबल्कलमारिणम । ददशं नियनाहार मारीच नाम राक्षमम ॥', (३ ३४, ३८)। रावण का उचित सरकार करने के परचातु इसने उससे इतने सीध पुन आन का कारण पूछा ( ३ ३४, ३९-४१ )। 'तत्सहायो अब त्य मे समर्थो ह्मसि राक्षस । नीय यदो च वर्षे च न ह्मस्ति सदशस्तव ॥ उपायती महाज्ञाती महानायाविशास्त । एतद्यंगह प्राप्तस्यत्समीप निशाचर ।: (३ ३६, १४-१६)। 'तस्य रामकथा युरवा मारीघस्य महारमन । शुष्क सममवद्वकर परि-त्रस्तो बसूद व ॥', (३ ३६, २२) । शवण के प्रस्ताव से अत्यन्त चिल्तत होकर इसने उसे मत्परामां दिया ( ३ ३६, २२-२४ )। "इसने रावण को श्रीराम के गुण और प्रमाय को बताया और उसे सीताहरण के उद्योग से रोकने का प्रयाम किया ( ३ ३.३, १० )।" इसने औराम की सक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर रावण को उनके प्रति अपराध करने से विरत करने का प्रयास किया (३,३८)। "अपने गत अनुमनो को, जब इसने दण्डकारण्य मे श्रीराम पर आत्रमण किया था, बताते हुये वहा कि उस समय राम ने इसके साथियी का वध कर दिया या और यह किसी प्रकार भाग का अपनी प्राणरक्षा करने में सफल हुआ। इसने कहा कि उभी समय से राम के भय में जस्त होकर इसने सन्यास ने लिया क्योंकि इस भय के कारण इसे सर्वत्र श्रीराम खडे दिलाई देते हैं। तदनरनर इसने रावण को राम के साथ यद न करने के लिये प्रेरित करते हुये कहा कि यदि शूर्यशमा का प्रतिशोध तैने के लिये तर ने धीराम पर आक्रमण किया और उसने फलस्वरूप मारा गया तो इसमे राम का क्या अपराय है (२ ३९)।" पहले तो इसने रावण की उसके कृदिल अभिप्राय के लिये अत्यक्षिक मत्सँना की परन्तु बाद में सीनाहरण के कार्य में सहायमा देना स्वीकार वर लिया (३ ४१, ४२, १-४)। रावण ने इंगनी प्रसता नी (३ ४२,६-८)। यह रावण के साथ रय पर बैठकर अनेक देशों से होता

१. मारीच (२३६) [1. मारीच हुना दण्डकारच्य में श्रीराम के आध्यम के निकट पहुँचा (३ ४२,९-११)। "रावण के आदेश पर इनने एक मुन्दर मुदर्ण मृग का रूप धारण किया जो देवने में अध्यन्त अद्भुत वा विश्वकी श्रीण के करारो भाग इन्द्र नीलमणि के बने हुगे प्रतीत हो रहे थे, जिमके मुखमण्डल पर श्वेत और काले रंग को हुँ रंगे,

जिसके खुर वैदूर्यमणि के समान और जिसकी देह-कान्ति अत्यन्त मनोहर थी। इस प्रकार के अद्भूत मृग का रूप धारण करके यह सीना को लुभाने के उद्देश से उनके निकट ही विचरने लगा। विविध प्रकार से श्रीडा करता हुआ। यह अन्य मृगोकाभी भक्षण नहीं करता या यद्यपि मारीच मृगो के वध में अरयन्त प्रवीण या। उस समय पुष्पो को चुनती हुई सीता ने इस रस्नमय मृग को देखा और अत्यन्त स्नेह से इसकी और निहारने लगी (३ ४२,१४-३४)। 'एनेन हि नृशसेन मारीचेनाकृतात्मना । बने विचरता पूर्व हिसिता मुनिपुङ्गवा ॥', (३ ४३,३९)। "श्रीरामको क्षाते देसकर यह मुवर्णमृग विभिन्न प्रकार से छिपते और प्रगट होने हुये भागने लगा। यह कभी श्रीराम के अत्यधिक निकट आं जाता या और कभी भय से आंकाशा में उछल कर दूर चलाजाताया। कभी पूरी तरह ट्रिनत होने लगता या और कभी सघन वन में छिप जाताया(३ ४४,४–७);" इन प्रकार प्रगट और अपगट होते हुये श्रीराम को आश्रम से बहुत दूर हटा ले गया (३.४४,८)। तदनन्तर यह मनो से घिरा हुआ पुन प्रगट हुआ जिससे श्रीराम इसे पकडने के लिये अत्यन्त उद्धिम हो गये, परन्तु ज्यो ही राम ने इसे पकडने का प्रयास किया यह पुन मागकर दूर चला गया (३-४४,१०-११)। जब यह पुन प्रगट हुन्ना तव श्रीराम ने इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया (३.४४,१४)। बाण के प्रहार से इसने अपने कृत्रिम सरीर का त्याग कर दिया और ताड के वरावर

यह मुंगो से पिरा हुआ हुए असट हुआ जिससे धीराम इसे एकड़ने के लिये अस्यन्त उद्धिन हो गये, परन्तु जयो ही राम ने हमें पकड़ने का प्रयास किया यह पुन प्रापट हुए असा निवार के हुन मांकर हुए असा निवार के स्वाप्त कर दिया (३ ४४, १६)। मांच के महार से हमने अपने कर्या कर दिया कीर ताड़ के बरावर उच्छल कर पुन पृथियों पर शिर पदा (३ ४४, १६)। मृत्यु के समय हमने अपने कर्य हर का परित्याम करके रावर असा क्षेत्र हम का परित्याम करके रावर के हमने प्राप्त प्राप्त कर दिया (३ ४४, १७-२१)। रावण का अभिनन्दन करने के लिये मुनालों के साथ यह भी गया (७ ११, १) हुनेर के विवद युद्ध करने के नियं यह भी रावण के शाय गया (७ १९, १-२)। हमने साथेम्बल्य हमने प्राप्त करा विवार प्राप्त कर विवार प्राप्त कर विवार करने के नियं यह भी रावण के शाय गया (७ १९, १-२)। उसने साथेम्बल्य हमा कर के साथ इस मुद्र अस करने उच्च प्राप्ति किया (७ १४, १२-२३)। इसने २,००० यहां ना वय दिया (७, १४, १-)। अब विवार के साथे म्बद्ध हो आने वर रावण चिरित हुआ तय हमने कहा कि विवार के रणने का वारण चृत्र का न होना है स्थोकि वह चुनेर का ही वाहने हैं (७ १६, ६-७)। मनस्या के विवद युद्ध में यह चारे देवते ही माग लहा हुआ (७ १९, १९)। जब यम को पराचित्र

२. सारीच 1

करके राज्य कोडा तो इसने उसकी अभिनन्दन किया (७ २३,३)। देवो के विषद्ध युद्ध करने के किये यह भी सुमाठी के साथ युद्धमूमि में गया (७.२७,२६)।

2. मारीच, एक वानर पूच्यति का नाम है जो महर्षि मरीवि का पुत्र या । सीता वी त्योज के तिए सुधीव ने इते परिचम दिया की ओर सेजा था— 'मरीविष्य मारीवमित्याचने महाकिषम् । इन किंग्बरै प्रॉसहेन्द्रक एक निम् ॥ तुद्धिकमस्वनत वैत्येयसम्बद्धिम् । मरीविष्ठान्सारीचानविर्मालामहावकान्॥' ( ४, ४२, ३-४) ।

(४, ४२, ३-४)।

मारात, नावृदेवता ना नाम है जो रावण के अब के उसके पास जोर से
नहीं बदुते में (१ १%, १०)। ब्रह्मानी जी इच्छानुसार इन्होंने श्रीरात की
सहम्यता के लिए अपने राष्ट्र के रूप में हुए माने जे नाम दिया (१ १७, १६)
इस ने विति के उदर में प्रतिष्ट होकर दबमें मिस्त हुए गमें के सात इन्हें कर
दिये (१ ४६, १०)। दिनि ने बर्ट में कहा कि उसके मार्ग के में सातों अध्यास
सात स्पति होकर सातों मध्यत्यों के स्थानों का पास्त कृरनेवाते हो
जार्स (१ ४०, १)। 'दिनि ने स्ट में कहा 'ये मेरे दिव्यक्त पारी कुम
मारात माने में दिव्यात होकर आकाश में मध्यति सा बातस्वन्यों में निवरें।

हनमें से जो प्रथम गण है वह बहालीक में, दितींग इन्हलोक में और हुतींय दिव्यतायु के नाम से सुप्रधिक हो अन्तरिक में विचरण करें, तथा दोण चार पुत्रों के गण सुरहारी बाता से सम्मानुसार सम्पूर्ण दिशाओं में स्वनार करें।' (१. ४७, ४-६)।" इस्त्र ने रोते हुए मर्परण शिणु में 'मा इस.' जहा द्वासिए उसका नाम 'माहन' पडा (१ ४६, २०)।

मार्करंडेय, दशरद के एक ऋतिक का नाम है--- 'मार्कण्डेयस्तु दीर्घा-

हुस्तान, (१ ७, ४)। जन बदारम मिनिका जा रहे ये तो उत्त तमय इनका रच भी उनके बामे-बामे चल उद्या था (१ ६९, ४-४)। व्यारम की मृत्यु होने रर दूसरे कि जान काल रहोने राजसमा में उपस्थित होनर विसेट को दूसरा राजा निद्रुक करने का गरामधी दिया (२ ६७, १-८)। ताराम के बुजाने पर वे उनके समाभवन से पये वहीं राम ने हकता नत्वार किया (७ ७४, ४-४)। शीया की समाम के सी मो की पापमप्रहुत के समय में भी सोसी थे (७ ९६, ३)।

मालच, एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिए सुग्रीत ने विनत को भेजा था (४४०, २२)!

मासिनी, अपरताल नामक गिरि के दक्षिण और प्रलम्ब गिरि के उत्तर, दोनो पर्वनी के बीच से बहने वालो एक गरी ना नाम है। केक्य जाते समय पतिष्ठ के दुग इसके तुट से होकर गये थे ( २, ६८, १२ )। माली, मुनेय और दववनों के सांतिसाली पृत्र का नाम है जितने थोर त्यस्था परके बह्या को प्रतम विश्वा और उनते क्रेचेवल वाया विश्वीवरत का यर प्राप्त करके देवनाओं और असुरों को कहर देना ब्रास्थ्य विया; इसने विश्वकर्ष से अपने आवास के लिए एक नगर का निर्माण करने के लिए भी कहा (७ ४-४-२१)। विश्वकर्षों के परामर्थ पर हमने लगा पर ज्याना अधिकार क्रिय (७ ४, २७-२०)। इसने नर्मदा वी पुत्री, वसुरा, से विवाह करके चार पुत्र उत्तर्ध किये (७ ४, ४२-४४)। स्त्री असर यह देवाओं और व्हिए पुत्रियों के प्रत्य करता हुता विवास करने लगा (७ ४, ४४-४४)। माल्यवान के अनुरोध पर हमने राखाओं के विवद्ध विषयु को उत्तर्धानिते देवों का सत्कात विनास कर देने का परामर्थ दिया (७ ६, ३५-४४)। अनेक अवस्तुनों के विपरीत भी इसने स्वर्यकोंक पर आक्रमण के लिये लक्षा से प्रस्तान किया (७ ६, ४४-६२)। इसने विष्णु ने साथ उत्तर युद्ध करते हुये गढ़ को बाहत कर दिया, परसु अलता विष्णु ने समने सुरांग चक्त से हमका वय किया (७ ६, ९३-४४)।

१६ ३१)। १. माल्यवान, एक पवत का नाम है जहाँ से केसरी गोक्या पर्वन पर

र. माल्ययान्, एक पवत का नाम है जहां से इसरी गावण पवत पर चले गये ( १ ३१, ८०)।

२. माल्यवान्, एक राक्षम प्रमुख का नाम है जो रावण का नाना या (६ ३५, ६)। इसने विविध प्रकार के तकी से रावण को सीता को लीटा कर शीराम से सन्धि कर लेने के लिये समझाया (६, ३४, ६-३=)। रावण के फ्टकारने पर यह बहुन लिजित हुआ और रावण को विजय मुचक आसीवाँद देकर अपने घर चला गया (६ ३६, १-१५)। रायण का अन्येष्टि सस्कार करने में इसने विभीषण की सहायना की (६ १११, १०६)। यह मुक्स और देववती का पुत्र था (७ ४, ४-६)। बह्या को तपस्या से प्रसन्न करके इसने अपराजियना तथा चिरजीवन का वर शाम क्या (७ ४,९-१६)। तदनन्तर इसने देवों और असूरा को अपन्त जस्त करते हुए विश्वकर्मा से अपने निवास के लिये एक मञ्य निवास-स्थान बनाने के लिये वहा (७ ४, १७-२१) । विस्त्रवर्मा के वहने पर (७ ५ २२-२८) यह लड्डापुरी म आकर रहने लगा (७ ५, २९-३०)। इसने नमंदा की पुत्री, मुन्दगी, के माय दिवाह करके उसके गर्म से अनेक सन्तान उत्पन्न की (७ ४, ३४-३७)। इस प्रकार, यह अपने पुत्रो तथा अन्यान्य निशावरों के साथ रहकर इन्द्र आदि देवनाओ, महर्षियों, नागों तथा यक्षो को पीडा देने लगा (७ ४, ४४-४६)। का विनास करने के देवों के प्रधास के सम्बन्ध में सून कर

रमने प्रपान भागाओं से देवों को पराजित करने के जियम पर परावर्ष किया (७, ६, २६-२८)। बपहुषानों की जिला किये विश्व यह देवलोक पर बाक्यम करने के लिये लक्का से बाहर मितन परा (७ ६, ४५-६२)। प्राण्नों की पूल्य होरे जाने पर यह साम कर सब्दा चला आदा (७, ७, ४६)। प्राप्नों हुई देवा का क्या करने के कारण द्वारे निष्णु भी भागां को बोर कुद्ध होट उनसे युद्ध करने लगा (७ ८, १-६)। दक्ते किए के बाद भागक ट्वार-पुन्न करते हुने जर्हे तथा जनके बाहन, महर, को आहन कर दिया, किन्तु कुद्ध होटर एक ने अपने वैश्वों को देवपूर्व के हिमाकर बाहु के वेग से इसे ज्या दिया (७ ८, ६-२०)।

माहिपक, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की सीन करने के लिये मुग्रीय ने बलूद से कहा ( ४ ४१, ११ )।

सिन्न, एक देखा ना नाम है जो वरून के साम पहकर समस्य देवनवरी द्वारा पूर्वित होने में (७ ४६, १२)। इनके साम मिलने ना निरम्य करके भी जब उन्होंने कुछ होतर की बाक करता रही हो तो इन्होंने कुछ होतर उने यह साम दे दिया कि यह पृथ्यों पर गिर राजा पुरूष्ता की पानी बन जायगी (७ ४६, २२-२४)। इन्होंने राजनूम यज्ञ का अनुष्टान करके सरण का यर प्राप्त क्विया पा (७ ८३, ६)।

मित्रक्त, एक राजन-प्रमुख का नाम है जिसने श्रीयन से युद किया (६, ४३, ११)। श्रीराम ने इसका सम्राज्य (६, ४३, २७)।

मिषि, निमि के पुत्र और जनक के रिजा का नाम है (१. ७१, ४)। इनका अन्य निमि के मुज दारीर के मन्दन से हुआ था, इसील्ये इनका नाम 'निषि' दश और जनक दश भी मैंपिल कहलाया (७ ५७, १७-२०)।

मिपिला, एक देव का नाम है जहीं एम और लग्न्य चिहुत विस्तानित आये (१ भन्न, ९)। यहाँ पहुँच कर जनक की इस पुरो की सीमा देश सभी महीं सामुन्तापु कहकर इसरो प्रकाश करने लगे (१. भन्न, १०)। भीराम आदि ने अहन्या के नामम के उत्तर-पूर्व में विश्व इस देव के किये प्रस्तान किया (१ भन्न, २३; १०,१)। भीता के साम दिनाह की इच्छा रस्तनेवाल किया (१ भन्न, २३; १०,१)। भीता के साम दिनाह की इच्छा रस्तनेवाल किया (१ भन्न, २३; १०,१)। भीता के साम दिनाह की इच्छा रस्तनेवाल किया (१ भन्न, २३; १०,१)। भीता के साम दिनाह की उनक के देव प्रवाश के से प्रमुख्य करा किया (१ १०,१०,२०-५५)। हुउ काल के पत्तान्त्र एक प्रसुख्य एक स्वास्ताय नदर से बाकर सिधिश को सामो बोर से देव दिना (१ ०१,१६)।

मिश्रदेशी, एक अन्तरा ना नाम है वितका मखाव मुनि ने भरतन्त्रेना के सन्कार के निये कावाहन किया या (२ ९१, १७)। मखान नो आज्ञा से समें मस्त के समझ नृत्य किया (२. ९१, ४६)। मुरचीपत्तन, पश्चिम के एक नगर का नाम है जहाँ सीना की सोज के लिये मुगीन ने मुपेण आदि को मेजा था (४ ४२, १३)।

मुष्टिक, एक जाति के छोगो. वा नाम है जो दुत्ते का मास खानेवाले, मतवों की राजवाली वरनवाले, और निदंय थे (१, ५९, १९)।

स्रगमन्दर, कश्यप और त्रोधवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २१)। यह रीखों, मृमरों और चमरों की माता हुई (३ १४, २३)।

सुगी, नश्यप और शोधवद्या की पुत्री का नाम है (३ १४, २१)। यह मगो की बाता हुई (३ १४, २३)।

सृत्यु—रावण के विवड युड करने के लिये यह भी धात और मुखर बादि लेकर यम के साव गये (७ २२, ३)। रावण ने वर्ले आहुन कर दिया (७. २२, २०)। "वब रावण ने यम को भी बाहन कर दिया तो वर्लोन यम से कहा 'बाद बाता दीजिये। मैं समराञ्चल मे इब पानी रावंत रावण का अभी वय कर बाल्या। 'इस प्रकार दल्लीन रावण का यथ करने ने जिये यम से बाता मौगी (७ २२, २३-३०)।"

यम से बाज़ा माँगो (७ २२, २३-३०)।"

मेदाला, दिनण के एक देश का नाम है जहाँ सीना की खोज के लिये

सुग्रीत ने अङ्गद को मेजा या (४ ४१, १०)। मेग्र, एक पर्वत का नाम है जिसके उस पार ६०,००० पर्वतो के बीच मेरु

पर्वत स्थित था (४ ४२, ३३)। मेघनाद-इसकी मृत्यू का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, ३५)। हनुमान ने इसके मवन को देखा (४ ६,२०)। रावण के बादेश पर यह अपने बाधु बाध्यवों को लेकर हनुमानु के विरुद्ध युद्ध करने गया (५ ४८) 'मन समाधाय स देवकल्प समादिदेवीन्द्रजित सरोप , (१ ४८, १)। 'त्यमस्त्र विष्ठस्त्रमता वरिष्ठ सुरामुराणामपि शोक्दाता । सुरेषु से द्वेष च हप्टकर्मा पितामहाराघनसचितास्त्र ॥ (५ ४८,२)। 'त कश्चित्त्रपु रोकेषु संयुगेन गन्थम । मुजनीर्यामिकृतश्व तपसा चामिरक्षित ॥ देशवालप्रधानस्च स्वमेव मनिमत्तम ।', (५ ४८, ४)। 'तन वितुम्नद्वचन निगम्य प्रदक्षिण दशमूत-प्रमाव । चनार मर्तारमतित्वरेण रणाय बीर प्रतिपद्मत्रृद्धि ॥', (१ ४८, १६)। 'श्रीमान्यविद्यालामो रामसाधिपने सून । निजंगाम यहानेजा समृद इन पर्वाणि ॥', ( ५ ४=, १८ )। यह चार सिही से जी हुये उत्तम रय पर क्षारु हुना 'स पक्षिराजीपमनुन्यवेगैव्यक्तिंश्चनुमि स तु वीशादर्द्र । स्य समायुक्तमसहावेग समाहरोह्यजिदिन्द्रमन्त ॥ स रवी घन्तिना थेव्ठ धस्त्र-ज्ञीउन्त्रविदा चर । रथेनाभिषयौ सिप्त हुनुमान्यत्र सोऽभवत् ॥', (४, ४० १९-२०)। 'हतूमन्तममित्रेत्व जगाम रणपण्डित', (५ ४८, २२)। यह

सीक्षे अग्रमाग वाले सायको को क्षेत्रर हतुमान् पर टूट पडा (५ ४०, २२-२६) और उतपर बाणवर्षा आरम्म कर दी (१ ४८, २९)। रानुमी वेगमपत्री रचकम किशारती, (१ ४८, ३३)। 'पारपण निविष्ही' अपूर्तु समेरा ती देवजमानिकमी, (१ ४८, ३४)। 'जर लक्ष्यवेच के लिने चलावे हुए इतके अपने अमीच बाज व्यय होकर गिर पढे तब इसने हनुपान को अवस्य समझकर उन्हे बह्याक्ष्त्र से बौध लिया (५४८, ३३-३८)। राक्षमो द्वारा जब बल्कल के रस्से से बौध जाने पर हनुमान् इह्यास्त्र के बन्धन से मुक्त ही गये, बयोकि ब्रह्मास्त्र का बन्धन किशी दूसरे बन्धन के साथ नहीं रहता, तब इसे महान् चिन्ता हुई ( $\chi$   $\forall \alpha$ ,  $\chi$ 0- $\chi$ 2) । यह हनुमान की राज्य के समझ लाया ( $\chi$   $\chi$ 6,  $\chi$ 7) । हनुमान ने इसके सबन में आग लगा दी ( $\chi$   $\chi$ 7,  $\chi$ 8) । इसन माहेक्बरपत का अनुस्तान किया, इन्द्र की विजित करके बन्दी बनाकर लका ते आया (६, ७, १९-२३)। यह अस्य शस्त्रो से मुसज्जित होवर राम आदि वादय करने केलिये रायण के दरबार में सन्नद स्तरा था (६९,२)। रादण के समझ विभीषण द्वारा सीना को श्रीराम को सीटा देने के परामश पर (६ १४,९-२२) इसने निमीयण का उपहास करते हुये उन्हें कायर, उरपोक तथा शीय और तेज से रहित कहा (६ १५. १-७)। 'ततो महातमा वचन बभाव तने द्वजिनैन्त्रयूषमुख्य', (६ १५, १) 'अयेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महीजसस्तद्रचन निराम्य, (६ १४, ८)। 'इसने अग्निदेव को तृत करके ऐनी सक्ति प्राप्त की बी जिससे यह गोह के समडे के दने हुये दस्ताने पहनकर और अवध्य कवच धारण किये हुये हाथ में धनुष लेकर स्त्राम में अहत्रय रूप से सनुओ पर अहार करता या (६ १९, १२-१३)। 

नागपाद्य में बावद्ध कर दिया (६ ४४, ३२-४०)। 'इन्द्रजित तदानेन निजिती'. (६ ४४, ३३)। 'मोऽन्तर्धानगत पापो रावणो रणकशिन । बहादसवरो वीरो रावणि कोधमूच्छित ॥', (६ ४४, ३७)। 'अहस्य सर्वभताना कटयोधी निशाचर ', (६ ४४, ३९)। इसने बाणों की वर्षा करके अपने अस्त्रों द्वारा उन वेगवान् वानरो के देग की रोक दिया जी इसका अनुसन्धान कर रहे थे (६ ४१, १)। 'पर्यन्तरक्ताक्षो भिन्नाज्जनचर्यापम', (६ ४१,१०)। अलक्ष्य रहते हुवे इसने राम और ल्व्सण की करपत्रयुक्त बाण के जास मे १६ वाट को०

मेधनाद 1 ( 787 ) र्मियनाद फॅमा लिया (६ ४५, १०-१२) और उन वर बाणवर्षा बरने लगा (६. ४४, १३-१५)। 'तमप्रतिमकमाँगमप्रतिद्वन्द्वमाहवे । ददर्शन्तिहत वीर वरदानाद्वि-भीवण ॥', (६ ४६, १०)। "यहभाम मे मुस्टित राम और ल्वमण की मृत समझ कर इसे महान प्रसन्नता हुई। इमने समस्त वानर-प्रयपितयों को भी वाणदर्भा करके पायल कर दिया। युद्धमूमि से आते देख राक्षसो ने इसकी उन्मूक्त कष्ठ से प्रशासा की ( ६, ४६, १२-२९ )।" 'ननाद बलवास्त्र महा-सस्य स रावणि ', (६ ४६, २३)। 'हर्पण त समाविष्ट इन्द्रजित्सनितिजय'. (६ ४६, २९)। इसने अपने पिता, रावण, के पास जारर राम और लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनाया (६ ४६, ४६-४७)। इस प्रिय समाचार की सुनकर रावण ने इसे अपने हृदय से लगा लिया (६ ४६,४८)। वरदान के प्रभाव से प्रवल हुआ यह सिंह ने बिह्न में चिह्नित रय पर बाहर होकर रावण के साथ युद्धभूमि मे बाया (६ ५९, १५)। देवान्तन, त्रिशिरा और बतिकाय आदि राक्षस-प्रमुखी के वध का समाचार सूनकर शोक-निमम्न और चिन्तित 'रावण को ( ६ ७३, १-२ ) इसने विभिन्न प्रकार से बाश्यासन देकर विद्याल राक्षस-सेना के साथ मृद्धमूमि के लिये प्रत्यान विया (६ ७३, ३-११)। "युद्धमृति मे पहुँचकर इसने अस्ति की स्थापना करके चन्दन, पूच्य तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। तदनन्तर विधिपूर्वक श्रेष्ठ मन्त्रों का उच्चारण करते हुये उस अस्ति में इविध्य की आहुति दी। आहुति देने के पश्चात् धन्ए, बाण, रय, खड्ग, अश्य और सारिय सहित आकाश मे अदस्य हो गया (६ ७३, १६-२७)।" "इमके बाद यह अस्व और रधो से व्याप्त सथा पतानाओं से सुशोभित होकर राक्षत-सेना में गया। इसने वहाँ राक्षसों से कहा कि वे बानरों से युद्ध करें (६ ७३,-२८-२९)।" "इसने स्वय भी चानरों का भीषण संहार आरम्भ किया। इसने अनेक बानर-यूपपतियों तथा श्रेष्ठ वानरों को बाणों से मारकर अत्यन्त व्यक्ति कर दिया। इस मकार इसके बाणों से विदीण हीकर अनेक वानर बाहत और हत हो गये। इसने हनुमान्, मुग्रीव, अङ्गद, जाम्बदान्, सूपेण, मल, नील आदि सभी थेप्ठ वानरी को बाहत वर दिया (७ ७३, ३१-६०)।" "इसने राम और लहमण को भी विविध अस्त्रों से अरयन्त त्रस्त करते हुये सुधीय की समस्त मेना को परा-जित कर दिया । इस प्रकार, गदाम मे वानरो ही सेना तथा राम और सहमण को आहत करके यह छकापुरी में छौट आया ( ७. ७३, ६१-६९ ))" "अपने पिता की बाजा से इसने यज्ञमूमि मे जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमे

विरिप्पूर्वेक हवन विया। सदनन्तर अनि में आहुति दे आभिषारिक स्व सम्बन्धी देवता, दानव तथा राक्षमों को तृप्त करने के पत्रवात् यह अन्तर्धान होने की चर्कि से सम्यन्न सुन्दर रम पर आरूउ हुआ। इस प्रकार सन्नद्ध होकर यह युद्धभूमि मे आया और अपने रच को आकाश में स्पित करके अहंग्य रूप से राम तथा लक्ष्मण और उनकी मेना पर भीवण बाण-वर्ण करने लगा (६ ८०, ५~३३ )।" "वीराम के अभिवाय को जानकर यह युद्ध से निवृत्त हो लका चला गया परन्तु अनेक दलदान् राक्षसी के वध का समाचार सुनकर नगर के पश्चिम-द्वार में पुत्र बाहर आया। उस समय इसने एक मायानयी सीता का निर्माण करके अपने रथ पर बैठा लिया और सबके सामने ही उसके वध का उपक्रम करने लगा (५ ६१,१-६)।" "वानर सेना को अपनी बीर बदने देख इसने तलवार को स्थान से बाहर निकाला और मायामयी सीता का केश पुरुष कर उन्हें घसीटने लगा। उस समय रप पर बैठी वह मायामयी स्त्री 'हा राम । हा राम ! ता राम !' कहती हुई आतेंबाद कर रही थी क्षीर शह नवके समज उसकी पीट रहा या (६ ६१, १४-१६)।" "हनमान के फटकारन पर इसने कहा कि यह वह सब कुछ करने पर तुला हुआ है जिससे हुनुसान आदि को कर हो। इस प्रकार कह कर भीषण गर्जना करते हुये इसने उस मायाययी सीना का अपनी तळवार से वध कर दिया (६ द१, २७-३६ ) । ' राक्षस सेना को बानरो के बाक्रमण से करत देखकर इसने सनू सेना पर मीपण आक्रमण किया और विविध लायधो से अनेक का वध कर दिया (६ ६२, १६-१६)। जब इसके आत्रमण से पराजित होकर वानर-रेना पीछे हट गई तो यह यह करने के लिये निकृष्मिला के स्थान पर चला गया (६ ८२, २६-२८)। अपनी तपस्या से बहुम को प्रसन करके इसने ब्रह्मसिरस नामक अस्य और मनोनुकुल गति से चलने वाले अश्व प्राप्त किये (६, द्रथ, १३)। बह्या ने इसे बरदान देते हुये कहा था कि निकम्प्रिता नामक बट बुझ के निकट पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व जो शत्र इस पर आक्रमण करेगा उसी के हाथी इसका वय होगा (६. ८४, १४-१६)। 'स हि ब्रह्मास्त्रवित्यालो महाभायो महाबल । करोत्यसंलान्सवामे देवान्सवरुणा-मिप ॥'. (६ ६४, १८)। 'अपनी सेना को शतुओ द्वारा पीडित देखकर यह अपना अनुष्ठात समाप्त करने के पूर्व ही युद्ध के लिये उद्यत हो स्य पर वैठकर युद्धभूमि मे उपस्थित हुआ । इसे रथ पर बास्त देवकर इसकी सेना भी इसके चतुर्दिक् सप्तद हो गई (६ ६६, १४-१७)।" "अपने सैनिको को हनुमान् के द्वारा पराजित होने देखकर इसने सार्राय को अपना रण हनुमान् की ओर छे चलने के लिये कहा। इतुमान् के निकट गहुँच कर इसने विभिन्न प्रकार के बायुर्थों से हनुमान् के मन्तक पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया (६. ८६, २४-२८)।" सहमण ने दमे अस्ति के समान तेजस्वी रथ पर बैठे हुये कवच.

तब इतना मुख उदास हो गया (६ ८८, २६–३९)। इतने बिना कवन के ही और सर्वया रक्तरजित होकर भी लक्ष्मण के साथ लगातार घोर पुढ किया (६ ८८, ४२–७८)। इसने लक्ष्मण के साथ घोर ढव्ड युढ किया जिसमे

यह रम और उसके अक्ष्यों से रहित हो गया। तदनन्तर इसने पैदल ही गुद्ध करना आरम्स निया (६. द., २६-५२)। जब रास्त्र और बानर एक इसरे से द्वद कर रहे में तब यह नार में जानर श्रीक हो एक नवीन रम पर देवर पुत्र के एने उसकिया है। एक नवीन रम पर देवर पुत्र के निये उसकियत हुआ (६ ९०, १-१२)। "इमने कोस से आकर निर्देशतापूर्वक वानरों का सहार किया नितमें सो बार इसके प्रतुप, रस, सारिय और रमाव आदि नष्ट हुयें। उस समय इसने लक्ष्मण के लक्ष्य को लीन वाणों से बीम दिया। तदनन्तर सनि विभीषण को भी आहत किया। इस प्रवार भीर गुद्ध करने के विपारीत भी लक्ष्मण ने ऐन्द्राहन से इसका वस कर दिया (६ ९०, १४-७३)।" इसका वस हो जाने पर देवता, नन्धर्व, और दानव, सब ने सन्धुष्ट होकर वहां कि या हो गिरियन्त्र और क्ष्य-स्था होकर विचरण करेंगे (६ ९०, ९९)।" यह मन्द्रीर से के सम्पर्ध रोने हुते से पर स्थान प्रभीर नाह करने हुता वा और जन्म के सम्पर्ध रोने हुते से पर स्थान प्रभीर नाह करने हुता। इसके से पनुष्य नार के समस ही रोने

. एका जडबत् स्तम्य हो गई थी जिससे हसके दिना, रावण, ने स्वय ही इसका नाम भेपनाद रुक्ता था। रावण वे सुदर अन्त पुर से माता दिना को महान हुए प्रदान करता हुआ यह थेट जारियों से मुर्राण हो मान्य से आक्छारित हो नाम्य से आक्छारित हो नाम विकस्तित होने स्था ( ७ १२, २८-३२)।" "तर को रातासी वी स्थरित सेना थोर वहन सुप्ता को सान्यना हेकर रावण ने निकृष्तिका नामर उत्तम उपनय से बाकर उपना ( मुखायां) की सहायना

से मेघनाद को यज्ञ करते देखा। इस यज्ञ के फलस्यरूप इसने एक दिव्य रथ, अभिचारीय शक्तियाँ, अक्षय तरकस तथा अन्य अनेक बायुध प्राप्त किये (७ २५, २-१३)।" यह अपने पिता के आदेश पर राजमवन लौटा (७, २५, १६)। मधुके विरुद्ध युद्ध में यह समस्त सैनिको को लेकर सेना के आगै-प्रामें चटा (७ २५, ३४)। "मुमाठी की मृत्यू हो जाने पर इमने राशस-सेना को एक बार पुत एकवित करके देवनाजी पर आक्रमण जिया । उस समय इसके सम्मुख कोई भी खडा नहीं हो सकता था ( ७, २८, १-५ )। "इसने जवन्त के साथ इन्ह्यूद्ध करते हुए भीपण बाणवर्षा से उन्हें बाच्छावित कर दिया । तदनन्तर इसने माया से चारो कोर भीषण अन्यकार उत्पन्न क्या जिससे समस्न राजुरोना अस्त-व्यस्त हो कर आपस में हो एक दसरे का वध करने लगी ( ७ २६, म-१६ ) ।" जब जयन्त के अपनत हो जाते पर देवतम् भागते लगे तो इसने उनका भीछा किया ( ७ रह. १९-२२)। यह जानकर कि इसके पिता रावण बन्द्र के चमुल में फौस यते हैं, इसने, अत्यन्त कोषपुर्वक रान्तिना में प्रवेश करके अपनी अभिचारीय शक्तियों से इन्द्र वो भी बन्दी बना लिया ( ७ २९, १३-२७ )। 'अपने पिना के दारीर की बाजों के प्रहार से जबर देखकर इसने उससे कहा-- 'अब हम लोग घर चलें वर्गोंकि हमारी विजय हो गई और मैंने इन्द्र को बन्दी बना लिया है। बाप अब इच्छानुसार तीनो लोको के राज्य का उपभोग कीजिये। यहाँ व्यर्ष ग्रम करना निर्धंक है ।' (७ २९, ३२-३५)।" यह अपने बन्दी, इन्द्र, को लेकर लंका लौटा (७ २९ ४०)। ब्रह्मा के बर देने पर इसने लमरस्य का बर मांगा ( ७. ३०, १-६ )। "जब ब्रह्मा ने यह वर देना बस्वी-भार कर दिया तब इचने उनसे कहा- 'मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम वन जाय कि जब मैं राप्नु पर विकय पाने की इच्छा से संग्राम मे उतरना चाहुँ और मन्त्रयुक्त हृत्य की बाहूति से अनितदेव का पूजन करूँ तो उस समय अनि से भेरै लिये ऐसा रय प्रकट हो जाया करे जो अथवी बादि से युक्त रहे। उस रम पर बैडकर में जब नक बुद करता रहुँ तब तक कोई मेरा वध न कर सके। जब युद्ध के निमित्त क्षिये जानैवाले जप और होम को पूर्ण किये जिना ही मैं समराजुल मे मुद्ध बरने लगूँ तभी मेरा विनाश हो।' ( ७. ३०, १०-१५ )।" जब ब्रह्माने इसको यह यर दे दियातक इसने इन्द्रको मुक्त कर दिया ( 30, 25 ) 1

मेघातिथि 'के पुत्र एक महानि थे, जो श्रीराम के खबोध्या औटने पर उनका अभिनत्यन करने के किए पूर्विदशा से पदारे थे (७१,२)।

मेनका, एक प्रतिद्ध लक्षरा का नाम है। जब यह पुष्कर मे स्नान करने

मेना ] (२४६) [मैनाक ' ना उपकम करने लगी तब महॉब विस्वामित्र इसके अप्रतिम क्षोन्दर्भ नो देखकर इस पर आसक्त हो गर्भ (१६३, ६–६)। इसने कामजीडा करते हुये विस्वा-मित्र के साथ दस वर्ष क्योंत किये (१६३, ७–९)। जब विश्वामित्र ने

देला कि इसकी उपस्थित से उनकी तपस्या में विष्ण पड़ रहा है तब उन्होंने इसे दिसा कर दिया (१ ६३, १०-१४)। देसा कुने के पुणी और हिल्वानु की पत्नी का नाम है (१ ३४, १४)। इसने दो पुणियो, गद्वा और उन्मा, को जन्म दिया (१ ३४, १६)।

मेंद्र, मेना के जिता का नाम है (१ ३५, १४)। पूर्वकाल में वामन अवतार के समय विष्णु ने अपना दूसरा पैर इस पर्यंत के सिखर पर रक्षा था (४ ४०, ४६)। "यह ६०,००० पर्यंतों के मध्य में सिवन था। पूर्वकाल में मूर्य में दे से यह बर दिया था कि जो इसके आवय में रहेगा वह गुकर्ग के सम्म मूर्य में दे से यह बर दिया था कि जो इसके आवय में रहेगा वह गुकर्ग के सम्म कातिसान होकर मूर्य का मक्त हो जायना। विवयेदेन, वसु, मरहण तथा अग्य देवता सावकाल इस उत्तम पर्यंत पर जाकर मूर्यदेव का उपस्थान करते हैं। अस्तावल इस पर्यंत में १०,००० थोजन के दूरी पर स्थित है। इसके शिसर पर विश्वकाल इस पर्यंत पर स्थान के उत्तम पर्यंत पर स्थान है। इस पर्यंत पर पर्यंत के आवा महीय नेक्सावर्ण भी निवास करते हैं। धुवीव ने गुपेण बादि से इस पर्यंत पर सीता की सीव करने के लिये कहा (४. ४९, ४५ ३६-४०)।" वाठिन के भय से भागते हुये मुग्नेव इस पर्यंत पर भी कार्य से प्राप्त पर सीता की सीव करने के लिये कहा (४. ४९, १४ ३६-४०)।" वाठिन के भय से भागते हुये मुग्नेव इस पर्यंत पर भी कार्य से (४ ४६, २०)। 'मेक्नंतबर प्रीप्त क्षाव्य स्थान प्रमुख एवंदेववव्य निवस ॥'. (७ ३७०, ७) से प्राप्त प्रमुख एवंदेववयुनितम ॥'. (७ ३७०, ७)

मेरुसायणि, 'एक महुषि का नाम है जो मेरुगिर पर निवाब करते थे। में घर्म के जाता थे। इन्होंने तरस्या हे उक्त दिवति प्राप्त को यो और प्रजापति के समान धात्त्राश्चाणि व दिक्सात कृषि थे। सुधीव ने मुदेग तथा क्या जापति हे सूर्यनुष्य नेत्रस्थी इन महुष्टि के चरणों मे प्रणाम करके इनते छोता का पठा पूछने के लिए कहा (४, ४२, ४६-४०)।" इनकी पुत्रो वा नाम स्वयमभा पा यो क्युक्त-विल में निवास करती भी (४, ४१, १६)।

सैनाक, एक पर्वत का नाम है। बाहमीकि ने श्रीराम के इस पर प्यारते का पूर्वदर्शन किया (१ ३, २७)। "यह कोञ्चितिर के उस पार रिपंत था। स्पापुर का भवन इसी पर निमित्त था। इस पर घोड़ के समान मुख्यकी विद्यार्थी निगम करती थी। मुसीब में प्रविचित सार्वी वावरों से इसके शिवारों, भैदानों, और क्लराओं में श्रीता की सीत करने के नियं कहा (४ ४३, ६०-१६)। "हिर्म्यनाम मैनाकमुलाच गिरिसत्तमम्," (४, १, ९२)। "देवराज इन्द्र ने इसे पानाजवासी अमुरों के निकलने के मार्ग को रोकने के नियं परिषक्य-से स्थानित हिया था। इसमें करर-नीचे और अनल-यनक, सब और बढने की सांकि थी (४ १, ९२-१४)।, समुद्र के अनुरोक पर इनने सुनुनन ने विभाग के लिये पूजी से आप्यानित अपने मुनुनन्त्र सिया को कार उठावा (१, १, ९६-१०)। समुद्र के नीच में अनिकास उठावर सामने सड़े हुने मैनाक पर्वेत को देसकर सुनुन्तन ने देसे कोई नवीन विध्न समाने सड़े हुने मैनाक पर्वेत को देसकर सुनुन्तन के प्रवेत किया अमानित कर कर हुनुमान के मिरा दिया (इनुमान के पराजम को देसकर हमने मनुष्य उप पारान कर कर हुनुमान को अपने सिया पर जुड साम पराज सम्बन्ध मानित किया। इमने बताया कि हुनुमान के साम एसा सम्बन्ध मानित किया। इमने बताया कि हुनुमान के साम एसा सम्बन्ध मानित किया। इमने बताया कि हुनुमान के साम एसा सम्बन्ध मानित किया। इमने बताया कि हुनुमान के साम स्वाम के साम पराज सम्बन्ध से इसके पत्नी में प्रवेत कर सम्बन्ध से एसा साम सम्बन्ध से इसके पत्नी के साम स्वाम सम्बन्ध से इसके पत्नी के साम सम्बन्ध से इसके पत्नी सिया (१, १, १८-१०-१०३)।" हुनुमान का आवित्य-सरकार करने के इसके इस अगाह की इसके प्रवाम की (१, १, १३-१४)। मानुना में सिया प्रवाम के सिया पत्नी से समस्त सुनान ने स्वका सम्बन्ध से इसके स्वाम स्वाम

मैन्द्र, एक बानर का नाम है जिसको अध्वनीकृमारो ने श्रीराम की सहायता के लिये जन्म दिया वा (१ १७, १४)। इन्होंने मुद्रीय के अभियेक में भाग लिया था (४ २६, ३४)। लहमग ने किष्किन्या में इनके अत्यन्त सुद्ध और श्रेष्ठ भवन को देखा (४. ३३, ९)। महावली मैन्द इस करव बानर सैनिको के साथ नुवाद की सेवा मे उपस्पित हुवे (४ ३९, २४)। सुवीव ने सीता की स्रोज के लिये इन्हें दक्षिण दिया में मेजा (४ ४१,४)। विन्ह्य-तारा निर्माण के सोनों हुवे जल के लिबे स्ट्रोने ऋसबिल गुरुस ये प्रवेश पर्यंत पर सोना को सोनों हुवे जल के लिबे स्ट्रोने ऋसबिल गुरुस ये प्रवेश हिमा (४,४०,१-६)। सहुद हारा सहुद-सहुन की शक्ति पुछने पर (४ ६४,१४-१९) स्ट्रोने बनामा कि ये साठ योजन तक एक छलान से कूट सकते हैं (४ ६४, ७)। इन्होंने ब्रह्मा से अमरत्व का वर प्राप्त करके देवो की विसाल सेना को मय कर अमृत का पान किया या (१ ६०,१-४)। वानरतेना का सरताय करते हुवे इन्होंने समुद्र तट पर पडाद डाला ( इ. ५, २)। श्रीराम के पूछते पर इन्होंने बनाया कि विभीयण को बहुण करने के पूर्व उसके अभिन्नाय को जान सेना बावस्यक है (६. १७, ४७-४९)। यह एक सप्रतिम योद्धा में जिन्होंने बह्या की आता से अमृत पान किया था (६ २०, ६-७)। इन्होंने नील के नेतृत्व मे पूर्वश्चार पर मुद्ध किया (६ ४१, ३८)। इंग्होंने बचामुष्टि के साथ इन्डयुद्ध किया ( ६ ४३, १२)। इन्होंने मुट्टि-प्रहार से अपने तातु का यथ कर दिया (६ ४३, २९)। यह भी उस स्थान पर आये

[यच

जहाँ शीराम और जदनम मून्जिन पडे थे (६ ४६, १)। इन्हांतिन दे इत्हें बाहुत क्विया (६ ४६, १९)। इन्होंति राजिन-मेता का भीवन सहार किया (६ ४६, १०)। इन्होंते वाजिन-मेता का भीवन सहार किया (६ ४६, १०)। इन्होंते बितानाय पर आक्रमण किया किन्तु आहत होक्य (६ ४६, १०)। इन्होंते पुर स्थाप किया किन्तु काल किया (६ ७६, १४)। इन्होंते कुन्य के नाम भीवम पुढ किया जिसमें करतन पुरी तहा बाहुत हुन (६ ७६, १५)। इन्होंते कुन्य के नाम भीवम पुढ किया जिसमें करतन पुरी तहा बाहुत हुन (६ ७६, १५-६)। याम के हारा सन्दान होक्य वे किंदिन को लीटे (६ १२, ६८)। थीराम की सहायता के किये ही देशों ने इनकी मृदि की थी। अ ३६, ४९)। याम के इतका आहर-सत्तार किया (७ ३६, ४९)। याम के दक्ता आहर-सत्तार किया (७ ३६, ४९)।

भोनूत्य, एक राजकर्ता और ब्राह्मण का नाम है (२ ६०, १)। दशरप को मुखु हो जाने पर दूसर दिन मान काल राजक्षना में उपस्थित होकर क्रत्येते विस्था को दूसरा राजा नियुक्त करन का परामर्थ दिया (२ ६७, ४-६)। राम के आमन्यन पर य समामकत में उपस्थित हुने जहाँ राम ने इतका सकार किया (७ ७५, ४)। रहनेन औराम की ममा में सीना के शाय-जहन को देशा (७ ९६, ३)।

केन्द्रेन्द्रुशों भी, बिमान्त की गाय के रोमकुषों में ब्राट्यति हुई थी (१. ४४, ३)। के भी द्यारण की रामना में बैठनर द्यारण की जर्माना कर रहे थे (२ ३ २४)। मुणीब ने मीना की लोज के किये बानबिक को हनने उत्तर दिया में विश्व प्रदेश के मेंत्रा था (४. ४३, ११)।

य

यन्त — राजण नी बहुम गा यह वरदान चा नि वह यतों से अवस्य रहेगा (१ १४, १३)। राजण ना निनाय कराने के उहेबर में से भी बिल्यू में सरण न गय (१ १४, २४)। बहुम ने देशे को मितिनयों ने गमें से बारण माना उपना करने ना आदेश दिया (१ १७, ४)। 'अन्वतीयों पदा यारी अपने मुनिवृद्ध न क्य नायणहरूप्य धारमण्यवस्य कला ॥', (१ २४, १)। में राजि क ममस विवरण वरतकाले प्राणी हैं (१. ६४, १८)। रहीने मी गमावतरण ने पृथ्व को देखा (१. ४३, १८)। योगमा को पारा वा अनुमारण करते हुँ भूवण्ये क्ये (१ ४६, १८)। धीगमा को राज्य प्रमुगम क मुद्ध को देश देश (१. ४६, १८)। भी माम को प्रस्तान क मुद्ध को देश देश रही हो से से एक स्माना के स्मान वा साम को साम को स्मान वा साम को साम का साम को साम का साम का साम को साम को साम को साम का साम को साम का साम

सरीवर के क्षेत्र में जाते वे (४ ४०, ४४)। महेन्द्रगिरि इनसे सेवित था (४ ४१, २२, ५. १, ६)। हनुमान् द्वारा सागर का लक्षन करते समय इन लोगो ने उनका प्रदास्ति-नायन किया (५ १, ८७)। ये बन्तरिक्ष क्षेत्र मे निवास करते थे (५ १, १७८)। हनुमान् के हाथी अस को मारा गया देखकर इन लोगों ने आक्ष्य प्रगट किया (५ ४७,३७)। हनुमान् और इन्द्रजित् का युद्ध देखने के लिये इतका भी दल उपस्थित हुआ (५ ४८, २४)। अरिष्ट पर्वत इनसे सेविन या ( ४ ४६, ३५ )। जब हनुमान के भार से अरिष्ट वयंत बँसने लगा तब ये बीग उस पर से हट गये (४, ४६, ४७)। इनकी आशासस्यी सागर के पुष्पित कमली के साथ तुलना की गई है ( ४ ४७, ३ )। जब श्रीराम ने कुम्मक्यं का बद कर दिवा तब ये छोग बढे प्रसन्न हुये (६ ६७, १७५)। महोदर नाबध कर देने पर वें लीग सुग्रीव को बाश्चयंपूर्णक देखने लगे (६ ९७, ३८)। ये लोग सारी रात श्रीराम और रायण का मुद्ध देवते ग्हें (६ १०७, ६५)। जब ब्रह्मा ने जलजन्तुओं की सृद्धि की तो उस समय इन लोगो ने वहा या कि वे 'यक्षण' (पूजन ) करेंगे, अत इनका नाम यथ पटा (७ ४, १२-१३)। जब विष्णु माल्यवान् आदि का त्रव करने के लिये निक्ले तब इन छोगो ने विष्णु की स्तुति की ( ७ ६, ६७ )। इन छोगो ने कुर्वर को रावण के कैलान पर्वत पर बाने का समानार।दिया और कुर्वर की बाजा में ही उनमें युद्ध करने गये ( ७ १४, ४-६ )। रावण ने इन्हें पराजित करके छित्र-भित्र कर दिया (७ १४, १४-१९) । खैराव लाल में ही हतुमानुको सूर्यको लोर उडकर जाते हमें देखकर इनको मी विस्मय हुआ ( ७. ३४, २५ )। बायु देवता को गोद में अपने आहत शिक्षु को लिये हुये देलकर इन लोगों को भी उन पर सत्यधिक दया आई (७ ३४, ६४)। भवभीत होरर ये लोग भी राजा इल की सेवा करते थे ( ७. ८७, ५-६ )। विष्ण वे पन अपने लोक में लौट आने पर इन लोगों ने हुए प्रगट किया ( 2 220, 28)1

्यक्कोप्य. एक राजल-प्रमुख का लाम है जो ध्योराम आदि का सम करने के लिये अस्त-दारनो से मुमन्जित होकर राजम की सन्ना में समुद्र सदा मा (६ ९ १)। इतने राम के साथ पुद्र किया (६, ४६, ११)। धोराम के दमना तथा दिया (६, ४६, १४)। यह साल्यवान् और मुन्दरों का पिदा मा (७ ५, ३४-६७)।

१ सम्बन्ध, यर ने एक सेनापति ना नाम या जो श्रीयम से श्रुद्ध करने के किसे उपस्तित हुआ (३, २३, ३२)। इस महाचीर बलास्यक्ष ने सर के आदेश पर अपनी सेनासहित श्रीराम पर आक्रमण निया (१, २६, २६-२८)। २. यसस्त्र, एक राक्षव-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान ने बाग लगा दी थी (४ ४४, १४)। धोराम के द्वारा आहन होकर यह युद्धभूमि से भाग गया (६ ४४, २०)।

यदु, ययाति और देवसानी के पुत्र का नाम है, जिन्होंने अपने सोनेते भाता के प्रति पिता के पक्षपात को देखकर आत्महत्या करने का निवचय किया (७ ४६, १०-१४)। अपने पिता के प्रत्ताव को (७ ४९, १-२) अस्वी-कृत करते हुये इन्होंने उनसे कहा 'आप अपने प्रिय पुत्र, पूर, से ही यह प्रायंना करें बसोति आपको वही अधिक प्रिय हैं।' (७ ४९, ४-४)। अपने पिता के साग के अनुसार यह कौक्यवन में चले गये और वहाँ अनेक राससो को उप्पत्त किया (७ ४१, २०)।

यम-श्रीराम को दनवास दिये जाने पर अन्यन्त विलाप करते हुये नौमन्या ने कहा कि उनके लिये अब यमलोक में भी कोई स्थान नहीं है अन्यथा उनकी मृत्यु क्यों न हो जाती (२ २०, ५०)। श्रीराम के वनवास के समय उनकी रहा के लिये कौसत्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २४, २३ )। 'त रयस्य धनुष्पाणि राक्षसं पर्यवस्थितम् । दृश्यु सर्वभूतानि पाग्रहस्त-मिवान्तकम् ॥', (३, २८, ११) । 'अजेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तनम्', (३ ३२, ६)। 'कालचक्रमियान्तर', (४ १६, ३२)। पित्लोक को इनकी राजधानी कहा गया है (४ ४१, ४१)। ये दक्षिण दिशा के अधिपति हैं (४ ५२, ७)। कुम्मकर्ण ने इन्हें पराजिन किया (६. ६१, ९)। सीता का तिरस्कार करने पर इन्होंने श्रीराम को समझाया (६ ११७, २-९)। रावण के भय से एक कौये का रूप धारण करके ये महत्त के यज्ञ मे उपस्थित हुये (७ १८, ४-५)! रावण के चले जाने के पश्चान् इन्होंने अपने रूप मे प्रकट होकर कौओं को वरदान दिया ( ७. १८, २४ )। जद रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिये नारद मुनि यमलोक पधारे तब इन्होंने नारद का स्रातिय्य-सकार करने के पत्रचात् उनसे पूछा 'हेदेवर्षि क्रुग्नल तो है ? धर्म का तास तो नहीं हो रहा है ? आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है ?' (७. २१, २-४)। जब रावण ने इनकी सेना का विनाश करना आरम्भ किया तो ये कालदेण्ड तथा अन्य आयुध घारण कर मृत्यु के साथ रथ पर बैठकर युद्धभूमि में आये (७ २२,१-८)। इन्होने बनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रा ना प्रहार करते हुये सतत् सात रात्रियो तक रावण के साथ युद्ध किया (७ २२, १४)। यद्यपि इस युद्ध में इन्होंने शत्रुओं को अत्यधिक यीडिन और आहत किया, तथापि जब इनके मर्मस्थानो को रावण ने गहरी शति पहुँ वाई तव इनके मुख से कोष अग्नि बनकर प्रगट हुआ जो ज्वाल-पालाओं से मण्डित, स्वास्त्रमु से सपुरत तथा मूम से आक्छा दिखाई देगा था (७ २२, १६-२१)।
"मूलु के पूछने पर ब्रुवाने कहा "तुम उद्दर्श, मैं क्या ही इनका बच कर
बालता है।" इन प्रजार कहक र ह्योंने कमोग कालदण्ड को हाय से उत्तरक्त परन्तु जयो ही ये उत्तरे पहल पर प्रहार करने के जिये उदाव हुते, ब्रह्मा ने बहुते उपस्थित होकर कर्ने रोका (७ २२, ३१-४६)।" वदनन्तर से युद्ध मूमि से अन्तर्यात हो गये (७ २२, ४६-४८)। "माम ब्रेटोक्सरो पुष्ट कृतान सह पुलुत। वासहस्त्रो महावताल उत्तर्यरोमा मयानक।।। द्रुव्युक्ती विश्व किन् हृत्य मर्यवृद्धिकररोम्बन्।। रत्यक्षो मोमयेगच्य मर्वस्त्रक्तमकर। आदित्य १व पुलस्य स्वर्यक्रियस्त्रके।। पायाना शामिता चैव समया पुष्टि निजित । माम ये तक यो कानिक्सवा वा दानवेश्वस सं, (७ २३६, ७४-७७)। सम्मा की आजा पर (७ ३६ ७-९) इन्होंने हनुमान को अनन दण्ड क जवल और

सम्बद्ध, एक बसुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था (७ ६.३४)। यमना-श्रीराम बादि उस स्यान की ओर अग्रसर हुये जो गुगा और बसुना का सगम या (२ १४, २)। गगा और वसुना के जलो के मिलन से उत्पन्न शब्द की सुनकर श्रीराम यह समझ गुप्रै कि वे सगम-स्थल यर आ गुप्रै हैं ( २ ५४, ६ )। मरदाज का आध्यम गंगा और यमूना के सुग्रम पर स्थित था ( २ १४, व )। 'अवकाको विविक्तीच्य महानद्यो समागमे । पृष्यहच रमणीयहच बसरिवह मवान्मुखम् ॥', (२ ५४, २२)। 'गगावमूनयो सिंधमासास मनु-जर्मभी । कालिन्दीमनुगण्डेता नदी परचान्मुमाश्रिताम् ॥', (२ ११, ४)। श्रीराम बादि ने देडे में बैठकर इसे पार किया (२ ११, १८)। 'काजिन्दी शोधस्त्रोतस्विनी नदीम्', (२ ४४, १३)। मीता ने इसकी स्तुति की (२. १४, १९-२०)। श्रीराम शादि इसके दक्षिण तट पर आये (२ १४, २१)। प्लवेनागुमनी शीष्ट्रमामूनिमालिनीम् । तीरणवदुमिव से सतेर्थम्ना नदीम्।।', (२ ४४, २२)। 'विचित्रवालुकजला हत्ततारमनादिताम्। रेथे जनकराजस्य सुता प्रेक्य तवा नदीम् ॥', (२ ४४, ३१)। ' नेवय से सीटते समय भरत ने इसे पार किया था। जुन्होंने इसमें स्नान और जलपान करने के परचान् इतका जल भी अपने साथ लिया (२ ७१, ६-७)।" चिन्कृट से सीन्ते समय भरत ने इस कमिमालियां नदी का पुत पार किया (२ ११३, २१)। यह यामून पर्वत से निकली है, और सुग्रीय ने विनत को इसके क्षेत्र में सीता की सोज करने के लिये कहा (४ ४०, २०)।

ययाति, नहुष के पुत्र और नामाग के पिता का नाम है (१ ७०,४२)। पूर्वकाल में य स्वर्गलोक का त्याप करके पुत्र भूतक पर उत्तर आयं परस्तु सत्य

( २५२ ) [ युधाजित् के प्रभाव से फिर स्वर्ण लौट गये (२ २१,४७ ६२)। ये इन्द्र के समान

पौरवर्धन ', (७ ५६, ७)। 'अन्या तूरानस पत्नी वयाने पुरुपर्यम। न तु सा दियता राजो देवयानी सुमध्यमा ॥', (७ ५८,९)। गुत्रावायं के शाप के कारण ओण, बुद्ध, और शिषिल हो जाने के कारण इन्होंने अपने पुत्र यद से कहा कि वे इनकी बृद्धावश्या की कुछ समय के लिये ले लें (७ १ स. २२-२४, १९, १-३)। यह के अस्वीकार कर देने पर इन्होने अपने दूसरे पून, पूरु, से यही प्रस्ताव किया (७ ४९, ६)। "अपने बृद्धत्व को पुरु को देकर इन्होंने अनेक वर्षों तक सुखमीन किया। तदनन्तर अपनी बृद्धा-वस्या वापस लेकर पर का राज्याभियेक किया और स्वय मध्यास ले लिया।

लोक प्राप्त करने में समर्थ हुवे थे (३ ६६,७)। 'नहुपस्य सुतो राजा ययाति

यवकीत र

मृत्यू के पश्चात् ये स्वगंठीक को बते गये ( ७ ५९, ६-१६ )।" यवकीत, एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके

श्रमिनन्दन के लिये पूर्व दिशा से पदारे वे (७ १, २)।

ययद्वीप, सान राज्यों में मुशोभित एक देश का नाम है जहाँ सीना की सोज के लिये मुगीव ने विनत को भेजा था (४ ४०, २८-२९)। ययन-विश्वामित्र की सेना का संहार करने के ठिये वसिट्ड की शवली

गाय ने यवनो को उत्पन्न किया जो अत्यन्त तेजस्वी, सवर्ष के समान कान्तिमान, मुवर्ण बस्त्रो से विभूषित, तीक्ष्ण खड़्दों से युक्त तथा पट्टिश आदि लिये हुये थे (१ ५४, २०-२२)। विश्वामित्र न इन पर अनेक अस्त्रों से प्रहार किया जिससे ये अत्यन्त ब्यानुल हो उठे (१ ५४, २३)। ये विमण्ड की शवली गाय के मोनि देश से उत्पन्न हुये ये (१ ५५, ३)। सुग्रीव ने शतबिल को इनके

नगरों में भी सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४३, १२)। यामुन, एक पर्वत का नाम है जहाँ से यमुना निकली हैं। मुग्रीय ने सीना

की लोज के लिये विनत को इसके क्षेत्र में भेजा (४ ४०, २०)। युद्धीन्मत्त, एक राक्षम-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे

( ४ ६, २४ ) । हनुमानु ने इसके भवन मे आग लगा दी यी ( ४ ४४, १३ )। गवण ने राक्षस-जूमारों के साथ युद्धभूमि में जाने के लिये इसमें अनुरोध निया ( 5 55, 25 ) 1

युघाजित्-श्रीराम के विवाह के एव दिन पूर्व ये भी केवय से मियिला पघार (१ ७३,१)। ये केंक्य के राजनुमार और भरत के मामा थे (१

७३,२)। ये पहले भरत को देखने के लिये अयोध्या प्रधारे और वहीं से मिथिला बाये (१ ७३, ४-५)। दत्तरव ने इनका हार्दिक स्वागन किया (१ ७३,६)। ये भरत और दात्रुचन के लेकर केक्य शेट गये (१.७७,१७२०)। इन्होंने बिमार्ट के दूरी का हाकि हामत किया (२ ७०, २)। इन्होंन मरत को दिवा किया (२. ७०, २०)। केनेथी ने मरत से इनका कुष्तक सामवार पूछा (२ ७२, ६)। बिमार्ट के इन्हें बुलनाया (२ ६१, ११)। इसने बचने बाइर-महिलार के ताम बन्हें किया निया (७. १६, ६-१४)। इन्होंने अपने पुरोहिल, गाम्यं, के झारा अनेक उत्हार और सामधार राम के पास भेके (७ १००, १-२)। बरत के झाने पर इन्होंने भी जनने माप सम्मिन्ति होकर गम्बवं देश में प्रवेश किया (७ १०१, १-२)।

युवनाएन, यून्युमार के पुत्र तथा मान्याना के महातेजस्वी और महारयी

पिता वा नाम है (र ७०, २४)।

उपास, रावण के एक सेनायनि वा नाम है जिसने रावण के आदेश पर

हुनुमन् से इन्द्र चुढ किया और बाहुन हुआ (४ ४६, १-१७ २९-३२)।
रावण के एक सबिव का नाय है (६ ६०, ७२)। कुम्मकर्ण के पूछने पर
सनने बनाया कि किस मकार बानरों ने लक्षा को पेर लिया है और रासासे का
मृत्यों ने हाय बिनास होने ने लाता है (६ ७, ७२-०६)। रावण ने हुक्म और निदुम्म के साथ रही भी चुक्स्मि में मान वा आदेश दिसा (६ ७४, ४६)। मोषिताला को बज़द के बारा प्रस्त देखवर यह जसकी सहायता के
किये दोड बदा (६ ७६, १२)। इसने मजह और लोजिताल के साथ मिल-क्य महत्त्व से चुढ किया (६ ७६, १४-१४)। मैनर ने द्रावका तथा किया (६ ७६, २८-२३)।

विज्वाबित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८,६)।

₹

रंड, एक बानर बूपपित का भाम है जो किष्किन्या में सुग्रीन के समक्ष उपस्थित हुये थे ( ४ ३९ ३८, गीना प्रेस सस्वरूप )।

रति, प्रजापनि इसास्य के पुत्र, एक अस्य का नाम है जिसे विक्वामित्र ने

श्रीराय को समर्पित किया या (१, २८, ८)।

१. रसस, प्रजापति इयाग्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा-मित्र ने स्रीराम को समर्पित किया था (१ २६,४)।

२. रमास, एवं रावाम का नाम है जो श्रीराम आदि से बंध की प्रतिज्ञा करके अवस्थारमा से मुस्तिमन हो राजण के समीप उपस्थित हुआ (६९,४)।

२. रमस, एक बातस्थमुल का नाम है जा बानरी सेना को लागे बढ़ने की प्रेरणा देना हुआ चल रहा यां (६ ४,३७)।

( २५४ ) . र स्था रम्भ, एक वानर यूथपति का नाम है जो प्रात काल के सूर्य की मीति

रक्त-वर्णया यह ग्यारह हजार एक सौ बानरो की सेना लेकर सुधीय के पास वाया (४, ३९ ३३)। 'सारण ने रावण को इसका परिचय देने हुये रहा 'यह सिंह के समान पराकमी, कपिल वण, जिसकी ग्रीवा पर लम्बे लम्बे बाढ हैं और जो लकाकी ओर इस प्रकार देख रहा है सानो उसे सस्म कर देगा, रम्भ नामक वानर यूयपित है। यह निरन्तर विच्य, कृष्णिगिरि, सह्य और मुदशन आदि पर्वती पर रहा करता है। इसके युद्ध के लिये प्रस्थान करने पर एक करोड तीस थेटा भयकर, अत्यन्त कोघी, प्रचण्ड, और ऐसे परात्रमी बानर इमना अनुमरण करते हैं जो सबके सब अपने बल से लका को मसल डालने के लिये इसकी घर कर खड़े हैं। (४ २६, ३१-३३। इसने सावधानी के साथ अपनी सेना की ब्यूह रचना करके हाथ में बूश लिये हुये श्रीराम की रक्षा की (६ ४७, २)।

रम्भ 1

रम्भा, एक अप्सरा का नाम है जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या भद्ग करने का आदेश दिया (१ ६४,१)। इसने इन्द्र से विश्वानित्र के प्रति अपने मण को प्रगट किया (१ ६४, २-५)। इन्द्र के आश्वासन पर इसने विष्यामित्र को मोहित करना आरम्भ किया परन्तु विश्वामित्र ने देशे का अभिप्राय समयकर इसे दस सहस्र वर्षों तक पापाण प्रतिज्ञा बनी रहने का द्याप दे दिया और कहा कि इस अवधि के पश्चात एक तपोवल-सम्पन्न ब्राह्मण इसका उदार करेंगे (१ ६४, ८-१४)। 'विराध ने बताया कि बह पहले तुम्बुरु नामक गन्धवं या। रम्भाके प्रति आसक्ति के कारण वह अुवेर की सेवा मे उचिन समय पर नहीं पहुँच सका, जिससे कृवेर ने उसे राह्मस बन जाने का शाप दिया (३ ४, १८)।" "एक समय राजण कैलास पर्वन पर सेना सहित रुका। विविध कुसुमो के मधुर मकरन्द तथा पराग से मिथिउ वहाँकी वायुने रावण की कामदासना को उद्दीप्त कर दिया। उसी समय रम्मा-दिव्याभरणभूषिना । सर्वाप्सरोवरा रम्मा पूर्णेच द्विमानता-उस मार्ग से था निक्ली (७. २६, १ ११ १४) । दिव्यपन्दनलिप्ताङ्गी मदारहत-मूर्वजा । दिव्योत्मवक्वनारम्मा दिव्यपुर्विम्पिता ॥ चक्षमंनोहर पीत मेखला-दाममूपितम् । समुद्रहन्तीजयन रतिप्रामृतमुत्तमम् ॥ वृतैविशेषकराद्वै परतु बुसुमोद्भवं ॥ वभावन्यतमेव थी कान्तिश्रीख्तिकीतिम । मील संतोयमेपाम वस्त्र समवगुण्टिता ।। यस्या वनत्र शशिनिम भूवी चापनिमे शुभे। ऊरू करिकराकारी करी पल्लवकोमली।।,' (७ २६, १४-१९)। "उस समय रावण इसे देखकर इस पर आसक्त हो गया। रावण के समायम का प्रस्ताव करने पर इसने बनाया कि यह राजण की पुत्र-वस् है क्यों कि उस समय यह

रावप के आता, कुबैर, के दुन नकर्नूबर से मिलने जा रही है। रावण ने इसके अनेक बतुन्त बिनय करने पर भी इसके साथ बकारकार निया। उपभोग के बाद रावण ने इसे छोड़ दिया। चन्नु समय इसकी दशा उम नदी के समान ही गई नियं किसी समराथ ने कींडा करके गय डाना ही। इस दयनीय अवस्था में नक्कृबर के गास जाकर इसने समस्त दुतान्त बताया। निस पर कुढ़ होकर नस्कार ने रावण नो शाप दिया (७. २६. १९५३ )।"

<sup>|</sup> रश्मिकेतु ]

रिक्रमकेतु, एक राशत का नाम है जिसके मकत में सीता की यीज करते कूने हनुमान ने प्रतेश दिया (४. ६. २१)। हनुमान ने दसके मनन से बाग का। हो (४ ४५, १२)। यह मी बच्च राकतों ने साब बच्च-साक्षी से मृतिचान होकर श्रीराम सादि क वस की प्रतिता करके रावण की साम में उत्तरियन या (६ ६, २)। इसने श्रीराम पर आक्रमण किया (६ ४२ ११ ⊷ २७)। श्रीराम न दसका यस कर दिया (६ ४३, २८)। विमीयण ने शानरों को दसके यस का समाचार बताया (६ ८९, १३)।

राजगृह, केकव देश की राजधानी का नाम है। विश्वक के दूत यहाँ पहुँचे (२ ७०,१)। यहाँ से निकल कर पराक्रमी करन ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्तात किया (२ ७१,१)।

राधि—शीराम के बन्बाय के समय जनकी रखा के जिए कीसत्या ने इनका भी आवाइन क्यां (२ २६,१४)। 'व्यविता विमलेनेव शास्त्री रक्तीयमां,(२,१०९,११)। अनि-नरीसा के लिए अनिन में प्रवेश करते समय सीता ने अपने वरित्र को सुद्धा प्रमाधित करने के लिए इनका भी आवाइन किया (६ ११६,२८,गीताग्रेस संस्करण)।

राधेय, एक बहुमायावी राक्षस का नाम है जिसे विष्णु ने पराजित किया या (७ ६,२४)।

 रामचरित्रमय बाव्य के निर्माण का आदेश दिया (१.२)। महर्वि वाल्मीहि ने चौबीस हजार श्लोको से युक्त रामायण-बाध्य का निर्माण करके एसे लग और क्या को पढाया जिसे उन लोगो ने राम दरबार में मुनाया (१ ४)। श्रीराम आदि के जन्म, सस्कार, शील-स्वभाव एव सद्गुणी का वर्णन (१. १८)। विश्वा-मित्र के मूल से श्रीराम को साथ ले जाने की माँग सुनकर राजा दशरथ दु लित एव मूछित हो गये (१ १९)। दशरथ ने विश्वामित्र को अपने पुत्र श्रीराम को देना अस्वीकार कर दिया जिस पर विश्वामित्र कृपित हो गये ( १. २० )। "राजा दशरप ने स्वस्तिवाचनपूर्वक राम को मुनि के साथ भेज दिया। मार्ग मे श्रीराम को विश्वामित्र से 'बला' और 'अतिबला' नामक विद्या की प्राप्ति हुई (१ २२)।" श्रीराम और लहमण ने विश्वामित्र के साथ सरय-गंगा सगम के समीप पूर्ण आधम मे राति ब्यनीत की (१ २३)। "लड्मण सहित श्रीराम ने गगा पार करते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमूलव्वित के विषय में प्रश्न किया । विस्वामित्र ने उन्हें इसका कारण बताया तथा मलद, करूप एव ताटका-वन का परिचय देने हुये ताटकावध के लिए आजा प्रदान मी (१ २४)।" श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह, एवं धाप आदि का प्रसङ्घ सुनाकर उन्हे ताटका-वध के लिये प्रेरित विया (१ २५)। श्रीराम ने ताटका का बध कर दिया (१ २६)। विस्वामित्र ने श्रीराम को दिव्यास्त्र प्रदान किये (१२७)।" "त्रिश्वामित्र मुनि ने थीराम की अस्त्री की सहार-विधि बताकर अन्यान्य अस्त्रो का उपदेश दिया। शीराम ने मुनि से एक आश्रम एव यजस्थान के विषय में प्रश्त निया (१२८)।" विश्वामित्रने श्रीराम से सिद्धाधम का पूर्ववृत्तान्त बताया तथा राम और छहमण के साथ अपने ब्रायम पर पहुँचकर सुशोमित हुये (१,२९)। श्रीराम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षकों का सहार किया (१ ३०)। स्टमण, ऋषियो, तथा विस्वामित्र के साथ श्रीराम ने मिथिला को प्रस्थान किया और मार्ग मे सन्ध्या होने पर घोणमद्र-तट पर विधाम किया (१ ३१)। थीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें बगाओं की उत्पत्ति की क्या सुनाई (१ ३४, १२२४)। राजा सुमित से सत्कृत हो एक रात विद्याला मे रहवर मुनियो सहित भीराम मिथिलापुरी मे पहुँचे और वहाँ सूने आश्रम के विषय मे प्रशन करने पर विश्वाभित्र ने श्रीराम को अहत्या को शाप प्राप्त होने की क्या सुनाया (१४८)। श्रीराम ने अहत्या का उद्घार और गौतम-रापनी ने राम का सरकार किया (१ ४%, ११-२२)। श्रीराम बादि के मिविलापुरी जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र का सलार करके धीराम और लक्ष्मण के

राम 1

विषय मे जिताक्षा प्रगट करते हुवे उनका परिचय प्राप्त किया (१ ५०)। बानानन्द के पूछने पर विक्वामित्र ने उन्हें श्रीराम के द्वारा अहन्या के उद्धार का समाचार बनाया तथा शनानन्द ने श्रीराम का अभिनन्दन करते हुये विश्वामित्र के पूर्वचरित्र का वर्णन किया (१ ६१)। राजा जनक ने श्रीराम-लहमण, और विश्वामित का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रक्ते हुए घनुए का परिचय दिया और धन्य चटा देने पर सीना के साथ धीरामके विवाहका निश्चम प्रस्ट किया (१ ६६)। श्रीराम ने धनुमंह किया (१ ६७)। राजा दशरप के अन्रीय से विस्टि ने सूर्यवश का परिचय देते हुए श्रीराम और रुष्ट्रमण के लिए सीता और ऊर्मिला का बरण किया (१ ७०)। राजा जनक ने अपने कूल का परिचय देते हुए धीरम्म और ल्डमण के लिए सीता और कमिला को देने का निश्वय किया (१ ७१)। राजा दशस्य नै अपनै सीराम मादि प्रत्येक पृत्र के मगल के लिये एक-एक लाख गौएँ दान की ( १ ७२, २२-२५)। शीराम आदि चारी भाताओं का विवाह हुआ (१ ७३)। राता दशरम की बात अनमुनी करके परण्याम ने श्रीराम को बैच्यव धनुप पर बाण बढाने के लिए ललकारा ( १. ७५ )। श्रीराम ने वैद्याव घनुष की बढाकर अमीय बाण द्वारा परण्राम के तप से प्राप्त पूज्यकीकों का नाश किया (१ ७६)। "शीराम ने वषको सहित आताओं के साय अयोध्या में प्रवेश किया । इनके श्यवहार से सबको सतीप हुआ। श्रीराम तथा सीता के भारस्परिक प्रेम का उल्लेख (१ ७७)।" "थीराम ने सदुगुणो ना वर्गन । राजा दशरण ने श्रीराम को युवराज बनाने का निश्चय किया सथा विभिन्न नरेशो और नगर एवं जनपद के छोगो को मन्त्रणा के लिए बुलाया (२१)।" राजा दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया तथा सभासदों ने खीराम के गुणो का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्तियुक्त समयंत किया ( २. २ )। "दश्चरय ने दिश्य और वामदेव को श्रीसम के राज्याभिषेक को सैयारो करने के लिए क्हा और उन्होंने सेवको को तदनुरूप बादेश दिया। राजा की आजा से सुमन्त्र श्रीराम को राजसभा में बुला लाये। श्रीराम के आने पर राजा दशरण ने उन्हें ह्तिकर राजनीति की शिक्षा दी (२३)।" "शीराम को राज्य देने का निरुपय करके दशरण ने मुमन्त्र द्वारा श्रीताम को पुन, बुलवाका उन्हें बावश्यक दातें दताया । श्रीराम ने शीसल्या के मनन मे जाकर माता को यह समाचार बताया और माना से बाशीर्याद प्राप्त करके लक्ष्मण से प्रेमपूर्वक बार्जालाप करने के पश्चात् अपने महल में प्रवेश दिया (२,४)।" दशस्य के अनुरोध से विनष्ठ ने सीना सहित श्रीराम को उपयास-त्रत की दौशा दी (२ प्र)। "हीता सहित श्रीराम नियमपरायण हो गये। श्रीराम के राज्या-१७ बाः कोः

िराम भिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त प्रसन्न होकर अयोध्या को सजाने में रूप वये । राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्यापूरी में जनपद-वासी मनुष्यों की भीड एकत्र हो गई (२ ६)।" थीराम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मन्यरा ने केंद्रेयी को उभारा (२ ७, १-३०)। "मन्यरा द्वारा पुन श्रीराम के राज्याभिषेक को कैनेयी के लिए अनिष्टकारी बताने पर कैंकेयी ने भीराम के गुणों की बताकर उनके अभिषेक का समर्थन किया। तदनन्तर कुरुता ने पून श्रीरामराज्य की भरत के लिए भयकारक बताकर कैकेयी को भड़काया (२ ८)।" कैकेयी ने दशरय को पहले उनके दिये हुए दो बरो का स्मरण दिलाकर भरत के लिये अभियेक और राम के लिये चौदह वधीं का बनवास मांगा ( २, ११ )। कँकेमी द्वारा वरो की पृति का दराग्रह करने पर दशरथ ने विस्टि के आगमन के पश्चान सुमन्त्र को श्रीराम को बुलाने के लिए भेजा (२ १४)। राजा दशरप की आजा से समन्त्र धीराम को बुलाने के लिए उनके मदन में गये (२ १५)। समन्त्र ने श्रीराम के मदन में पहुँच कर महाराज का सदेश सुनाया और श्रीराम ने सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथाल्ड होकर गांवे-बाजे के साथ स्त्री पुरुषों की बार्ते सुनते हुए प्रस्थान किया ( २. १६ )। श्रीराम ने राजपथ की शोमा देखते और सहुदो की बानें सुनते हुए विता दशरथ के अवन मे प्रवेश किया ( २ १७)। श्रीराम द्वारा कॅकेवी से पिता के चिन्तित होने का कारण पछने पर कंकेवी ने कठोरतापूर्वक अपने मौगे हुये वरो का वृत्तान्त सुनाकर श्रीराम को बनवास के लिये प्रेरित क्या (२ १८)। श्रीराम कैनेवी के साथ वार्तानाप और वन मे जाना स्वीकार करके माता कौसल्या के पाम आला सेने के लिये गये ( २, १९) ' थोराम ने कौसल्या के भवन मे जाकर उन्हें अपने वनपास की बात बताया जिसमें कौसल्या अचेत होकर धरती पर गिर पड़ीं। श्रीशम के उठा देने पर उन्होंने राम की ओर देखकर विलाप किया (२ २०)।" रोप मे भरे हुये

( 346 )

सम 1

सहमण ने श्रोराम को दलपूर्वत राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम मे पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माना और लदमण को ।समझाया (२ २१) । श्रीराम ने ल्हमण को समझाते हुये अपने वनवास मे दैव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा देने का आदेश दिया (२ २२)। लक्ष्मण, राम के समक्ष दैव का खण्डन और पुरुपार्य का प्रतिपादन करके श्रीराम के अभिषेत्र के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उदात हुये (२ २३)। विलाप करती हुई कौसल्या ने स्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने का आग्रह किया परन्त पतिसेवा ही नारी का धर्म है' यह बतावर धीराम ने उन्हें वन जाने से विरत करके अपने वन जाने की अनुमृति मौगी। (२ २४)। "कौसल्या ने श्रीराम की दनयात्रा के के लिए मञ्जलकामना पूर्वक स्वस्तिवाचन किया । श्रीराम ने उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर प्रत्यान किया (२ २५)।" क्षीराम को उदास देखकर शीता ने उनसे इमका कारण पछा । श्रीराम ने इसके उत्तर में पिता की आता से वन जाने का निश्चय बताते हवे सीता को घर मे रहने के लिये ही समसाया (२ २६)। सीना ने खोराम से अपने को भी साय ले चलने की प्रार्थना की (२ २७)। स्रीराम ने वनवास के कच्छो का वर्णन करते हुए सीता को वहाँ चलने से मना किया (२ २८)। सीता ने श्रीराम के समक्ष उनके साथ अपने दनगमन का मीवित्य बताया (२ २९)। "सीता का बन में चलने के लिये अधिक बाग्रह. विलाप और पबराहट देखकर थीराम ने उन्हें साम चलने की स्वीकृति दे ही। पिता-माता और गुरुवनो की सेवा का महत्व बताते हुये श्रीराम ने सीता को वन में चलने की तैयारी के लिये घर की वस्तुओं का दान करने की आजा दी (२ ३०)।" "धीराम और लहमण का सवाद हुआ। राम की आजा से रुदमण मृहुदो से दूछ और दिव्य बायुष तेकर वनगमन के लिये तैयार रवे । थीराम ने रूपमण से बादाणों को घन बाँटने का बिचार व्यक्त निया (२ ३१)।" सीता सहित श्रीराम ने बसिस्टर्ज स्वज को बलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिये बहुमूल्य आमूपण, रत्न और पन आदि का दान, तथा बाह्मणी, ब्रह्मचारियो, सेवको, त्रिजट ब्राह्मण और सहज्बनो को पन का वितरण किया (२.३२)। सीता और लक्ष्मण सहित थीराम द सी नगरवासियों के मूल से तरह-नरह की बातें सूनते हुये पिता के दर्शन के लिये केनेयी के महल में गये (२ ३३)। 'सीला और लक्ष्मण सहित धीराम ने रानियों महिन राजा दशस्य के पास जाकर बनवास के लिये विदा मांगी । दशरम शोक सदल हो मुल्छित हो गये । शीराम ने उन्हें समपाया तथा दशरप श्रीराम को हृदय से लगाकर पुन मून्छित हो गये (२,३४)।" "जब दशस्य ने श्रीराम के साथ हेना और खजाना भेजने का आदेश दिया तो कंकेपी ने इसका विरोध दिया। सिद्धार्थ ने कंकेपी को समझाया तथा दशरब ने श्रीराम के साथ जाने की इच्छा प्रकट की (२ ३६)॥" श्रीराम भादि ने बल्कज-बहत धारण हिया (२ ३७, १-१४)। श्रीराम ने दशस्य से कीमत्या पर हपादृष्टि रखने के लिये बनुरोप किया ( २ ३८, १४-१७ )। "राजा दरारय ने राम के दनवास पर दिलाय करना आरम्भ किया। दशरय को बाजा से राम के लिये समन्त्र रथ जोत कर लाये। श्रीराम ने अपनी माना से पिता के प्रति कोपदृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी वन-गमन की विदा माँकी (२ ३९,१-१३ ३३-४१)।" सीता और

लक्ष्मण सहित श्रीराम ने दशरब की परिक्रमा करके कीसल्या आदि को प्रणाम सथारय में बैठकर वन की ओर प्रस्थान किया (२४०)। शीराम के वनगमन से अन्त पूर की स्त्रियो ने विलाप तथा नगरवासियों ने शोक प्रगट क्या (२,४१)। दशरम ने श्रीराम के लिये विलाप किया तथा सेवको की सहायता से कौसल्या के भवन में आ कर वहाँ भी दुख का ही अनुमय किया (२ ४२)। "भीराम ने पुरवासियों से भरत कीर महाराज दशरब के प्रति प्रेममाव रखने का अनुरोध करते हुये छीट जाने के शिये वहा । नगर के बुद्ध ब्राह्मणो ने धीराम से लौट चलने के लिये आग्रह किया तथा उन सक्की साय श्रीराम तमसा तट पर पहुँचे (२ २५)।" सीता और ल्हमण सहित श्रीराम ने रात्रि में तमसा-तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या ने लिये चिन्ता, तथा पुरवासियों को सीते छोडकर यन की और प्रस्थान निया (२ ४६)। "नगरवासियो की बातें सुनते हुये श्रीराम कौसल जनपद की लौंधते हुये आगे गये। देदस्यूति, गोमती एव स्यन्दिया नदियो को पार करके सुमन्त्र से कुछ कहा (२ ४९)। "श्रीराम ने मार्ग मे बयोध्यापुरी से बनवास की आजा माँगी और म्हञ्जूबेरपुर मे गंगा तट पर पहुँच कर राति मे निवास किया। निपादराज गुह ने उनका सत्कार विद्या (२ ५०)।" "श्रीराम की आजा से गृह ने नीवा मँगायी। श्रीराम ने सुमन्त्र की समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी छौट जाने की आजा देने हुये माना पिता बादि के लिये सदेश दिया। सुमन्त्र के दन में ही चलने का आग्रह करने पर श्रीराम ने उन्हें युक्तिपूर्वक समझा बर छौटने के छिये विवश किया और तदनातर नौका पर बैठे। सीताने गगाओं की स्तुति की। नौका से उतकर शीराम आदि बत्सदेश मे पहेंचे और सायकाल एक दक्ष हे नीचे रहने के लिये गये (२ १२)।" "श्रीराम ने राजा को उपालम्ब देते हये कैंकेयी से कीतत्या बादि के बनिष्ट की बाग्नका बताकर ल्हमण को अयोच्या लौटाने का प्रयत्न क्या । लक्ष्मण ने श्रीराम के दिना अपना जीवन क्षमम्मव बतारर वहीं जाना बस्वीहार किया। श्रीराम ने उन्हें बनवास की बनुमित प्रदान की (२, ५२)।" "लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम प्रयाग मे गुगा पुमुता के सगम ने समीप भरद्वाज-आध्रम में गये। भरद्वाज मुनि ने उनका आदर मत्कार कर उन्हें चित्रकृट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकृट की महत्ता एव शोमा का वर्णन किया (२ १४)।" "मरहाज ने श्रीराम बादि वे लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकट का मार्ग बताया । धीशम आदि ने अपने ही बनाये हुँये बेटें से यमुना की पार करने के बाद उसके हिनारे के मार्ग से एक कीस सक जाकर जन में भ्रमण तथा उसके समत्रुष्ठ तट पर काजि से निवास विया

[ राम

(२ ५५)।" "वन की शोमा देवते-दिखाते हुपे थीराम आदि चित्रकृट पहुँचे। वाल्मीकि का दर्शन करके श्रीधम की आजा से छठकण ने पूर्णशाला का निर्माण तथा वास्तुशान्ति करके सबने कुटी में प्रवेश किया (२ ५६)।" मुमन्त्र के अयोज्या ठौटने पर उनके मुख से धीराम का सदेश सुनकर पुरवागियों ने विलाप किया, सना दशरथ और कौसत्या मूच्छिन हो गये तथा अस्त पूर की रानियों ने आतंनाद किया (२ ५७)। महाराज दशरप की आजा से सुमन्त्र ने श्रीराम और छदमण के सन्देश सुनाये (२ १६)। समन्त्र द्वारा श्रोत्तम के श्रोक से जठ-पेतन एव अयोध्यापुरी की दुरवस्था का वर्णन सुनशर राजा दश्तरम ने विलाप किया (२ ५९)। निहाल से छोटकर भरत ने राम के विषय में पूछा जिसका उत्तर देते हमें केकेमों ने ीराम के बनगमन के बुतान्त से भरत को अवगत कराया (२ ७२,४०-५४)। मस्त ने श्रीराम को ही राज्य का अधिकारी वताकर उन्ते लोटा ताने के लिये चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सेवको को बाहा दी (२ ७९, ८-१७, ८२, ११-३१)। मस्त द्वारा गृह से श्रीराम बादि के भोजन और खयन बादि के विषय में पूछने पर गृह ने उन्हें समस्य वातों का उत्तर दिया (२ व७, ११-२४)। श्रीराम की मृश बाव्या देलकर भरत ने शोकपूर्ण उद्वार तथा स्वयं भी बलकल और जटा धारण करके बन में रहने का विचार प्रकट किया ( २ ६६ )। भरत ने भरद्वाज मृति से श्रीराम के लाश्रम पर जाने का मार्ग जानकर सेना सहित वित्रकृट के लिये प्रस्थान किया ( २. ९२ )। श्रीराम ने सीता को वित्रकृट की योगा का दर्शन कराया (२ ९४)। थीराम ने सीता से मन्दारिजी जटी की शीमा ना वर्णन किया (२ ९१)। बनजन्तुओं के मागने का कारण जानुने के लिये थीराम की आजा से सहमज ने साल-बूल पर चढकर भरत की सेना को देखा और उनके प्रति श्रीराम के समझ अपना रोपपर्य उदार प्रकट किया (२ ९६)। "श्रीराम ने लड़मण के रोप को शान्त करके भरत के सद्भाव का वर्णन किया । छहमण छिजत होकर श्रीराम के पास खडे हो गये (२ ९७)।" भरत ने श्रीराम के बालम की खोज का प्रवन्य किया और अन्तत उन्हें आश्रम का वर्तन प्राप्त हुआ ( २, ९० ) । "मरत ने शतुरन आदि के साथ श्रीराम के बाअम पर जाकर उनकी पर्णशाला पा दर्शन किया तथा रोते-रोते शीराम के परणों में गिर पड़े। थीराम ने उन सबको हृदय से लगाकर आलिजुन किया (२.९९)।" थीराम ने मस्त को जुराल-प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश दिया (२.१००)। श्रीराम के भरत से वन में श्रायमन का प्रयोजन पूछने पर भरत ने उनसे राज्य-महण करने के लिये कहा जिसे श्रीराम ने

बस्बीकार कर दिया (२ १०१)। भरत ने पून श्रीराम से राज्य ग्रहण करने का अनरीय करके उनसे पिता की मृत्यू का समाचार बताया (२ १०२)। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर थीराम आदि ने विलाप, जलाञ्जलि, पिण्डदान और विलाप किया (२ १०३)। श्रीराम आदि माताओं की चरण-बन्दना तथा वसिष्ठ को प्रणाम करके सबके साथ बैठे ( २, १०४, १८-३२ )। भरत ने शीराम को अयोध्या में चलकर राज्य बहुण करने के लिये कहा परन्तु श्रीराम ने जीवन की अनिश्यता बताते हुये पिता की मृत्यु के लिये शोक न करने का भरत को उपदेश दिया और पिता की आजा का पालन करने के लिये ही स्वय राज्य-प्रहण न करके वन मे रहने का हढ निश्चय बताया ( २ १०५)। भरत ने पून, श्रीराम से अयोध्या लौटने और राज्य-प्रहण करने की प्रार्थना की ( २. १०६ )। शीराम ने भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश दिया (२ १०७)। जाबालि ने नास्तिकों के मत का अवलम्बन करके श्रीराम को समझाया (२.१०८)। श्रीराम ने जादालि के नास्तिक मत का खण्डन करके व्यस्तिक मत की स्थापना की (२ १०९)। विभिन्ठ ने ज्येष्ठ के ही राज्याभियेक का खीनित्य सिद्ध करके श्रीराम से राज्य पहण करने के लिये कहा (२ ११०)। "वसिष्ठ के समझाने पर भी श्रीराम पिता की बाजा के पालन से विरत नहीं हुये। भरत के धरना देने को तैयार होने पर शीराम ने उन्हें समझाकर अयोध्या छौटने भी आजा दी (२, १११)।" "ऋषियों ने भरत को श्रीराम की आजा के अनुमार छौट जाने की सलाह दी। भरत ने श्रीराम के चरणों में गिर कर पून लौट चलने की प्रार्थना की। श्रीराम ने भरत की समझाया और अपनी चरणपादका देकर सबनी विदा किया ( २. ११२)।" भरत ने निद्याम मे जाकर श्रीराम की चरण पादकाओ को राज्य पर अभिविक्त करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्य कार्य किया (२ ११४)। थीराम आदि अति मृति के आश्रम पर गये जहाँ मृति ने उनका तथा जनसूपा ने सीता का सत्कार किया (२ ११७)। अनसूया की आजा से सीता उनके दिये हुये बस्त्रामूपणो को घारण करके श्रीराम के पास आई, तथा श्रीराम आदि ने रात्रि में आश्रम पर निवास करके श्रात कारु खन्यत्र जान की ऋषियों से विदा नी याचना की (२ ११९)। श्रीराम आदि का तापसो के आश्रम-मण्डल मे सरकार (३१)। वन के मीतर थीराम बादि पर विराध ने बाक्रमण विया (३२)। विराध और थीराम का बार्तालाप, श्रीराम और सहमण द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनो भाताओं को साथ सेकर दूसरे वन में घला जाना (३३)। श्रीराम और लब्मण ने विराध का वध कर दिया (३४)। श्रीराम बादि शरमङ्ग मृति के आश्रम पर गये वहाँ देवताओं का

राम र

दर्शन करके मुनि से सम्मानित हुपे (३.५)। वानप्रस्य मुनियो की राशसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिये प्रायंना पर श्रीराम ने उन्हे आश्वासन दिया ( २. ६ )। भ्राता तथा पत्नी सहित श्रीराम ने सुतीक्ष्य के आश्रम पर जाकर उनसे वार्तालाप तथा सत्कृत हो सित्र मे वहीं विश्राम किया (३७)। प्रातकाल मुतीक्ष्म से दिया लेकर आराम आदि ने वहाँ से प्रस्थान जिया (३. ८)। सीता ने आराम से निरमराष प्राणियों को न मारने और अहिंसा पर्में का पालन करने के लिये अनुरोध किया (३९)। श्रीराम ने ऋषियों की रक्षा के लिये राक्षतों के यथ के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दुइ रहने का विचार प्रकट किया (३ १०)। विभिन्न आखमी में घम कर स्रोराम आदि स्तीश्य के आश्रम पर आये और वहीं कुछ समय तक निवास करके उनकी बाजा से अगस्त्य के आता तथा अगस्त्य के आश्रम पर गरे (३,११)। श्रीराम लादिको अगस्त्य के आध्य में प्रवेश करने पर आतिम्प-सत्कार तथा मुनि की ओर से दिव्य बस्त्र-दास्त्र प्राप्त हैये (३१२)। "महर्षि अगस्त्य ने श्रोराम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीना की प्रशास की। श्रीराम के पूछने पर मुनि ने उन्हें पश्चवटी में आश्रम बताकर रहने का आदेश दिया । भीराम आदि ने प्रस्थान किया (३ १३)।" पश्चवटी के मार्ग में जटायु ने श्रीराम को अपना निस्तृत परिचय दिया (३. १४)। प्रावटी के रमणीय प्रदेश में श्रीराम की श्राज्ञा से लक्ष्मण ने सन्दर पणदाला का निर्माण किया जिसमे श्रीरान बादि निवास करने लगे (३. १४)। श्रीराम बादि ने गोदावरी नदी में स्नान किया (२ १६ ४१-४३)। श्रीराम के आश्रम में आकर सूर्यमधा ने उनका परिचय प्राप्त किया तीर अपना परिचय देकर उनसे अपने को मार्या के रूप मे पहण करने के ल्यि सनुरोध विया (३ १७)। श्रीराम ने शूर्पणला की प्रणय-याधना ब्रह्मीकृत कर दी (३ १व, १-५)। गूर्णस्या के मुख से उसकी दुरंगा का बूलान्त सुनकर त्रोप में भरे हुये सर ने शीराम आदि के दय के लिये चौदह राशको को भेना (३ १९)। श्रीराम ने खर के मेडे गये चौदह रासमों का दब कर दिया (३ २०)। बूपंचता ने सर को राम का अय दिखाकर युद्ध के लिये उत्तेत्रित निया (३. २१, १४-२२)। राह्मस-सेना श्रीराम के बाश्रम के समीप पहुँची (३ २३,३४)। श्रीराम तालालिक बक्नों द्वारा राझसों के विनास और अपनी विजय की सम्मावना करके सीझा सहित ल्ह्मण को पर्वंत की मुका में भेज युद्ध के लिये उद्यत हुये (३. २४)। रासमी ने श्रीराम पर आक्रमण दिया, श्रीराम ने राक्षकों का सहार दिया (३ २५)। श्रीराम ने दूपण सहित चौदह सहस्र राक्षमों का दब कर दिया

मारीच से थीराम का अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण मे उसकी सहायता मौगी (३ ३६)। मारीच ने रावण को श्रीराम का गुण और प्रभाव बताहर उनकी पत्नी सीता के अपहरण के उद्योग से रोका (३ ३७)। श्रीराम की शक्ति के विषय म अपना अनुभव बताकर मारीच ने रावण को श्रीराम का अपराध न करने के लिये समझाया ( ३ ३६ )। मारीच सुवर्णमय मृत का रुप द्वारण करके श्रीराम के आश्रम पर गया (३ ४२)। 'सीता ने उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिये श्राराम को प्रेरित किया। शैराम, लदमण को समझा बुझाकर सीता की रहा का भार सौंप उस मृग का वध करने गये (३ ४३)।" श्रीराम ने मारीच का वध कर दिया। मारीच के द्वारा सीता और लक्ष्मण में पुकारने का सब्द सुनकर श्रीराम को चिन्ता हुई (१ ४४)। सीता के मामिक वचनी से ब्रेरित होकर लटमण श्रीराम के पास गये (२ ४४)। सीता ने रावण के समक्ष श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिलाया (३ ५६, १-२३)। मारीच का वध करने लौटते समय योगम मार्ग मे अपराकुन देसकर चिन्तित हुये तथा लड्मण से मिलने पर उन्हें उजाहना दैशर उन्होंने सीता पर सक्ट आने की आसदूत प्रकट की (३ ५७)। मार्गम अनेक प्रकार की बादाङ्का करते हुवे ल्डनण सहित धीराम आश्रम आय और वहाँ सीता को न पाकर व्यक्ति हुये, वृक्षो और पशुओं से सीता का पता पूठा, और भ्रान्त होक्र रदन करते हुये बारम्बार उनकी सीज की (३ ६०)। श्रीराम और लक्ष्मण ने सीनाको सीज की और उनके न मिलने पर धाराम व्याकुल हो उठे (३ ६१)। श्रीराम ने किया हिया (३६२,६३)। 'श्रीराम और रुश्मण ने सीता की स्रोत्र की। श्रीराम ने योशोदगार किया। मुर्गो द्वारा सकेत पाकर दोनों भ्राता दक्षिण दिया की स्रोर गये। पर्रत पर कोष करके सीता के बिलारे हुये पुष्प, आभूगर्णों के कण भीर युद्ध के चिह्न देशकर श्रीराम ने देवी बादि महिन समस्त जिलोकी पर

शेष प्रस्ट किया (४ ६४)।" लक्ष्मण ने धीराम की समझा-बुझा कर धान्त किया ( ३ ६५-६६ )। श्रीराम भीर तहमण की पितराज जटायु से भेंट हुई तथा श्रीराम ने उन्हें गते के लगाकर बिलाग किया (३ ६७)। जटायु के प्राणस्थान पर श्रीराम ने उनका दाह-सस्कार किया (३ ६८)। श्रीराम और लक्ष्मण कदम्ब के बाहु-बन्ध में पडकर चिन्तित हुये (३, ७०. २६-५१)। "श्रीराम और स्टब्स ने विचार करके कवत्य की दोनो भजायें बाट दाली । कवन्य न उनका स्वागत किया (३ ७०)।" अपनी आरमकथा सुनाकर अपने दारीर का दाह हो जाने पर कवन्य ने धीराम की सीता के शन्वेपण में सहायता देने का आक्वासन दिया (३ ७१)। अीराम और लदमण ने विद्या की अधिन में कवत्य का दाह-सरकार किया। उसने दिव्य छप में प्रस्ट होकर कोराम को सुप्रीय से मित्रता करने का सुझाव दिया ( 3, ७२ )।" दिव्य अपनारी कवन्त्र ने स्रोत्तम स्रोत लडमण को ऋष्यमुक और पम्पा सरोबर का मार्ग बनाया तथा मतङ्गमुनि के वन एव आश्रप का परिचय देकर प्रस्थान किया (३ ७३)। "श्रीराम और छड़भण ने पम्पा सरोवर के तट पर मनजू बन में चवरी के आध्यम पर जाकर उसका सत्नार प्रतण किया और उनके साथ मनञ्जवन को देखा । श्रोराम की कृपा से शवरी ने अपने ग्रारीर की बाहुति देकर दिव्यमाम को प्रस्थान किया (३ ७४)।" श्रोराम और ज्हमच का वार्तालाय हवा तथा दोनी भ्राता पम्पासरोवर के तट पर गयं (३ ७१)। "पम्पा सरोवर के दर्सन से ब्याकुल हुये ब्रोराम ने सहमण से पम्पा को शोधा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया । सदमण ने श्रीराम को समझाया । दोनो आताओ को ऋष्यमूक की और आने देख मुप्रीय तथा अन्य वानर भवभीत हो गये (४.१)।" सुयीय ने हनुमान्त्री को श्रीराम और लक्ष्मण के वास उनका भेद लाने के लिये भेजा (४. २, २५-२९)। "हनुमानु ने राम और लक्ष्मण से बन में आने का कारण पूछा तथा अपना और मुदीव का परिचय दिया। श्रीराम ने जनके वपनों की प्राप्ता वरके सकत्त्र को अपनी और से नास्तीलाए करने की आजा दी (४. २)।" "तक्तम्म ने हतुनान् को जीतम के पन साने का नारण रुपा सीठाहरण का इसाल सुनाया । हतुनान् उन्हें आस्तासन देकर शपने साथ ते गये (४४)। श्रीराम और मुग्रीव की मैत्री तथा श्रीराम ने वालिन्यम की प्रतिका की (४१)। बुधीन ने धीराम को छोता के आमूपण दिलाये तथा श्रीराम ने सोक एव रोषपुष्ठ वचन कहा (४.६)। सुपीय ने श्रीराम को समझाया बीट धीराम ने मुपीन को उनकी कार्यस्तिब का विकास दिलाबा (४,७)। सुमीव ने धीराम से अपने दुस ना निदेदन किया और

श्रीराम ने उन्हें बास्वासन देने हुये दोनों आताओं में घेर होने का कारण प्रश (४ = )। सूबीव ने श्रीराम को वालिन के साथ अपने वैर का कारण बताया (४ ९ १०)। श्रीराम ने दुन्दुमि के अस्य-समूह को दूर फेंक दिया और समीत ने उनमें साल-भेदन के लिये अभ्रह किया (४ ११, ६४-९३)। "श्रीराम ने सात साल-वृक्षी का भेदन किया। शीराम की आजा से सुग्रीव ने कि व्यन्धा मे जाकर वालिन को ललकारा और युद्ध मे पराजित हो भागने पर श्रीराम ने उन्हें आश्वासन देते हुए गर्स में पहचान के लिये गुजपूर्णी माला डालकर पून युद्ध के लिये भेजा (४ १२)। श्रीराम आदि ने मार्ग में वक्षी, विविध जन्तुओ, जलाशयो तथा सतजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुये पून किष्किन्धापुरी मे प्रवेश किया (४ १३) ! वालिन के वध का श्रीराम ने सुपीव को आस्वासन दिया (४ १४)। तारा ने वालिन को सुधीव और श्रीराम के साथ मैत्री करने के लिये समझाया ( ४ १५ )। वालिन श्रीराम के बाज से घायल होकर प्रियती पर गिर पड़े (४ १६, ३५-३९)। वालिन ने श्रीराम को फटकारा (४. १७)। 'श्रीराम ने वालिन की बात का उत्तर देते हुये उसे दिये गये दण्डका औचत्य बनाया । बालिन् ने निस्तर होकर अपने अपराय के लिये क्षमा माँगने हुये अञ्जद की रक्षा के लिये प्रार्थना की। थीराम ने उन्हें आश्वासन दिया ( ४, १० )।" 'सुप्रीव ने शोक-मन्न होकर शीराम से प्राणत्यान के लिये बाजा माँगी। तारा ने श्रीराम से बपने वध के लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने उसे समझाया (४. २४)।" लक्ष्मण सहित श्रीराम ने सुवीव, तारा और अञ्जद को समझाया तथा वाल्नि के दाह-सस्कार के लिये आजा प्रदान की (४. २५, १-१८)। "हनमान ने मुगीय के अभियेक के लिय श्रीराम से विध्वन्धा में प्रधारने की प्रार्थना की। श्रीराम ने पुरी में न जाकर केवल अनुमति प्रदान की (४ २६)।" प्रस्रवण विदे पर लदमण और सीराम का परस्पर वार्तालाप (४ २७)। श्रीराम ने वर्षाऋतुका वर्णन विदा (४२०)। श्रीराम ने ल्यमण को सुपीव के पास जाने का आदेश दिया (४ २९)। सुबीब पर लडपण के रोप करने पर थीराम ने उन्हें समझाया ( ४ ३०, १-= )। सुयीय ने अवनी लघुना तथा थोराम की महत्ता बनाते हुवे ल्डमण से क्षमा माँगी (४. ३६, १-११)। "एइनण सहित मुत्रीव ने भगवान् श्रीराम के पाम आकर उनते चरणों में, प्रणाम दिया। श्रीराम ने उन्हें समझाया। मुग्रीव ने अपने दिये सैन्यसप्रह 🗸 विषयक उद्योग को बताया जिसे मुनकर श्रीराम प्रमन्त हो गये (४ ३८)।" थीराम ने मुग्रीय के प्रति इनकता प्रकट की (४. ३९,१-७)। श्रीराम की आज्ञा से सुपीय ने सीता की सोज के लिये बानरों को पूर्व दिशा में भेजा

राम 1

( v. vo )। श्रीसाम ने हुनुमान् को अँगूठी देरुर सीता की सीज के लिये भेजा ( ४, ४४ )। सुयोद ने श्रीराम से अपने भूमण्डल-भ्रमण ना बृतान्त बनाया (४ ४६)। बह्नद ने सम्पाति को राम-सुरीब की मिनता का ब्रह्मान्त सुनाया (४. ५७)। निज्ञाकर मुनि ने सम्पाति को आवी श्रीराम के कार्य मे सहायता देने के लिये जीवित रहने का आदेश दिया (४ ६२)। हनुमान् ने श्रीराम को सीना के न मिलने की सुचना देने से अनर्थ की सम्भावना बता कर पन. सीता को लोजने का विचार किया (५. १३, २३-२५)। सीता ने रायण को समझाते हवे उसे श्रीराम के सामने नगण्य बनाया (४ २१)। विजटा ने श्रीराम की विजय का स्वयन देखा (१ २७)। हतुमान् ने सीता को सुनाने के लिये श्रीराम-तथा का वर्णन किया (५ ६१)। हनुमान ने सीता के सन्देह को दूर करने के लिये उनके समक्ष श्रीराम के गुणो का गान क्या ( ५ ३४ )। सीता के पूछने पर हनुमान ने खोराम के शारीरिक चिह्नी और गुणो का वर्णन करने हुए नर-वानर की सिवना का प्रसद्ध सुनामा (४ ३४)। "हनुमान् ने सीता को श्रीराम की दी हुई मुद्रिका दी और सीता ने उत्पुक होकर पूटा , 'श्रीराम कब मेरा उद्धार करेंगे'। हनुमान् ने श्रीराम के सीना विषयक प्रेम का दर्शन करके उन्हें सान्तवना दी ( १. ३६ )।" "सीता ने हनुमान् से श्रोराम को शीझ बुला लाने के लिये अनुरोध किया और चूडा-भणि दी। पहवान के रूप में उन्होंने चित्रकृट पर्वत पर घटित हुये एक कौंथे के प्रसगको भी सुनाया (५ ३०)।" चुडामिज लेकर जाने हुये हनुमान से सीता ने श्रीरामको उत्पाहित करने के लिये व्हा (५ ३९,१–१२)। कीता ने श्रीयम से कहने कियी पुत्र मन्देश दिया (४ ४०,१-११)। हनुमान् ने रावण के के कमर अपने को श्रीराम का हुत बतामा (४ ४०,१-१९)। हनुमान् ने श्रीयम के प्रश्नाव का वर्णन करते हुने रावण को समझाया (६ ५१) । सुबीव में बानरों को देवकर, तथा हुनुपान् में श्रीराम की प्रणाम करके सीता के दर्शन का समाचार बताया (५६४,२७-४५)। हनुमान् ने श्रीराम को सीना का समावार मुनाया (५६४)। चूडामणि को देख क्या सीना का समावार पाकर श्रीराम ने उनके लिये विलाप क्या (५ ६६)। हनुमान् ने श्रीराम को सीता का वनके विश्व मतान्य राज्य ( २ ६२)। हुनुत्व प्राच्या करके भीषाम ने जर्हे हुदय से करोरा जुनाया ( १ ६७)। हुनुत्व ने विश्व विश्वत हो गये ( ६ १)। मुझीय ने जनाता और कुनुत्व पार करने के दिये चितितत हो गये ( ६ १)। मुझीय ने भीराम को जरवाह प्रदान क्यां ( ६ १)। हुनुमान ने स्रीराम के थेना को कुच करने की साम्रा प्रदान करने की आयंता की ( ६ १,३३)। शीराम आदि के साम वानर-सेना ने प्रस्थान किया (६ ४)। श्रीराम ने सीता के लिये जाने का विश्वास करने सीता ने विलाप किया (६ ३२, १-३३)। सरमा ने सीता को श्रीराम के बागमन का त्रिय ममाचार सुनाया और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाया (६ ३३)। मान्ववान् ने रावण को धाराम मे सधि कर लेने के लिये समझाया (६ ३५)। विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा क्यि गय सना के रक्षा के अवन्य का वर्णन किया तथा श्रीराम ने स्वा के विभिन्न द्वारो पर आजमण करने के लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति की (६३७)। श्रीराम ने प्रमुख बानरों के साथ मुक्त पर्वन पर चड़कर बही

राम 1 राति में निवास किया (६ ३८)। बानरो सहित औराम ने सुबेल शिखर से लकापरी का निरीक्षण किया (६ ३९)। श्रीराम ने सुवीव को दुसाहस से रोका और सका के चारो द्वारो पर बानर सैनिको की नियक्त की (६ ४१)। इन्द्रजिन के बाणों से श्रीराम और स्क्ष्मण लचेत हो गये (६ ४१,४६, १-७ )। बानरो ने श्रीराम बीर स्थान की रहा दी, तथा रावण की आजा से राससियों ने सीवा को पूष्पन विमान द्वारा रचनिम मे से जाकर श्रीराम कीर लक्ष्मण का दर्शन कराया (६ ४७)। विलाप करती हुई सीता को त्रिजटा ने राम-रहमण के जीवित होने का विश्वास दिलाया (६ ४९)। ग्राराम ने सबेन हाकर रहनण के लिये दिलाप किया और स्त्रय प्राण-स्याग का विचार करके वानरों को लीट जाने की जनमति दी (६ ४९)। गरुड ने धीराम और रहंगण को नागणाता से मृतः कर दिया (६ ४०, ३०-६४)। श्रीराम के बन्धनमुक्त होने का समाधार पाकर विन्तित हुवे रावण ने अग्राक्ष को युद्ध के लिये भेजा (६ ५१)। श्रीराम से परास्त होकर रावण ने लका मे प्रवेश किया (६ ५९, १२६-१४६)। विभीषण ने श्रीनाम से कम्मरणें का पश्चिम दिया और श्रीराम की जाजा से बानर यद के लिये लका के दारो पर इट गये (६ ६१)। रादण ने राम से मय बताकर कम्भकण को श्राप-सेना के विनाश के लिये प्रेरित किया (६ ६२)। भयकर युद्ध करते हुये कारतकों का ग्रीराम ने वध कर दिया (६ ६७)। इन्द्रजित के प्रशास्त्र से वानर-नेता सहित श्रीराम और स्टमण मुच्छित हो गये (६ ७३)। हनुमान दारा लाग्रे गये दिल्य श्रोपधियों की नध में श्रीराम आदि ने चेतना जाम की (६ ७४)। श्रीराम ने मक्राल का वंच कर दिया (६ ७९)। धीर यह करते हथे इन्द्रजित के दब के विषय में श्रीराम और स्थमण का वार्तालाप (६ ६०)। हरमान बानरो सहित मृद्धमृति से श्रीराम के पास आहे (६ =२, २२-२४)। सीता के मारे जाने का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मुस्कित हो गये तथा रहना उन्हें समयाते हुये पुरुषायं के रिये उद्यत हुये (६. ६३)। विभीषण ने श्रीराम को इन्द्रजित की सावा का रहस्य बतानर सीता के जीवित होने का विस्वास दिलाया (६ ८४, १-१३)। विभीषण के अनुरोध पर थीराम ने रूक्षमण को इन्द्रजिल का वस करने के लिये जाने की आजा दी (६ ६५)। त्रहमण और विमीयण बादि ने श्रीराम के पास अक्टर इन्द्रजित् के बय का समाचार सुनाया तथा प्रसन्न हुये श्रीराम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशास की (६ ९१)। श्रीराम ने राक्षस-सेना का सहार दिया (६ ९३)। श्रीराम और रावण का युद्ध (६ ९९, १००)। रावण द्वारा मृष्टित विये गये लदमण के लिए श्रीराम ने विलाप किया (६ १०१.

राम 1 ( 200 ) राम १-३३)। इन्द्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध किया (६.१०२)। श्रीराम ने रावण को फटकारा तथा आहत कर दिया (६ १०३)। अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को विजय के लिये 'ब्रादित्यहृदय' के पाठ की सम्मति दी (६, १०५)। "रावण के रथ को देखकर श्रीराम ने मातिल को सावधान किया। राम की दिजय सूचित करने वाले शुभ शकनी का वर्णन (६ १०६)।" श्रीराम और रावण का घोर युद्ध (६, १०७)। श्रीराम हारा रावण का वध (६. १०= )। श्रीराम ने विलाप करते हुए विभीषण को समक्षाकर रावण के अन्त्येष्टि-सस्कार के लिए आदेश दिया (६ १०९)। श्रीराम की आजा द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक तथा श्रीराम ने सीता के पास सदेश लेकर हनुमान को भेजा (६ ११२)। हनुमान ने लीट कर सीता का सदेश श्रीराम को सुनाया (६ ११३)। श्रीराम की आज्ञा से विश्रीयण, सीता को उनके समझ लाये (६ ११४)। सीता के चरित्र पर सदेह करके श्रीराम ने उन्हें प्रहण करना अस्वीकार करते हुए अन्यत्र जाने की अनुमति दी (६ ११४) । सीता ने धीराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि मे प्रवेश किया (६ ११६)। श्रोराम के पास देवताओं का थागमन तथा ब्रह्मा ने उनकी भगवता का प्रतिपादन एव स्तवन किया ( ६ ११७)। मृतिमान अग्निदेव सीता को लेकर विता से प्रकट हये और श्री राम को समर्थित करके जन के सतीत्व का प्रतिपादन किया जिससे आराम ने सीता को सहपं स्वीकार कर लिया (६ ११८)। महादेव की बाजा से श्रीराम और रहमण ने विमान द्वारा आये हये राजा दशरम की प्रणाम निया और दशरम ने उनको आवश्यक सदेश दिया (६ ११९)। श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मृत बानरों को जीवित किया (६ १२०)। श्रीराम अयोध्या जाने के लिए उद्यत हुए और उनकी आजा से विभीषण ने पुष्पक विमान मेंगाया (६. १२१)। श्रीराम की बाजा से विभीषण ने बानरों का विशेष सत्कार किया तथा विभीषण और सुपीव सहित बानरों को साथ सेकर श्रोराम ने पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया (६ १२२)। बयोध्या की सात्रा करते समय थीराम ने सीना को मार्ग के स्थान दिलाये ((६ १२३)। श्रीराम भरदाज आश्रम पर उतरकर महर्पि से मिले और उनसे वर प्राप्त किया ( ६. १२४ ) ! हनुमान् ने निपादराज गुह और भरत को धीराम के वागमन की सूचना दी (६ १२५,१-३९)। हनुपात् ने भरत को धीराम अहि के वनवास सम्बन्धी समस्त बृतान्त मुनावे (६ १२६)। "अवोध्या मे योराम के स्वागन की

तैयारी। भरत के साथ सभी लोग धीराम के स्वागत के लिये नन्दियान पहुँचे। धीराम ना आगमन तथा भरत जादि के साथ उत्तरा मिलाप हुआ (६१२७)।" मरत ने धोराम को राज्य कीटाया, श्रीराम नगरयात्रा की और उनका राज्याभिषेक हुआ (६ १२८)। खीर के दरवार में सहिंगों का आगमन तमा श्रीराम ने उनके साथ बार्साला, श्रीर प्रश्न किये ( ७ १ )। धीराम ने अगस्य बादि ऋषियों से अपने वज्ञ ने पंचारने के लिए प्रस्ताव करके उन्द्र विदा किया (७ ३६, ४४-६३)। श्रीराम के द्वारा राजा जनक, मुपाजिन, प्रतर्दन तथा अन्य नरेशों की विदाई (७ ३७)। राजाओ ने श्रीताम के लिए भेंद्र अपित किया और श्रीताम ने वह सब सेकर अपने मित्रो, बातरी रीछो शीर शक्तमों को बॉट दिया ( ७ ३९ )। "कुवेर के भेजे हुए पूचक विमान ना भागमत हुआ और श्रोराम से पूजित एवं अनुगृहीत होकर अप्रक्रम हो गया। भरत ने श्रीरामराज्य के विल्लान प्रमान का वर्णन किया (७ ४१)।" अमोकवादिका में थीराम और मीता का विहार, गर्मिणी सीता वे तपोवन देखने की इच्छा प्रगट बरने पर श्रीयम ने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की (७ ४२)। प्रद्र ने पूरवासियों के मूख से सीता के विषय में सूनी हुई अग्रुप्त वर्षा से शीराम को अवगत कराया (७ ४३)। श्रीराम के बुलाने पर ममस्त आता उनके पास उपस्थित हुए (७ ४४)। बीराम ने आताओ के समय सर्वत्र फैले हुए ठीकापवाद की चर्चा करके सीता को वन मे छोड आने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया (७ ४५)। सीता ने लक्ष्मण की स्रोराम के लिये नदेश दिया (७ ४८, १२-१८)। अयोध्या के राजभवन मे पहुँच कर लक्ष्मण ने दुखी शोराम से मिलकर उन्हें सानवना सी ( ७ ४२ )। भोराम ने नार्याणी पुरुषों को उपेक्षा से राजा मृग को मिलने वाले शाप की क्या मुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिये आदेश दिया (७ ५३)। श्रीराम के द्वार पर एक कार्यार्थी कुता आया और श्रीराम ने उसे दरवार में छाने का आदेश दिया (७ १९ क)। यूत्ते के अति श्रीराम ने न्याय किया तथा उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण की मठाधीश बना दिया (७ ५९ स )। "श्रीराम के दरदार में च्यवन आदि ऋषियों का शुमागमत। श्रीराम ने उनका सरकार करके उनके अभीष्ट कार्यको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा और ऋषिकों ने उनकी प्रशास की (७६०)।" ऋषिकों ने सम्की प्राप्त हुए दर तथा छन्यासुर के बल और अत्यादार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने बाले भय को दूर करने के लिए शीराम से प्रार्थना की (७ ६१)। भीराग ने भृतियों ने लवगामुर के आहार विहार के विषय में पूछा और राज्ञम्न की इबि जानकर उहें रूदण-बंध के कार्य में नियुक्त किया (७, ६२)। थीराम में चतुष्त का राज्यानियेक तथा लक्षणासुर के झूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन किया (७ ६३)। श्रीराम भी आजा के अनु- सार शत्रुच्न ने सेना को जागे भेजकर एक मास के पश्चात स्वय भी प्रस्थान किया (७ ६४)। शत्रुष्त ने मधुरापुरी को वसाकर वहाँ से बारहवें प्रस्थान किया (७ ९६) । युरूपा पुरुष वर्ष श्रीराम के पास आने का विचार दिया (७ ७०)। यास्मीकि से विदा सेकर श्रयुष्ट जयोध्या में जाकर श्रीराम बादि से मित (७ ७२)। एक श्राह्मण अपने मरे हुये यालक को राज द्वार पर लागा और राजा (ग्रम) को हो दोषी बताकर विलाप करने लगा (७ ७३)। नारद ने श्रीराम से एक तपस्वी शूद्र के अध्मर्भावरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु मे कारण बताया (७ ७४)। सीराम ने पूर्णक विभान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं मे धमकर दृष्कर्मों का पता लगाया किन्तु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक गुद्र तपस्वी के पाम पहुँचे (७,७५)। "श्रीराम ने श्रम्बुक का वध बर दिया। देवनाओं ने उनकी प्रशासा की। अगस्त्याश्रम पर महूर्पि अगस्त्य ने उनका सत्कार और उनके लिय आभयणदान दिया (७ ७६)।" श्रीराम अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी वापस आये (७ दर)। भरत के कहने से धीराम राजमूय-यज्ञ करने के विकार से निवृत्त हुये (७ ८३)। स्रीराम ने लदमण को राजा इल की कमा मुनाई (७ ६७)। श्रीराम के आदेश से अवनमेध यज्ञ की तैयारी (७ ९१)। श्रीराम के अवनमेध यज्ञ में दान मान की विशेषता (७ ९२)। श्रीराम के यह में महर्षि बाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिये बुदा और लब को आदेश (७ ९३)। एवं और जूब द्वारा रामायण के गान को श्रीराम ने मरी सभा में सुना (७ ९४)। श्रीराम ने सीना से उनकी गुढ़ता प्रमाणित करने वे लिये शपय कराने ना विचार किया (७ ९५)। "सीता के लिये श्रीराम ने सेद प्रगट किया। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया और उत्तरकाण्ड का धीप अश मुनने के लिये प्रेरित क्या (७ ९८)। सीता के रमातल प्रवेश के पश्चात स्रोराम की जीवन-वर्षा, रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परलीक सादि का वर्णन ( ७ ९९ )। श्रीराम की बाला से कुमारों सहित भरत ने गन्धव देश पर बाकमण करने के लिये प्रस्थान किया (७ १००)। श्रीराम की आजा से भरत और लदमण ने अञ्जद और चन्द्रकेतु की कारुपय देश के विभिन्न राज्यो पर नियुक्ति की (७ १०२)। श्रीराम के यहाँ काल का आगमन और एक कटोर गर्न के साथ उसकी श्रीराम के साथ वार्ता (७ १०३)। बाल ने यीराम को बह्मा का सदेश मुनाया और भीराम ने उसे ह्वीवार विया (७ १०४)। दुर्शसा वे साप के भय से ल्इनण ने नियम भङ्ग करवे श्रीराम के पास उनके आगमन का समाचार दिया। श्रीराम ने दुर्वासा मुनि को भोजन कराया और उनके वर्ल जाने पर लक्ष्यण के लिये विन्तित हुये

(७ १०५)।" श्रीराम के स्वाप देते पर श्रदाण ने स्वापीर स्वर्गणमन निमा (७ १०६)। विस्तुत के कहने से श्रीराम ने पुरवाधियों को अपने साथ काने का विवार तथा कुछ। और छव वा राज्याधियेक किया (७ १०७)। श्रीराम ने आलायों, मुधीब बादि वानगे, तथा रोठों के साथ परमधाम जाने का निपय किया और निष्ठीयन, हुनुसाद, जाम्बवाद, नैन्द एव दिविद को इस मुत्रुत गर हो रहने का श्रादेव दिया (७. १०८)। परमधान जाने के लिये किया किया किया किया किया किया (७. १०८)। परमधान जाने के लिये किया हिया हो स्वाप्त किया (७. १०८)। परमधान जाने के लिये किया (७. १०८)। परमधान जाने के लिये साथ स्वाप्त स

राखण-जनस्थान निवासी अपने कुटुम्ब के राधमी के वध का समाचार सनकर यह कीय से मन्छित हो उडा (११,४९)। मारीच के मना करने पर भी इतने बीता का अपहरण कर लिया और मार्व में जटायू का भी दम निया (११,५०-५३)। इसके द्वारा सीता का हरण तथा जटाम्बम. हमुमान वा इसके मद्यपान स्थान में जाना तथा इसके अन्त पूर की रित्रयों को देखना, इसके सेनको का हमुगान् झारा सहार तथा बन्दी होकर इसकी सभा में जाना; विभीषण का श्रीराम को इसके वध का उपाय बताना और श्रीराम के बारा रावण के विनास का बात्मीकि हारा प्रवेदरांन (१, ३, २० २९ ३०, ३२ ३३ ३५ ३६)। दशरम के यह में अदृश्य रूप में उपस्थित होकर देवताओ ने इसके अत्याचारों का वर्णन करते हुने इसके विनाश का यत्न करने का निवेदन किया ( १, १४, ६-१४ )। देवताओं ने विष्ण से इंशना वध करने का छ्याय करने के लिये कहा (१. १४, २२-२४, ३२-३३)। विष्णु ने देवों से इसके वध का उपाय पूछा (१ १६, १-२)। यह विभवा मूनि का बोरस पूत्र और मुवेर का भ्राता था (१ २०, १८)। युद्ध मे देव, दानव बादि कोई भी उसके वेग को सहन नहीं कर सकते थे (१ २०, २३)। श्रीराम साक्षात मनातन विष्णु ये जो इसके वध की अभिलाया रखनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्पलीक मे अवनीणं हुये (२ १,७)। सर नामक सलस इसका छोटा भ्राता था, और जनस्थान में रहनेवाले तापसी की कप्ट देता या (२ ११६, ११)। झूपंजता ने राम को अपना परिचय देते हुई इसे अपना भाता बताया (३.१७, ६. २२)। जनस्थान के राक्षक्षों का वध हो। जाने के प्रवात अकम्पन ने लंका से आहर इसे एतद्विषयक समाचार दिया (३ ३१,१)। इस समाचार को सुनकर यह अत्यन्त कुट ही उठा और उन सब डोगो का वष कर देने की धमकी दी जिन्होंने राक्षसो का विनास किया था ( ३.३१, ३-७ )। अवस्पन के प्रामस पर यह सीता का अपहरण करते के लिये गया, परन्तु भारीच के कहने से पुन. १८ बाव कोव

रुका लौट आया (३ ३१ १२-५०)। जनस्यान के राक्षसा का विनाश हो जाने के परचात सहायता के लिय शुपीयता ने लका मे आकर रावण-इसके पराकम पूर्वकर्मों तथा दीमा का विस्तृत वणन है-को देखा और इससे अपनी दुर्दशा का वर्णन किया (३ ३२ ४-३२)। शुपणला ने इसे फटकारा जिस पर यह बहत देर तक सोच विचार करना हुआ चिन्तित रहा (३ ३३)। शूर्णेखा की बात सुनकर समद्रतटवर्ती प्रान की शोभा देखते हुये यह पुन मारीच के पास गया (३ ३५)। इसने मारीच से श्रीराम के अपराध की बनाकर सीता के अपहरण मे उनकी सहायता माँगी (३ ३६)। मारीच ने श्रीराम के गुण और प्रभाव का यणन वरते हुवे इसे सीता हरण के उद्योग से रोकने का प्रयास किया (३ ३७-३९) मारीच के परामश की अस्वीकार करते हुये इसने उसे फटकारा और सीताहरण के बाय मे सहामता करने की आना दी (३ ४०)। मारीच ने विनाश का भय दिखाकर इसे पुन समझाने वा प्रयाम किया (३ ४१)। 'मारीच ने सीताहरण मे सहायक बनने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिस पर इसने मारीच की प्रशसा की ओर उसे लेक्ट श्रीराम के आध्यम पर आया। आध्यम के निकट पहुँच कर इसने मारीच को कपटमृग बनने का बादेग दिया (३ ४२, १-१३)।' ' ल्हमण क भी आश्रम से चले जाने के पश्चान् यह सीना वे समीप लाया । उस समय इसे देखकर जनस्थान के बुक्तों ने हिल्ला बाद कर दिया और हुआ का वेग रुक गया। गोदावरा नदी भी भयग्रस्त हो घीरे घारे बहने सगी। इसने सीता की प्रश्नमा करते हुये उनका परिचय पूछा और सीता ने भी इसे आविध्य ग्रहण करने के लिये बामन्त्रित किया (३ ४६)।" सीता ने इसे अपने पति का परिचय देते हुये वन मे आने का कारण बताया जिस पर इसने सीता की अपनी पटरानी धनाने की इच्छा प्रगट की, परन्तु सीता ने इसे फटकारा (३ ४७)। सीता वे समक्ष इसने अपने परात्रम का बणन किया परन्तु सीता ने इंसे कडी फटकार दी (३ ४६)। इसने सीताका कठोर बचन सुनकर अपने सौम्य रूप का परित्यान कर दिया और सीताका अपहरण करके आकारामाग से जाने रुगा (३ ४९, १-२३)। जटायुने गहले तो इस सीताहरण के दुष्कम से निवृत्त होने के लिये समझाया पर तु जब यह विरत नहीं हुआ तो युद्ध ने लिये ललकारा (३ ५०)। जटायु के साथ घोर युद्ध वरने के परचान् इसने उनका बध कर दिया (३ ५१)। शह जटायु-वध करने के पत्रवात्, दिलाप करती हुई सीता का अपहरण करवे आवागमाग में चता (३, ५२)। मीता ने इमें धिक्कारा (३ ५३)। इसने सीता की लका लाकर अपने अन्त पुर में रक्षा तथा जनम्यान में गुप्तवर के रूप म रहन

के लिये बाठ राजसों को भेजा (३ ५४)। इसने सीता को अपने अन्त पुर का दर्शन कराया और अपनी मार्था का जाने के लिये बाय है निया (३. ५५)। सीना ने इसे फटकारा जिस पर इसने राक्षित्यों को सीता को अशोकवाटिका में ले जाकर डराने-यमकाने का आदेश दिया (३ १६, २६-३२)। जब दिलाय करते हुये थीराम ने गोदावरी नदी से सीना का पता पूछा तो यह रावण के भय से चुप रही (३ ६४, ७-९)। गोदावरी के तट पर श्रीराम ने उस स्थल की देखा जहाँ रावण के मय से सवस्त सीता इधर-उधर भागती फिरी थी (३ ६४,३७)। जटाबु ने श्रीराम की इसके द्वारा सीता-हरण, इसके साथ अपने युद्ध, तथा इसके हारा भाहत ही जाने का मम्पूर्ण इतान्त बताया (३ ६७, १४-२१)। श्रीताम ने इनके द्वारा आहत बटायु को देखा (३ ६८,१)। श्रीराम ने इतके द्वारा सोना-हरण की लहमण से चर्चा करते हुये जटायु के लिये विकास किया (३ ६६,५९)। श्रीराम ने कहा कि यदि सीना को लेकर रावण दिति के गर्म में चाकर छिए जाय तो भी वे उसका दध कर देंगे (४ १, १२१)। हनुमान् ने सुधीय को इसके द्वारा सीनाहरण का नमानार देते हुवे श्रीराम का पश्चिम दिया ( ४ ५ ६ )। गुपीय ने मीता द्वारा निराये हुने वस्त्राभूषण बादि धीराम को दिखाते हये कहा कि रावण ने सीता का अपहरण कर ठिया (४. ६,३)। सुबीव ने इसके वच वा श्रीराम को आश्वाउन दिया (४ ७,४)। श्रीराम न सुपीव में इसका पता लक्त के लिय कहा (४ ७, १९)। 'सरस्काल प्रतीसस्व प्रावृद्कालोज्यमागत । तन सराष्ट्र सगण राष्ट्रण त विषय्यति ॥', ( ४. २७, ३९)। 'स्कुरन्ती रावणस्याद्धे वैदेहीव तपस्विती,' (४ २८, १२)। 'अहत्वा तारच दुर्वपरिशक्षसान्दामरूपिय । जरावयो रावणो हन्तु येन सा मैथिली हुता ॥', (४ ३४, १६)। 'मीता प्रायस्वति धर्मातमा विधव्यति च रावणम्', (४ ३६, ७)। 'गच्छनो सवग हन्तु वैरिण सपुरःसरम्', (४ ३६, १०)। 'न विरात त विषयानि रावण निधिते. शरे ', (४. ३९, ७)। 'विधिगम्य तु वैदेहीं निलय रावणस्य च । प्राप्तकाल विधास्यामि वस्मिन्नाले सह स्वया ॥', ( ४. ४०, १२ )। 'ल्ह्सणेन सह आना बैदेह्या मह आयेवा। यस्य भाषी जनस्यानाद् रावणेन हुता वकान् ॥', ( ४ ४२, १ )। 'तस्य भावां जनस्यानाद रावणेन हुना बलातुं, (४ ४७, ९)। सम्पादि में कहा कि रावण द्वारा हुन जटायु उनका भाता वा। (४, १८, २)। यह विश्ववा का पुत्र और क्रवेर का भाता था (४ १=, १९)। सम्पाति ने बनावा कि स्रोता ग्रदण के बन्त पुर में बन्दी हैं (४ ४८. २२)। सन्यांति ने कहा कि उन्हें भी रावण से अपने भाता के वध का प्रतियोध सेवा है (४. ५८, २७)। 'इहस्योऽह प्रपश्यामि

रावण जानकी तथा', (४ ५८, २८) । 'एवमुक्तस्ततोऽहं सै सिद्धे परमशोभने ॥ स च मे रावणो राजा रक्षसा प्रतिवेदित ॥, (४ ५९, १८-१९)। सम्पाति ने बताया कि रावण को पराजित करना श्रीराम और वानरों के लिये कठिन नहीं है (४ ५९, २७)। सम्प्रानि ने बनाया कि दे रावण के बल की जानते हैं (४ ६३,६)। 'गच्छेत सहद गमिष्यामि लद्भा रावणपालिनाम्, ( ५ १ ३९ )। यदि वा त्रिदिने सीता न द्रव्यामि ज्त-थम । बदुच्दा राक्षसराजानमानिययामि रावणम ॥', (५ १, ४१)। 'लङ्का समुत्पाठ्य सरावणाम्', ( ५ १, ४२ ) । 'न शक्य व्यत्विय लङ्का प्रवेष्ट्रं वानर रवया। रक्षिता रावणवलैरभिगुना समन्तत ॥', (५३,२४)। 'सीना-निमित्त राजस्तु रावणस्य दूरात्मन । न्क्षसा चैव सबँगा विनाश समुपागत ॥, (५ ३,५०)। 'रावणस्तवसयुक्तान्गर्जतो राक्षसानिप', (५ ४,१३)। हनुमान ने इसके बन्तःपुर मे प्रदेश किया (५ ४, २८)। सीता को खोजते हुये हनुमान इसी महल में पहुँचे जो चारो ओर से सूध के समान चमचमाते हये सुवर्णमय परकोटों से विरा या ( ५ ६ २ )। इसके भवन एव पुस्पक विमान का वणन (५ ७)। 'युद्धकामेन ता मर्वा रावणेन हता स्त्रिय । समदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागना ॥', (५ ९, ७०)। हनुमान् ने दसे वपने भवन में सीते देखा (५ १०, ७-२९)। इसके समस्त अन्त पुर में स्रोजने पर भी सीता को हनुमान ने नहीं देला ( ५ ११, ४६, १२, ६)। कि न सीताय बंदेही मैथिली जनकात्मजा। उपितरहेत विवशा रावण दुष्ट-चारिणम्॥'' (५ १३,६) 'रावण वा विषय्यामि दशयीव महावलम्।। नाममस्तु हुता सीता प्रत्याचीण मिविष्यति ॥', (१ १३, ४९)। यह अपनी स्त्रियों के साथ अशोकवाटिका में सीता के पास बावा (५ १०)। "इसे देसकर दु की सीता अत्यन्त भयभीत और चिन्तित हुई । उस समय यह सीना को प्रशोधन देने लगा ( १ १९, १-२, २३ )।" इसने मीता को अनेव प्रशो-मन दिये ( ५ २० )। इसे समजात हुये सीना ने इसे श्रीराम की तुल्ता में नगण्य बताया ( ५ २१ )। "इसने सीना को दो माम की अवधि दी जिस पर सीता ने इसे फटकारा । यह सीना को घमका कर राक्षसियों के नियन्त्रण में रसते हुये अपने महल को लौट न्या (५ २२)। त्रिजटा नामक राक्षमी ने अपने स्वप्न मे इनके विनास को देखकर उनकी सूचना दी (४, २७)। सीता ने हनुमान् से श्रीराम को बीझ बुलाने का आबह करते हुये बताया कि रावण में उनके शोवन की जो अवधि निश्चित को है उसमें अब मोडा समय ही रोव है (४ ३७, ६-८)। सीता ने बनाया कि विभीषण और अविन्य्य में नहने पर भी रावण ने उन्हें लौटाना स्वीकार नहीं किया (४, ३७, ९-१३)।

'रावरोनोपरुदा मा निक्रया पापकर्मणा', (१.३८,६८)। 'बलैं समग्रैयुंधि मां रावण जित्य समुगे। विजयी स्वपुर यायातत्तु मे स्यावसस्करम् ॥', (४ ३९, २९)। 'सगण रावण हत्वा रायनो त्युनन्दन । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रतियास्यति ॥', (५ ३९, ४३)। हनुमान् ने सीता को सान्त्वना देते हुये बताया कि श्रीराम और लक्ष्मण इसका और इसके बन्यु-बान्यको का वघ करके उनको अपनी पुरी मे ले जायेंगे ( ५. ४०, १६ )। राक्षतियो के मूल से एक वाकर के द्वारा प्रमदावन के विध्वस का समाचार सुन-कर इसने किकर नामक राक्षसों को मेजा (४ ४२, ११-२४)। जम्बु-माली और कितरों के वय का सामाचार सुनकर यह अत्यन्त कुढ़ हुआ और अपने मंत्री के पृत्रों को गुद्ध के लिये जाने की आज्ञा दी ( ५ ४४, १९-२० )। मन्नी के पूत्रों के बध का समाबार मूनकर इसने अवसीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाते हुये विरूपाक्ष बादि पाँच सेनापवियो को हनुमान को पकडने की आजा दी (५ ४६, १-१६)। हनुमान के द्वारा अपने पाँच मेनापतियों के नधवा समाचार सुनकर इसने अपने पुत्र, अस कुमार, को हनमान से गढ़ के लिये मैजा (१ ४७,१-२)। अक्ष कुमार का वस हो जाने पर अपने मन की किसी प्रकार सुस्थिर करके इसने अपने पूत्र, मेधनाद, को हनुमान् को पक्रदने के लिये भेजा ( ४. ४८, १-१५ )। हनुमान् ने मेधनाद के बह्मास्य से बँच जाने पर भी अपने को इसलिये मुक्त करने का प्रयास नहीं किया कि उन्हें इस प्रकार शवण के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा ( ४ Ya, YY ) । हनुमान् को इसके पाम पहुँचाया गया जिन्हे देखकर इसने अपने मिनियो हो हनुमान् वा परिचय पूजने की बाजा दी (५ ४८, ५२-६१)। हनुमान् ने इसके करवना प्रभावशाली स्वरूप की देखा ( ४. ४९, १ )। "यह सीने के बने हुए बहुमूल्य मुकुट से उद्भासित हो रहा था। इसके विभिन्न अद्भी में मुवर्ण के आभूपण पे और रैशमी वस्त्र इसके शरीर की शोभावृद्धि कर रहे में। इसके नेत्र लाल और भयानक थे। बढें बडे दांडो और लम्बे होठो के कारण यह विचित्र प्रनीत हो रहा था। इसके दश मुख ये और दारीर का रग कीयलें के ढेर के समान काला या। यह अपने मन्त्रियों से पिरा हुआ मिहासन पर विशाजमान् था। हतुमान् अत्यन्त विस्मय से इसे देखते रहे ( ४ ४९, २-१४ )।" इसने प्रहस्त के द्वारा हनुमान् से छका आने का कारण पुछ गया (१ ४०, ४-६)। श्रीराम के प्रमाव का वर्णन करते हुये हनुमान् ने इसे समझाया (५ ५१)। विश्रीयण ने दूत के बध को अनुचित बताकर इससे हतुमान को कोई अन्य दण्ड देने का अनुरोध किया जिसे इसने स्वीकार कर लिया (५ ५२)। इसने हनुमान की पूँछ में आग छगाकर नगर

८) [रावण

भर मे घुमाने की आजा दी (१ १३, १-१)। 'आससादाय लक्ष्मीवान्सव-णस्य निवेशनम्', (५ ५४, १८)। 'दर्शन चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च', ( ४ ४७, ४० ) । 'तस्य सीता हता भायाँ रावणेन दुरात्मना', ( ४ ५८, २६)। 'प्रहितो रावणेनैय सह वीरैमंदोडतै', (४ ५८ १२८)। 'हत्वा च समरे रौद्रं रावण सहवान्धवम्', (४ ६७, २८)। 'रावण पापकर्माणम्', (६२९)। 'हत च रावर्ण युद्धे दर्शनादवद्यारय', (६२,११)। 'हता-मवाप्य वैदेशी क्षिप्र हत्वा च रावणम् । समृद्धार्थं समृद्धार्थामयोध्या प्रति यास्यमि ॥', (६ ४, ४१ )। इसने कर्तव्य निषय के लिये अपने मित्रयों से समुचित परामशें देने का अनुरोध किया (६ ६)। राक्षसो ने इसके बल-पराक्रम का वर्णन करते हुये इसे श्रीराम पर विजय पाने का विश्वास दिलाया (६७)। विभीषण ने श्रीराम की अजेयता बनाकर इससे सीना को लौटा देने का अनुरोध किया (६९)। विभीषण ने इसके महल में जाकर अपरा-कूनो का भय दिखाते हुये सीता को लौटा देने का पून अनुरोध निया परन्तु इसने विभीषण की बात नो अस्त्रीकार कर दिया (६ १०)। इसने अपने समासदो को सभाभवन से एकत्र किया (६.११)। इसने नगर की रक्षा के लिये सैनिकों को नियुक्त किया और तदनन्तर सीना ने प्रति अपनी आसित सथा उनके हरण का प्रसङ्ख बताकर अपने समासदो से सम्मिन मौगी (६ १२, १-२६)। कुम्भकर्ण ने पहले तो इसे फटकारा परन्त बाद में शतुओं का वध करने का आक्वामन दिया (६ १२, २७-४०)। महापार्श्व ने इसे सीता पर बलास्कार करने के लिये जकसाया परन्तु शाप के कारण अपने को ऐसा करने से असमर्थं बताते हुये इसने अपने परात्रम वा वर्णन विया (६ १३)। विभीषण ने राम को बजेय बनाते हमें सीना को उन्हें ठौटा देने की सम्मति दी (६ १४)। इसने विभीपण का निरस्कार किया परन्तु विभीषण भी इसे फटकार कर चलें आये (६ १६)। विभीषण ने अपने की इस दूराचारी राक्षस का भाता बनाते हवे श्रीराम को अपना परिचय दिया (६ १७, १२) । विभीषण ने बताया कि नाल से प्रेरित होने के कारण रावण ने उनके परामर्श को स्वीकार नहीं हिया (६ १७,१५)। वानरों ने विभीषण को इसका गुप्तचर समझकर उन पर सता प्रगट की (६ १७, १८-३०)। विभीषण ने धीराम के पूछने पर रावण की सक्ति का परिचय दिया जिस पर श्रीराम ने रादण दस की प्रतिद्या करने हुए विभीएण को लड़ा के राज्य पर अभिषिक्त करने का आश्वासन दिया ( ६. १९, १--२५ )। सादूँल के परामशंपर इसने शुक्को दून बनाकर मुग्रीय के पास सदेशा भेजा (६ २०, १-१४)। गुर ने रावण के पास जाकर श्रीराम के सैन्यदाक्ति की प्रवस्ता

[ सवज रावण र ( २७९ ) बनाया जिसे सुनकर इनने अपने दल के मन्द्रम्य मे गर्दोक्ति की (१. २४, २५-४७)। इसने शुक्त और मारण नामक अपने गुप्तचरी को राम की मैन्य दक्ति का पता लगाने के लिये भेता (६ २५,१-८)। शुक्र और सारण ने इसके पास बाकर राम की चिक्ति का वर्णन किया (६ २४, २६-२३)। सारण ने इसे पूथक पूथक वानर-यूगपतियों का परिचय दिया (६. २६-३८) इसने शक और सारण को फटकारते हुये खपनी सभा से निकाल दिया (६ २९, १~१४)। इसने राम की सैन्यशक्ति का गता लगाने के लिये गुप्तचर मेंबे (६ २९, १८-२१)। इसके गृहचरो ने वानर सेना का समाचार बताते हुथे इसे मूल्य मुख्य वानरों का परिचय दिया ( ६ ३० )। इसने भागा-रिचत् थीराम का कटा मस्तक दिसाकर सीता को मोह में बाजने के जिये वित्यिजह को बादेश दिया (६ २१, १-७)। "यह सीना को भ्रमित करन के उद्देश्य से सीता के सभी गगा और विविध प्रकार से थीराम के वध ना वर्णन करते हुये माया स्पी राम का मस्तक दिखाकर यहा 'अब तम मेरे बश मे हो जाओ।' (६, ३१, १०-४१)।" राम के बटे हथे मस्तक को देखकर जब सीना विलाप करने लगी तो उसी समय प्रहस्त के जागमन का समाचार सनकर यह अपनी सभा में लौट बाबा और मन्त्रियों के परामशं से युद्धविषयक उचोग करने लगा (६ ३२ ३४-४४)। माल्यवान् ने इसे धीराम से संधि करते के लिये अमहाया (६. ३१)। मात्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा ना प्रबन्ध करके यह अपने अन्त-पूर में चला गया (६. ३६)। सुधीव

ने इसके साथ मन्त्रयुद्ध किया (६ ४०)। अपना परिचय देने हुवे अजुद ने इसके ममक उपस्थित होकर इसकी भत्मेंना की परना इसने अखद को बख्दी बना नेने का आदेश दिया ( ६ ४१, ७५-६३ )। जब अञ्चद ने इसके महत्त को तोड दिया तो यह अत्यन्त कृद हुआ परन्त दिनाश की घड़ी को उपस्थित देवकर दीवं नि स्वाम छोडने छगा (६ ४१, ९२)। इसने फोध में आकर अपनी सेना को बाहर निकलने की बाजा दी (६ ४२, ३२)। जब मैधनाद ने श्रीराम और लक्ष्मण को मूब्जित कर दिया हो इसने अपने पुत्र का सहये अभिनन्दन किया (६, ४६, ४८-५०)। इसने राजनियों को पूर्यक विमान द्वारा सीना को रणभूमि मे ने जाहर मुक्टित श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन कराने का आदेश दिया ( ६, ४७, ७-१० ) । भारतहीन मया राजनरावणोऽभि-भविष्यति', (६ ४९, २४)। 'प्राप्तपतितृत्व रिए: वकामी रावण: अत', (६. ५०, १९)। मुपीन ने विभीयण को बनाया कि राम और स्ट्नण ब्रुजी रयागने के पत्रवात् गरूड की पीठ पर बैठकर रणमूणि में राक्षतो सहित इनका वय करेंगे (६ ६०, २२)। 'बहं तु रावण हरदा समुत्रं सहवान्यवम् । रावण ी ( २८० ) रावण मैविलोमानविद्योगि शको नष्टामिव श्रियम् ॥', (६ ५०, २५) श्रीराम के धन्यन मूक्त होने का पता पाकर विन्तित होते हुये इसने घुमाक्ष की युद्ध के लिये भेजा (६ ५१, १-२२)। बखदब्द के बध का समाचार सनवर इसने अकम्पन आदि राष्ट्रसो को शीराम के विरद्ध युद्ध के लिये भेजा (६ ४४,४) अरूपन के वध से दूखित होकर इमने लड्डा के समस्त मोरवो का निरीक्षण बिया और प्रहस्त को विद्याल सेना महित यद के लिये भेजा ( ६. ४७. १-१९)। 'प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुखी हो इसने स्वय ही गुद्ध के शिये प्रस्थान किया । यह अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर आहा हुआ जिसमें उत्तम अथव जुते हुये थे। इसके प्रस्थान करते समय राह्य, भेरी कौर पणय बादि बाजे वचने लगे, घोद्धागण ताल ठोकने, गरजने और सिहनाद करने लगे, बन्दीजनो ने पवित्र स्तुतियो द्वारा इसकी आराधना नी ( ६ ५९, १-१०)।" "विभीषण ने शीराम से इनका परिश्वय देते हुये कहा ' यह जी व्याध्न, ऊँट, हाथी, हिरन और अन्त जैसे मुखबाले, चढी हुई आसी वाले तथा अनेक प्रकार के भयकर रूपवाले भूतो से घिराहुत्राहै, जो देवताओं का भी क्षं दलन करने वाला है, तथा यहाँ जिसके करर पूर्ण चन्द्र के समान श्वेत एव पनली क्यानीवाला मुन्दर छत्र शोधा पाता है, वही यह राधसराज महामना रावण है जो भनो से घिरे हवे स्ट्रदेव के समान सुशोभित होता है। यह मिर पर मुद्रुट घारण विये हुये हैं। इसका मूल बानों में हिलते हुये कुण्डलो में अर्जनत है। इमना दारीर गिरिराज हिमालय और विज्याचल के समान विशाल और भवकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के घमड को भी चर करने वाला और साक्षात् मूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है ' (६ ४९, २३--२५)। श्रीराम ने इसे दृष्टिगोचर किया (६ ५९, २६-३१)। इसने राक्षमों को सावधान करते हुये युद्ध किया तिनमें सुधीव इसकी मार से अवेत हो गये ( ६ १९ ३३-४१ )। "इसने बवास, बवय सुवेण, ऋषम, ज्योतिमुँल और नल के साथ युद्ध करते हुये उन्हें यायल किया। श्रीराम की बाजा से रहनण इसके साय युद्ध करने के लिये आय (६ ५९, ४२-५२)। हनुमान और इसमे यप्पडों नी मार हुई तथा इसने नील नो मुस्लिन कर दिया (६ ५९, ५३-९०)। नील में अचेन हो जाने पर इमने शक्ति में बाधान में रूडमण की भी मुटिन कर दिया किन्तु अन्तत श्रीराम से पराजित होतर लका वे अविष्ट हो जया (६ ६९, ९२-१४६)। इतके बुदस्यल मे भाग जाने पर इसने पराजय का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशायें, ममुद्र, ऋषिगण, बहे-बहे नाग तया भूचर और जलचर प्राणी भी अरयन्त अमप्र हुये (६ १९, १४८)। अपनी पराजय से दुशी होकर इसने मीये हुये

(ব্ৰহ্

कुम्मकर्णको ज्ञाने की बाह्य दो (६,६०,१-२१)। महीदर नै कुम्मकर्ण के जा जाने पर रावण से मिलने के लिये कहा (६ ६०, वह)। "राक्षरी ने इसे हुम्भक्ष के जग जाने का समाचार मुनाया जिससे प्रमत होकर इसने उमे बीझ बुलाने की शाता दी। कुम्मकर्ण ने इसके महल की और प्रस्थान किया ( ६, ६०, ५५-८५ )।" जब कुम्मकर्ण इसके समक्ष उपस्थित हुआ वी इसन लडे होकर उसका स्वागत करने के पत्तात नाम से भय बताकर उसे दानुमेना का विनास करन के लिए प्रेरिश किया (६ ६२)। कुम्भनण ने इमके कुछत्यों के लिए इसे उपालन्म दिया परन्तु बाद में इसे घेंचे बेंधारे हुये मुख विषयक उत्साह प्रकट किया (६ ६३)। महोदर ने इसे विना युद्ध के ही अभीष्ट-सिद्धि का उपाय बताया (६ ६४, २०-३६)। कुम्सकण की बीरोबित बातो को मुनकर दमने उसकी सराहना की (६ ६४, ९-१५)। इसने कुरमरण को युद्ध के लिये भेनते हुए उसे विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुमण्डित किया (६ ६४, २२-२७)। कुम्मकर्ण के वस का समाचार सुनकर इसने विलाप किया (६ ६८)। इसने अपने दोनी भागाओ, बहापाइबं और बहोदर को भी रावस कुमारा के साप युद्ध में जाने के लिए कहा (६ ६९ १६-१७)। अतिकाय की मृत्यु का समाचार सुनकर यह उदिन हो उठा और राक्षतों को लकापुरी की रक्षा के छिए सावधान गहने का बादेश दिया (६ ७२)। "सम्राम में अनेक राक्षस-प्रमुखों का वध हो जाने की बात मुक्कर सहसा इसके नेत्रों से अध्य उमट पड़ें । इसे उस समय शोक ममुद्र में विनान देशकर इन्द्रजिन् स्वय युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ७३, १-३)।" निकृत्म और कुन्म की मृत्यू का समाचार सुनकर यह सरवन्त कुद्र हुआ और कर पुत्र मकराश को योग्रम और लक्ष्मण से युद्ध करने की आजा दी (६ ७६, १-२)। मकराक्ष की मृत्यु का समाचार मुनकर यह अत्यन्त कुढ हुया और शब्दितित की युद्ध के लिये जाने की बाला दी (६ co, १-४)। "इन्दित् के वय का समाचार सुनकर यह मूच्छित हो गया । तदनन्तर चेनना छोटने पर दराने सीता का यथ कर देने का निश्चय जिया परन्तु सुपारई के समझाने पर इस कुहत्य से निवृत्त हुआ ( ६. ९२ )।" "सभा में पहुँच कर यह अत्यन्त दुती एवं दीन हो निहासन पर वैठा दीयें निष्यास लेने लगा। उस समय इसने अपने प्रधान योदाओं को श्रीराण आहि ना क्य कर देने का आदेश देते हुने कहा कि यदि वे इस कार्य को न कर सकेंगे सो यह स्वय ही करेगा (६.९३,१-५)।" "इसने राखसों के वध के नारण लक्ता के प्रस्थेक गृह में खोकमन्त राष्ट्रसियों का करणाजनक विवास सुना श्रीर कोध में भर कर अपने क्षेतामतियों तथा अन्य राहासों को युद्ध के लिये

सत्रढ होने का आदेश दिशा। यह स्वयं भी राक्षमों के साथ युद्धभूमि में आकर अपना पराकम दिखाने लगा (६९५)।" इमके प्रहार से बानरसेना पलायन करने लगी (६ ९६,१-५)। स्पीत द्वारा दिरूपाक्ष के वंघ का समाचार सुनकर इनने महोदर को युद्ध के लिए भेजा (६ ९७, २-५)। "विरूपास, महोदर और महापाइव के बन के पश्चात इसके हृदय मे त्रीय का आवैश हुआ। इसने अपने सारिय से कहा — 'मैं रणभूमि मे उस राम रपी बृझ को उखाड फेहुंगा जो सीना रूपी पूज्य के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्पवान, कुमुद, नल, द्विविद, मैन्द, अङ्गद, यन्यमादन, हनुमान्, और सुरेण आदि सुमन्त वानर यूयपित जिमकी प्रशासाये हैं। इस प्रकार कहकर यह श्रीराम से युद्ध करने के लिए अग्रमर हुना। इसने विविध प्रकार के अहन-ग्रह्मों का प्रयोग करते हुवे श्रीराम से घोर युद्ध किया (६ ९९)।" श्रीराम के साथ घोर युद्ध करते हुवे इसने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को मूच्छित कर दिया (६ १००, १-३६)। श्रीराम ने कृद होतर इससे मीपण युद्ध तिया जिममें बाहन एव पीडिन होकर यह बुद्धमूमि ने भाग गया (६ १००, ४०-६२)। इसने श्रोराम के साथ पुन: घोर युद्ध क्या (६ १०२)। श्रीराम ने इमे फटकारते हुय इसे आहत कर दिया। उस समय इसका सार्थि इसे रणमूमि से बाहर हटा ने गया (६ १०३)। इसने इस कार्य के लिये सारिय की फटकारा (६ १०४, १-९)। सारिय के उत्तर से मन्तुष्ट होकर इसने उसे पुन रय को युद्ध यूमि में ले चलने का आ देश दिया जिसका पालन करते हुये सारिय ने इसे थीराम के समीप पहुँचा दिया ( ६. १०४, २४-२८ )। इसके रथ को देखकर श्रीराम ने अपने सार्धि, मातलि, को मावधान हिया। उम समय इसकी पराजय तथा राम की विजय के मूचक अनेक थिल प्रकट हुने (६ १०६)। इसने श्रीराम ने साथ घोर युद्ध क्या (६ १०७)। मानलि के पराम्यं पर श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र द्वारा इसके हृदय को विदीण कर दिया और यह प्राणहीन होकर भूमि पर थिर पडा (६ १०८, १-२३)। इसने दध पर विभीषण ने इसके लिय विलाप किया (६ १०९, १)। श्रीगम ने विभीषण को इसका अस्येष्टि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १०९, १३- ५)। हमकी त्त्रियों ने इसकी मृत्यु पर विलाग किया (६ ११०)। "इसकी प्रिय पत्नी मन्दोदरी ने इसकी मृत्यू पर विकाय किया । तदनन्तर श्रीराम ने विभीयण को स्त्रियो को धँव वैयाने तथा इसका अल्योटि सम्बार करने का आदेश दिया (६ १११, १-९१)। "जब विभीषण ने इमना दाह मस्त्रार करने में सुत्रोच प्रगट हिया तो श्रीराम ने उनमें कहा 'रायण भने ही अधर्मी और अनत्यवादी रहा हो, परन्तु सम्राम में सदैव तैजस्त्री, बज्बान् , और घ्रस्तीर रहा । इन्द्र क्राद्विदेवताभी उसे परास्त नहीं पर सके। वह दल पराक्रम से सम्पन्न तया महामनस्वी या। धर का अन्त मृत्यु के ताथ हो जाता है, अत रावण इस समय जैसे तुम्हारा भाई है वेसे ही मेरा भी है। इसकिये तुम इसका दाह सस्मार करी। धीराम के ये धवन सुनकर विभीषण ने इसका विश्वित दाह संस्कार किया (६. १११, ९८-१२१)। छका से अयोध्या छोटने समय श्रीराम ने पुष्पक विमान से मीता नी वह स्थान दिखाया जहां से इसने उनका अपरान न उपान प्रमाण पार्च प्रमाण पार्च होता विकास स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होते । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त पार्च स्वाप्त स्वाप् वेदवेत्ता महिषयो ने श्रीराम से कहा कि युद्ध में उनके द्वारा जो इसकी पराजय हुई है उससे भी बढकर यहरव सहभग द्वारा इसके पुत्र इन्द्रकिन् का वेध है ( ७ १, २१ )। 'सवन च निशायरम्', ( ७ १, ३१)। "क्वसी ने अत्यन्त भयानक बौर कूर स्वभाव बाले इस राक्षन को जन्म दिया। इसके दम मस्तक, बडी-बडी दाढ़ें, तबे जैसे होठ, बीम भुजावें, विद्याल मुख और चमशीले केश थे। इसके शरीर का रग कोयले के पहाड जैसा काला था। इसके पैदा होते ही मुख में अञ्चारों के कौर लिये गीरडियाँ और मासभक्षी मुश्र खादि पक्षी दायी कोर मण्डलाकार धूमने लगे । इन्द्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे, मेघ भयकर स्वर में गरजने लगे, सर्व की प्रभा कीकी यह गई, पृथियी पर उल्कापात होने लया, घरती कीप उठी, समानक आंधी चरने लगी तथा विसी के द्वारा शुक्य न होनेवाला सस्त्यित समुद्र विशुद्ध हो उठा । उस समय ब्रह्मा के समान तेजस्वी पिता विध्वना मुनि ने दशबीवाओं सहित उत्पन्न होने के कारण इस पुत्र का 'दशग्रीव' नामकरण विथा (७ ९, २७-३२)।" कृत्यकणं और दशग्रीव ( रावण ) दोनो महावली राक्षम, लोक में उद्देग उत्पन्न करने वाले थे ( ७ ९, ३६)। माता फैनसी वे स्थतानुसार वैधवण की भौति तेज और बैगव-सम्पन्न होने के लिये यह तपस्या करने के गोकर्ण-शाधम मे गया (७ ९,४०-४७)। इसने दल हजार वर्षों तक लगातार उपसास किया। प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्व होने पर यह अपना एक गत्तक काटकर अग्नि में होस कर देताया। इस प्रकार जब मस्तकों के कट जाने पर दसवें भहस पर्यम यह (दद्यधीत) अपना दमवी सस्तक काटने के लिये उचत हुआ हो। इस्ता औ प्रकट हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने इससे वर गौगने के लिये कहा। इसके क्षमरत्व की याचना करने पर ब्रह्मा ने कहा 'तुम्हे सबंघा अमरत्व नहीं मिल सबता इसलिये कोई दूसरा वर मीनी ।' बदनत्तर ब्रह्मा ने इसे गरुड, नाग, यक्ष, दैरम, दानव, राक्षस तथा देवताओं से अवध्य होने का वर दिया और

शवण 1

या, के पूर्ववत् प्रकट ।होने और इच्छानुसार रूप घारण करने का भी वर दिया। तदनन्तर इसके वे सभी मस्तक नये रूप मे प्रगट हो गये ( ७ १०, १०-२६)।' सुमाली ने इसके अपने सचिदो सहित ब्रह्मा द्वारा वरप्राप्ति का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो इससे सका का राज्य लेने के लिये कहा (७. ११, १-९)। इसने अपने बडे भाता, कुबेर, के रहते हुये ऐसा करना अस्वीकार कर दिया ( ७ ११, १० )। प्रहस्त के समझाने पर इसने कृवेर के पास प्रहस्त के द्वारा ही यह सदेश भेजा कि वह (कूबेर) इसे लका का राज्य लौडा दें (७ ११, २२-२५)। जब कुबेर ने लका छोड दिया तो इसने उस नगरी में पदार्पण किया । उस समय निशाचरों ने लका में इसका राज्याभिषेक विया और उसके पश्चात इसने इस नगरी की बसाया ( ७ ११, ४९-५१) । अपनी बहन का विवाह करके एक दिन जब यह शिकार के लिये वन में घम रहा था तो इसने दिति पुत्र मय तथा उसकी पुत्री को देखा और दोनो का परिचय पुछा (७ १२. ३-४)। मय को अपना परिचय देने हुये इसने अपने को विश्ववा का पुत्र बताया (७ १२ १४)। "मय ने इससे अपनी पुत्री का बिवाह करते हुये इने एक अमोध शक्ति भी प्रदान की । उनी अमोधशक्ति से इमने लक्ष्मण को आहत किया था (७ १२, १७-२१)।" जब कुम्भकर्ण के भीतर निद्राका वेग प्रगट हुआ। तो उसने इससे अपने लिये एक शयनकक्ष बनवाने वा अनुरोध किया जिसे सुनकर इसने विश्वकर्मा को सदनुगार मृन्दर भवन बनाने का आदेश दिया (७, १३, २-४)। इसने बुवेर के दून का वध कर दिया (७ १३, ३४-४१)। अपने मतियों सहित इसने यक्षो पर आक्रमण करके उन्हे पराजिन किया (७ १४)। इसने मणिभद्र तथा कुवेर को पराजित करके कुवेर के पुष्पक विमान वा भी बपहरण कर लिया (७ १६)। "अपने भ्राता नूबेर को पराजित करके यह 'शारवण' नामक बन मे गया। उस बन के समीप स्थित पर्वत पर जब यह चढने लगा तो इसके विमान की गति दक गई। उस समय इसने अपने मनियो से विमान के रुक्ते का कारण पूछा (७ १६,१-५)।" जब यह मित्रयों से इस प्रकार परामर्श कर रहा था तो वहाँ शहर के पार्षद, नन्दी, ने उपस्थित होकर इमे और जाने के लिये कहा (७ १६, ८-११)। इसने नन्दी बी बातों की उपेक्षा करते हुये उनके वानर-मूख वा उपल्लास किया (७ १६, १४)। बुद्ध नन्दीस्वर ने इसे यह साप दिया कि इसका तथा इसके बुल का बानरों ने हाथ ही विनाश होगा (७ १६, १६-२०)। इसने नन्दी के बचन भी उपेक्षा करते हुये उस पर्वत को ही उठाकर मार्ग से हटा देने का प्रयास

किया (७ १६, २२−२४)। इसके उठाने के प्रयास के फलस्वरूप जब वह पर्वत हिलने लगा तो उस पर विराजमान् महादेव ने अपने पैर के अँगूठे से पर्वत को दवा विया जिससे दसकी दोनी भुजाय उसके नीचे दब गई (७ १६, २७-२८)। अपनी भुजाओं के दबने की पीड़ा से इसने मीयण 'विराद' (रोदन खयदा आतंनाद ) किया ( ७ १६ २९ )। "अपने मंत्रियों के वरामर्श पर इसने एक सहस वर्ष तक शकर की स्तृति की जिमसे प्रसन्न होकर उन्होंने इसकी मुआओ को मुक्त करते हुये इसते कहा 'तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अस्यन्त भयानक 'राव' किया था उसी के कारण अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होमें। रस समय इसने शकर से अपनी अवशिष्ट आबू को पुरी की पूरी प्राप्त करने तथा एक शस्त्र की भी याचना की (७. १६, ३४-४३)।" शकर ने इसे चन्द्रहास नामक खड़ा दिया तथा इसकी आयु का व्यतीत अस भी पूर्व कर दिया। (७ १६, ४४) "शकर से वरदान प्राप्त करने के पत्रवात लौट कर यह समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय के लिये अमण करने लगा। उस समय सभी ने इसके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली (७. १६, ४६-४१ )।" एक समय दन मे दिचरण करते हवे इसने एक तपस्विनी कन्या को देखा और उस पर मोहिन होकर उसका परिचय पूछा ( ७ १७, १-= )। कत्या ने अपना नाम बेदवती बताते हुये जब अपना पूर्ण परिचय दिया तो इसने उससे अपनी पत्नी बन जाने का प्रस्तान किया ( ७, १७, २०-२४)। वैदवती के अस्वीकार करने पर इगने अपने हाथ से उसके केश पकड लिये ( ७ १७, २७ ) । उस समय बेदबती ने इससे कहा कि बह इसके वस के लिये पून जन्म लेगी, और इसके पश्चात वह अग्नि मे प्रवेश कर गई (७ १७, २६-३४)। "जब वह कन्या दूसरे जन्म मे एक कमल से प्रकट हुई तो इसने उसे पुन प्राप्त कर जिया और अपने घर लाया। मन्त्रियो ने ज्य इसे यह बताया कि वह अन्या इसके यथ का कारण होनी तो इसने उसे समुद्र मे फेंक दिया (७ १७, ३१-३९, गीता प्रेस संस्करण)।" 'इसने ं उशीरबीज नामक देश में पहुँचकर मक्त को देवताओं के साथ बैठकर बक्ष करते देखा । इने देखकर समस्त देवता भमभीत हो तियंग्योति से प्रवेश कर गर्ये । महत्त के निकट पहुँचकर इसने जनसे युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिये कहा। मस्त के पूछने पर इसने अपना परिचय दिया, जिस पर मस्त इसमे युद्ध करने के लिये जबत हुये (७ १८, १-१३)।" यज की दीक्षा ग्रहण कर सुकने के कारण जब महर्षि सबतें ने मध्त को मुद्ध करने से विरत कर दिया तो इसने अपने को विजयी मानकर वहाँ उपस्थित महिपयो या भदाण किया और पूर्विती पर विचरने लगा (७ १८, १९-२०)।

रावण ]

इसके पश्चात इसने अयोध्यापुरी मे आकर वहाँ के राजा अनरण्य को युद्ध के लिये लक्कारा । अन्रष्य के साथ इसका घोर युद्ध हुआ जिसने इसके प्रहार से आहत होकर अनरण्य घरवायी हो गये। भूमि पर पडे महाराज अनरण्य ने इसे शाप देते हुये बहा 'तुने अपने व्यगपूर्ण वधन से इहशाकु कुलना अपमान किया है अत में तुझे यह शाप देना हैं कि इश्वाक्-वशी नरेशी के इस वश म ही दशरधनन्दन श्रीराम प्रगट होकर तेरा वध करेंगे।' इतना वहकर राजा स्वर्गवासी हये और यह वहाँ से अन्यत्र चला गया (७ १९)।" "जब यह मनुष्यो को अयभीत करता हुआ पृथिवी पर विचरण वर रहा था तो महर्षि नारद ने इसके पास आकर इसकी प्रशंसा करते हुये इसे यमराज को बशीभूत करने का परामर्श दिया । उस समय इसने नारद का परामर्श स्वीकार करते हुये यमराज को विजिन करने के लिये दक्षिण दिशा की शोर प्रस्यान किया ( ७ २०, १-२६ )।" यमलोक पर आक्रमण करके इसने घोर युद्ध करते हुये यमराज के सैनिको का सहार किया (७ २१)। "यमराज के साथ घोर युद्ध करते हुये जब इसने उन्हें बत्यन्त जस्त कर दिया तो उन्होंने इसका वय कर देने के लिये कालदण्ड हाथ में उठाया । उस समय ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर उन्हे रोकते हुये कहा 'मैंने रावण को देवताओं से अवस्थ होने का घर दिया है, अत आप कालदण्ड से इसका वध न करें क्यों कि उस दशामें मेरी बात मिच्या हो जायगी। वह्या के ऐसा कहने पर जब यमराज मालदण्ड का प्रहार करने से विरत होकर इसभी दृष्टि से आक्षल हो गये तो इसने अपने को यमराज पर विजयी माना (७, २२)। इसने निवातकदकी से मैत्री, कालकेयो का वध तथा वरणपुत्रों को परजित किया (७ २३)। वरुणालय से लौटते समय इसने अनेक नरेशों, ऋषियो, देवनाओ और दानको की करवाओं का अवहरण कर लिया (७ २४, १-३)। उन अवहृत करवाओं ने इमे यह बाप दिया कि स्त्री के कारण ही इसरा वध होगा (७ २४, २०-२१)। "उन क्लाओं के शाप में निस्तेज होकर जब यह लकापुरी में आया तो इननी बहुन, राक्षमी शर्पणक्षा, ने आहर इस पर अपने पनि का यघ कर देने का अक्षेप किया। अपनी बहुन को मास्त्रना देने हुये इमने उमे दण्डरारण्य मे जाबर अपने धाना सर के पास निवास करने के लिये वहा। इसने चौदह महस्र परात्रमी राक्षमी की सेना को भी शर वे माय जाने की आज्ञा दी (७ २४, २२-४२)।" इतने निरुग्निला में जारर अपने पुत्र, मेघनाद, को सन रखते देवा (७ २४, १-४)। "जब मेघनाद का यज्ञ करा रहे शुकाकार्य ने इसे मेघनाद के सज

का परिचय दिया तो इसने कहा · बैटा । तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्यों कि 📺 यस सम्बन्धी इच्यों से मेरे राजुमृत इन्द्र आदि देवताओं का पूजन हमा है ।' तदनन्तर यह अपने पुत्र सथा विभीषण के साथ अपने घर शीटा और पुष्पक विमान से उन सब स्थियों को उतारा जिनका अपहरण करके यह अपने साथ लाया था। उस समय उन स्त्रियों के विलाप को सुनकर तिभीवण ने इसे परस्त्री-हरण का दीय बनाते हुवे कहा 'आप इन अवलाओ का अपहरण करके साये हैं और उधर आपका उल्लंद्धन करके हम छोगो की बहन, कुम्भीमती, का मध ने अपहरण कर लिया है। बद इसने विभीषण की बातों को समझने में अदनी असमयंता प्रगाउ की तब विभीषण ने कुम्भीनती का परिचय दिया। विभीयण की बान सुनकर इसने मधु की नगरी, मधुपुर, पर आक्रमण विया परनत कुरमनभी के कुने पर मधुको क्षमा करते हुये मधुको साथ लेकर देवलोक पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया (७ २४, १४-४२) ।" "देवलोक पर आफ्रमण के लिये जाते समय जब यह कैंद्रास परंत पर इना तो वहाँ रम्भा नामक अप्तरा को देलकर उस पर आसक्त हो गया। जब इसने सम्भा से समागम का प्रस्ताव हिया तो उसने बनाया कि वह इसकी प्रमुख्य है क्योंकि उस ममय वह इसके आवापुत्र नलक्बर के पास जा रही है। रम्भा की शत की उरेशा करते हुये इसने उसके साथ बलात्वार करके छोड दिया। जब रम्मा ने नलकृतर को समस्त चुत्तान्त सुनाया तो उन्होंने इसे शाप देते हुये कहा : 'यदि रावण काम-शिद्धत होकर किसी ऐसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा जो उमें न चाहती हो तो उत्तके मस्तक के सात द्वाडे हो जायेंगे। उस शाप की नुनकर इसने अपने की न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलारकार करना छोड दिया ( ७. २६ )।" "कैलास पर्वत को पार करके इसने सेना सहित देवलोक पर बाक्रमण किया। उस समय भयभीत इन्द्र ने विष्णु से महायता की प्रार्थना की ( ७ २७, १-६ )।" "विष्णू ने इसका यह करना अस्वीकार करते हुये बुन्द्र की बताया कि इस समय यह बरदान से सरक्षित है। फिर भी यथानुकूल समय उपस्थित होने पर इसका पत्र करने का विष्णु ने आप्यासन दिया (७ २७, १७-२०)।" तदनन्तर देवो और राक्षसो मे मयकर युद्ध हुना जिसमे सवितृ ने सुमाली का वध किया ( ७. २७, २७-४९)। देवो और रामसी के इस युद्ध में जब इसने देखा कि देवगण इसके मैंनिको का वय कर रहे हैं तो इसने इन्द्र से घोर युद्ध करना आरम्म किया (७ २८, ४३-४८)। इस युद्ध में जब बाणवर्षी से सब क्षीर अन्यकार छा गया तब इन्द्र, राज्य, और मेघनाद ही उस समराद्वण में मोहित नहीं हमे (७ २९, १-४)। तदनन्तर यह देवी पर आक्रमण करने के उहीस्य से देव

रावण ]

सेना के बीच उपस्थित हुवा (७ २९, ४-९)। "जद इन्द्र ने इसे बन्दी बना लेने का देवो को ब'दश देते हुये दूसरी और से समराद्भण म प्रवेश किया तो इसने भी इन्द्र पर आक्रमण किया। इन्द्र ने इसे चारो और स घेर कर सद्ध से विमुख किया। (७ २९, १५-१८)। वयने पिता को इस प्रकार इन्द्र के बरा म त्या देल मेधनाद ने माया का बाध्यय सेनर इन्द्र की बन्दी बना लिया और अपने विता को लेकर लका लौट आया (७ २९, २७-४०)। इन्द्र को मक्त कराने के उद्देश्य से ब्रह्मा को बामे करके देवनण इसके पास बाये ( ७ ३०, १-२ )। "बीराम के यह -पूछने पर कि जब रावण पृथिवी पर विजय करता हुआ घूम रहा था तो क्या पृथियो बोरो से रहित थी, महर्षि अगस्त्य नै बताया कि एक बार रावण ने युद्ध के उद्देश्य से महिष्मती पूरी में प्रदापंच किया। उस समय वहाँ के राजा, अर्जुन स्त्रियों के माय नमंदा नदी में जलकीड़ा करने चते गये थे। रावण ने अर्जन के मन्त्रियों से उन्ह राजा की पूछा तो उन छोगों ने इसे राजा की अनुपहियति वा ममाचार बनाया । तदनन्तर यह जिन्व्य गिरि वी कोमा देवता हमा नर्भदा नदी के तट पर आया ( ७ ३१, १-२० )।" नर्मदा सट पर इसने शिव का पूजन करने के उद्देश्य से नमंदा में स्तान क्या और तट पर ही शिविनिञ्ज की स्थापना बरके पूजन करके लगा (७ ३१, २५-४३)। जब यह शिव को पुष्पों का उपहार समरित कर रहा था तो उसी मनय नमंदा का जठ बढकर इमके पुष्पहारो को वहा से गया (७ ३२ १ ७)। उस समन इसने अपने मन्त्रियों को नमंदा के जल के विपरीत दिशा म बहने का कारण जानने का आदेश दिया ( ७ ३२, ११ )। मन्त्रियों से समाचार जानकर इसने जल रोकनेवाले व्यक्ति को अर्जन समझा और उसकी स्रोर प्रस्थान किया (७ ३२, २०-२१)। "इसने सर्जुन को देखकर उन्हें युद्ध ने लिए छत्रकार। । इसना बाह्वान मुनवर क्षज़न ने इसके साम युद्ध किया और अन्त में अपनी एक सहस्र मुजाबों से पवडकर इसे रहमों में यौध दिया। इस प्रवार बन्दी बनावर अर्थुन इसे महिष्मती पूरी ले आये (७ ३२, २४-७३)।" पुलस्त्य ने महिष्मती पूरी में उपस्थित होतर इसे वर्षेत से मुक्त कराया (७ ३३, १४-२१)। "यह वालिन् से युद्ध के उद्देश्य से किव्हिन्दा पुरी में आया । उस समय वालिन वहाँ उपस्थित नहीं थे (७ ३४, १-५)।" "बालिन् के मनियो बादि द्वारा बालिन् की प्रशंसा मुनकर इसने छन कोगो को अला युत्ता कहने हुये दक्षिण समुद्र की बोर प्रस्यान निया । समुद्रनट पर बालिन् को देलकर जब इसने उन्हें पन हने प्रयास क्या तो साल्नि में सनव होकर स्वय ही इसे प्रक कर अपनी काल में एउका लिया। इस प्रकार इसे कौल में सरकारे हुये वाहिन् चारी

सबुदों के तट पर सम्बोधासना करते के परवान् किकिन्या लोटे। वही आकर जब उन्होंने इसता परिचय पूछा तो इसनें उनके पराक्रम की गराहना करते हुँगे उनके विषया कर की (७ ३४, ११-४४)। "अङ्कारोच्य सु दुरा राज्योन सजास्कृताम्, (७. ४३, १७)। "मम मालूल्यमुखीता राज्यो नाम राक्षस । हुनो रामेग दुर्नुदे सोहेता पुरुषाम ॥ तत्व सर्व मया सान्त राज्यस्य कुल-स्वयम्, (७ ६स. १४-१४)।

राष्ट्रवर्धन, दशरय के एक बन्त्री का नाम है ( १, ७, ३ )।

रुचिर, प्रजापति कृशास्य के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसकी

विश्वामित्र ने श्रीराम को समस्ति किया या (१ २८, ७)।

रुचिरारान, एक रातात का नाम है वो श्रीरम के विकट युट के लिये लर के साथ कामा ( १ २६, ३६ ) । इसने लर के साथ औराम पर आक्रमण विमा (३, २६, २७) । भोराम ने इसका क्य कर दिया (३, २६, २५, २४) ।

दना— यन ने कहा कि नुसीननारी बना जातिन को दुनवबु के समान हैं ( Y दे, १६) । मुसीन ने इने प्राप्त किया ( Y दे, १६) । स्थमप की कोर वाणी सुनवर अबुद ने आकर दुसके सरायों में भी प्रमान किया (२, १०) व १६-२०) । 'जनमों मन सुप्रीय हमा खं प्रतिपत्तकों, ( Y. २०, १०) । मुशीन के उठले ही दमा आदि दिस्सी भी जिहातन से उठरकर सबी ही गईं ( Y ३४, ४) । मुसीन के साथ उनकी पत्नी हमा भी सी । { Y ३४, ६ } । रेणुका]

'श्राप्तवानिह सुप्रीवो रमा मा च परतपं।  $(Y \ 2^4, X)$ । 'रमा मा चाङ्गद राज्य प्रवासक्यपूर्ति पूं.  $(Y \ 2^4, X \ 2^4)$ । 'पिता रुमाया स्त्रप्ता सुप्रीयवस्त्रपूर्ते किपुं,  $(Y \ 2^4, X \ 2^4)$ । 'राज्य च सुमहत्याच्य तारा च रुममा सह।। मिन्नेश्व सहित्रतस्त्र बसामि रिग्युज्य  $(Y \ Y \ X \ x - Y \ )$ ' अपरोध्यपूर्व कुष्यल वाच्या नाता रमा च में',  $(Y, X \ X, X \ Y \ )$ ।

रेतुका—'समता मुनिना पत्नी भागवेणवे रेजुका', (१ ५१, ११)। जमदीन की पत्नी तथा परशुराम वी माता का नाम है जिसका परशुराम ने अपने पिता की आजा से, फरसे हे, सर काट दिया था (२, २१, ३३)।

रोमपाद, अञ्जदेश के एक महाप्रतापी और बलवान राजा का नाम है (१ ९, ७)। "सुमन्त्र ने दशरण को बताया कि 'इनके द्वारा धर्म का उल्लंबन हो जाने के कारण अञ्जदेश में भयकर अनादृष्टि हुई जिससे समस्त प्राणी भयभीत हो गये। इसी होकर इन्होंने बाह्यणो के परामर्शानुसार प्रायश्चितस्वरूप अपनी पुत्री शान्ता का विवाह विभाण्डक मृति के पूत्र, ऋष्यश्रुक्त, से कर दिया।" (१. ९. ६-१७)।" इनके यन्त्रियो ने इन्हें ऋष्यम् इत को वेश्याओ द्वारा अङ्गदेश में बुला छाने का परामर्श दिया (१ १० २-५)। इनकी आजा से वेश्यार्थे ऋत्याशृङ्क को अञ्जदेश में ले आई (१ १०,६-२८)। "ऋष्यशृङ्क के आते ही सहमा वर्षा होने लगी जिसमे प्रसन्न होकर इन्होंने बत्यन्त विनय के साथ उननी खागवानी की और पृथिवी पर मस्तक टेक कर साय्टाज प्रणाम किया । कपटपुर्वक अजुदेश में ऋध्यश्रुज्ञ की उनके लाये जाने का समाचार बताते हये बन्त पर मे से जाकर इन्होने अपनी पुत्री शान्ता का विधिपूर्वक ऋ'यश्युङ्ग के साथ विवाह कर दिया (१ १०, ३०--३३)।" ऋष्यशृङ्क को आमन्त्रित करने के लिये बहुदेश मे जाकर दशरय ने इनसे ऋष्यश्रुद्ध को अयोध्या जाने की अनुमति देन का नियेदन किया जिसे इहोने स्वीकार कर लिया (१ ११, १५-२३)।

रोमश्र, एक राजन का नाम है जिसके भवन में हतुमान ने धार छगा

दी (४ ४४, १२)।

९ र्-िहिणी, क्ष्या में त्रिय पत्नी का नाम है। यह राहुनामक यह के द्वारा अपने पति के ग्रम लिये जाने पर अकेली और असहाय हो जाती है (२ ११४, ६)। सम्पूर्ण निजयों में औरठ तथा स्वर्ण की देवी, यह पिन्नेया के प्रमाव से ही एक पूर्त्त के लिये मी क्ष्या से दिलग नही होगी (२ १९८, ११)।

२ रोहिणी, मुरिम की पुत्री का नाम है जिसने गायों को जन्म दिया

( 8 88, 70-7= )1

रोहित, गन्धवीं के एक दर्ग का नाम है जो ऋषभ पर्वत पर निवास करते थे (४,४१,४२)।

ल

त्तदम्मण, श्रीराम के छोटे भाता का नाम है जो श्रीराम के साथ वन गये (११, २५ ३०)। इनके द्वारा बूर्पण झाके कुरूप किये जाने तथा कबन्य के साथ इननी मेंट होने का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, १९, २१)। श्रीताम ने इनसे छव कुछ के मुख से रामायण महाकाव्य मुनने के लिये कहा (१ ४,३१)। ये आस्त्रेया नक्षत्र और कर्क छान मे मुनिना के गर्म से लत्पन्न हुये (११६,१३-१४)। ये बाल्यावस्था से ही कीराम के प्रति अत्यन्त अनुराग रखते ये और श्रीराम को भी इनके विना निद्रा नहीं आती थी (१.१८. २९-३२)। ये वस्त्र और आमपणों से अच्छी तरह बलकत हो, हाथो की अँगूलियों मे गोह के चमडे के बने हुये दस्ताने पहन कर धनुष ग्रहण करने हुये संया कटि प्रदेश में खड़्न धारण करके अर्झूत कान्ति से ब्रद्भासित हो धोराम सहित महाँप विश्वामित्र के साम गये (१ २२) ६-९)। सरयू गया समम के समीप पुष्य आश्रम-निवासी मुनियों ने इनका कातिच्य-सत्कार किया (१. २३, १९)। इन्होंने श्रीराम और विश्वामित्र के श्रीयं गगा पार होते समय जल मे उठती हुई तुमुख ध्वनि का अवण किया (१ २४, १-५)। श्रीराम ने इनसे लाटका को स्वय ही पराजिल करने के लिये कहा (१ २६,९-१२)। ताटका ने घूल जबाकर राम सहित इनको दो घडी सक मोह में बाल दिया (१ २६, १५)। सुमित्राकुमार लक्ष्मण ने ताटका की नाक और कान काट लिये परन्तु इच्छानुशार रूप धारण करनेवाली वह यक्षिणी इनकी मीह में डालती हुई अटम्य होकर पत्यरी की वर्षा करने लगी (१ २६, १८-१९)। इन्होंने विश्वानित्र के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश किया (१ २९, २५)। इन्होंने विस्वामित्र से यज्ञ मे राक्षसो के आत्रमण का समय पूछा (१ ३०, १-२)। श्रीराम ने इनसे सावधानीपूर्वक विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिये कहा (१ ३०,७)। श्रीसाम ने इनको बताते हुये मारीच, रक्तमोत्री राससी, तथा सुवाहु बादि यस मे विष्त डालनेवाले राससी का वय वर दिया (१ ३०, १९-२२)। इन्होंने विश्वामित्र की यज्ञरक्षा करके यत्रवाला मे ही रात्रि ब्यतीत की (१.३१,१)। इन्होंने राम और विश्वामित्र के साथ निविला को प्रस्थान तथा गार्ग में सब्या के समय दोणश्रद के तट पर विश्वाम किया (१. ३१, २-२२)। इन्होते स्त्रीराम के माम अत्यक्त प्रसम्प्रतापूर्वक अहत्या के दोतो चरणो का स्पर्ग किया (१. ४९, १८)। बिसा ने इनके लिये कमिला का बरम किया (१. ७०, ४१)। जनक मे

जनक ने इनको भागों के रूप में कर्मिला समापित कर दी (१. ७३, २०)। ये अपने देवोपम पिता, दशरण, की सेवा में लगे रहते थे (१, ७७, २१)। श्रीराम इनके ज्येष्ठ भाता ये ( २ २, १३ )। श्रीराम इनके साम सम्मामभूमि से बिना निजय प्राप्त किये नहीं छौटते थे (२ २, ३८)। ये श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनकी सेवा मे उपस्थित हुये ( २ ४, ३१-वर )। बोराम ने इनको अपनी अन्तरातमा बताते हवे इनको सुख समृद्धि के लिये ही राज्य की विभिन्नाया का कारण बताया (२ ४, ४२-४४)। 'लक्ष्मणी हि महाबाह राम सर्वात्मना गत । शत्रुष्तरवापि भरत काकुतस्य लक्ष्मणी मथा ॥', (२ ८, ६)। 'लड्मणी हि यथा राम तथाय भरत गत', (२ ८, २९)। भोप्ता हि राम सीमितिलंदमण पापि राधद । अश्विनोरिय सीभात्र तयोलोंकेयु विश्वतम् ॥ तस्माञ्च लक्ष्मणे राम पाप किचित्करिष्यसि ।', ( २ s, ३१-३२)। 'मया च रामेण सल्डमणेन प्रशास्तु होनो भरतस्त्वया सह', (२ १२, १०७)। अपने भवन से बाहर निकलने पर श्रीराम ने इन्हें द्वार पर हाय जोडे हुये स्थित देखा (२,१६,२६)। श्रोराम के ये लघुआता भी हाय में विचित्र चवेर लिये रय पर आस्त्र होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भाता श्रीराम की रक्षा करने लगे (२ १६,३२)। श्रीराम के वनवास से कुषित

 आयुष आदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये बाह्यणी को धनदान देने का विचार व्यक्त किया (२ ३१, २९-३७)। श्रीराम ने इनते प्राह्मणी, ब्रह्मवारियों, मेवको आदि को बुलवाकर यन ना वितरण कराया (२ ३२) १२-४४)। वन जाने के लिये उद्यत हो बीराम और सीता के साथ ये भी पिता का दशन करने के लिये गये (२. ३३, १-२)। दु शी नगरवासियों के मुख से तरह-तरह की बातें सुनते हुवे ये पिता के दर्शन के लिये कैंकेयी के महल में गये (२ ३३, २-३१)। श्रीराम की देसकर जब शोक विह्नल दशरथ मुख्छित हो गये तब ये शोधतापूर्वक उनके सकीप जा पहुँचे (२ ३४, १७-१६)। ये भी कीराम और सीता के साथ शोक विह्नल होकर रोने लगे ( २. ३४, २० )। इन्होंने हाथ जोडकर दीनभाव से दशरय के चरणों का स्पर्ध करके उनकी प्रदक्षिणा की ( २ ४०, १ )। इन्होंने अपनी माता के चरणी स्या करक उनका प्रदास्त्रण को (२ ४०, १) । इन्होंन व्यन्त माता क वरणा में प्रणाय किया (२ ४०, व) । प्राच ने तस्त्रात्त टप र हुमें के स्थान स्वोध्यावासियों के लिये इनते विक्ता प्रयट की (२ ४६,१-१०)। इनते परामदा करके श्रीनाम ने तस्त्रात्तर टपर दुरसावियों की जोता छोडकर बन्य प्रदेश में क्षेत्र जने का निक्य विद्या (२ ४६,१९-५२)। तस्योग्धासना के परवान् श्रीसम ने मोजन के नाम पर इनके द्वारा लावे हुवे जल मात्र की ही ग्रहण किया (२ ५०,४८)। ये भी भुमन्त्र और गुह के साथ बातचीत करते हुये शारी रात जागते यहै (२ ४०, ४०)। इन्होंने गुह के समक्ष श्रीराम के बनवान तथा उससे सम्बद्ध निरित्मितियों की चर्चा करते हुये विद्याप किया (२ ५१)। बीराम ने थमा पार करने के परवाद इन्हें सीता की रक्षा के लिये तत्पर होने का जादेश दिया (२ १२,९४-९८)। "श्रीराम ने केंग्रेगो से कोसत्या आदि के जिनन्द की आदाका बताकर इनको अयोध्या लौटाने का प्रयान किया गएन इन्होंने राम के बिना अपना जीवन असम्भव बताते हुये छीटना अस्वीकार कर दिया जिस पर धीराम ने इन्हें धनवास की अनुसति दी (२ ११)।" ये जीराम और सीता के साथ गंगा और यसना के सगम पर स्थित भरद्वाज बाश्रम मे पहुँचे जहाँ मुनि ने इन लोगो का सरकार किया (२ ५४)। श्रीराम ने इन्हें सीता को उनकी इच्छानुसार फल-एल आदि लाकर देने के लिये कहा (२ ५४,२७-३०)। वित्रकृट पहुँचकर श्रीराम की बाजा से इन्होंने पणमाला का निर्माण किया / २ ४६. १६-२१)। यस्त ने विनिष्ठ के दूतों से इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७०, १६)। केरेमी ने नरत को बताया कि दशस्य ने राम और सीता सहित इनके वनवात से दु सित होकर प्राण-स्याम कर दिया (२ ७२, ३६ ३८ ४० ४२ १०)। भरत ने केनेयों से कहा कि वह लक्ष्मण के दिना राज्य की रक्षा करने

मे असमय हैं (२ ७३,१४)। 'विवासन च सौमित्रे सीतायाश्च यथाभवत्'. (२ ७४, ३)। निपादराज गुह ने भरत से इनके सद्भाव और विलाप का वर्णन निया (२ ८६, ८७, १८-२४)। 'धन्य ललु महामागो लक्ष्मण श्मलक्षण । भातर विषमे काले यो राममनुवर्तते ॥, (२ ८८, २०)। भरत ने भरद्वाज मुनि को इनका परिचय दिया (२ ९२, २३)। 'श्रहमणेन च बत्स्याभि न मा शोक प्रचहदति', (२ ९४, १५)। ये सदैव श्रीराम की आजा के अधीन रहते थे ( २. ९५, १६)। श्रीराम की आज्ञा से इन्होने बन जन्तुश्रो के भागने का कारण जानने के लिए चाल दूश पर चडकर अस्त की सेना को देखा और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्घार प्रयट किया (२ ९६)। ीराम ने इनके रोप को बाग्त करके भरत के सद्धाव का वर्णन किया. तदनन्तर ये लजित होकर श्रीराम के पास खड़े हो यथे (२ ९७ १-२८)। भरत ने बताया कि जब तक वे थोराम और सीता सहित इनको न देख हैगें तब तक शान्ति प्राप्त नहीं करेंगे ( २, ९८, ६ )। भरत ने आश्रम पर जाने के लिए इनके द्वारा निमित भागवीयक चिन्हों की बुन्तों में लगा हुआ देखा (२ ९९, ६ १०)। 'निष्कान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे , ( २, १०२, ६ )। इन्होने अपने पिता दशस्य के निघन का समाचार मुना ( २ १०३, १४ )। श्रीराम ने इन्हें दशरप को जलदान देने के लिये इङ्गदी का पिता हुआ /फल, चीर तथा उत्तरीय ले आने की आजा दी (० १०३, २०)। दशरथ की महिवियो में मन्दाकिनी के तट पर इनके स्नान करने के बाट को देखा ( २, १०४, २ )। इन्होंने माताओं की चरणवन्दना की ( २, १०४, २०-२१ )। भरत ल्हमणा-ग्रज , (२ १०७, १०)। श्रीराम ने मरत को स्रोता और इनके साथ शीध ही दण्डकारण्य म प्रविष्ट होने का समाचार मुनावा (२ १०७, १६)। 'सौमि-विमंग विदित प्रधातमित्रम्', (२ १०७, १९)। ये थीराम और सीता के साय अतिमुनि ने आधम पर आकर सत्कृत हुए (२ ११७,४ ६)। 'ल्हमणश्य महारव', (२ ११९, १४)। 'वन सभार्य प्रविवेश राधव सलदमण सूर्य दवाभ्रमण्डलम्', (२ ११९, २१) । तानस) ने श्रीराम बादि के साम इन्हें मञ्जूलमय आशीर्वाद प्रदान किये (३ १, १२)। वन के मध्य मे विराध ने इन पर आक्रमण किया (३.२,१ =-२६)। इन्होने विराध पर प्रहार किया जिससे विराध इन्हें श्रीराम के सहित कथे पर न्सकर दूसरे वन मे वला गया ( ३ ३, १४-२६ )। विराध का वध करने में इन्होंने भी श्रीराम की सहायता की (३४)। यं भी धीराम के साथ घरमञ्जू के बाधम पर गर्य (३,५)। ये थीराम के साथ मुनीक्ष्ण के आश्रम पर गये (३ ७-८)। श्रीराम ने अगस्य के आश्रम पर पहुँच कर इन्हें महर्षि को अपने आगमन की सूचना देने के लिये भेंगा (३ ११, ९४)। इन्होंने महर्षि अगस्य के शिष्यों के हारा राम आदि के बागमन का समाचार महर्षि के पास भेजा (३ १२, १-, ४)। इन्होंने अगस्त्व के शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्रीरान और सीता का वर्षन कराया (३ १२, १४)। श्रीसम ने इन्हें बताया कि तेज के आधिक्य से ही उन्होंने जान किया कि अगस्त्य मूनि आध्यम से बाहर निकल रहे हैं (३ १२, २२-२३)। अगन्त्य ने कहा कि ये हनसे बारधना सन्तर हैं (३ १३, १)। श्रीराम ने इन्हें पश्चमटी में एक सुन्दर पर्णशाला का निर्माण करने के लिये कहा और इनके द्वारा पर्णशास्त्र का निर्माण हो जाने पर इनके महिम श्रीराम और मीना उसम निवास करने लगे (३ १४)। इन्होंने हेमन्द ऋत का वर्षन करते हुये भरत की प्रश्नमा की (३ १६, १-३६)। श्रीराम ने सीता और इनके साथ गोदावरी के जल म स्मान किया ( ३ १६, ४३)। "राम ने भूर्वणसा को इनके पास भेजा परन्तु इन्होने पून राम के पास ही छोटा दिया । तदनन्तर थीराम के बादेश पर इन्होंने धूर्पणला की नाक और कान काट लिया (३ १८)।" सर की राक्षसी-मेना के मागमन पर धीराम ने इन्हें भीता को साथ लेकर पर्वत की पुष्टा में चले जाने के लिए कहा जिसका इन्होंने पालन किया (३ २४, १-१५)। सर बादि राक्षसो का वय हो जाने पर ये सीता को लेकर राम के पास आ गये (३ ३०,३७-४१)। श्र्मणसा में इनके परायम का वर्णन किया (३ ३४, १२-१३)। रावण ने राम की भाश्रम से दूर हटा से जाने और इनका नाम लेकर पुकारने का मारीच की परामर्श दिया (३ ४०, २०-२१)। कपटमुग को देसकर इनके मन में सन्देह हवा (३ ४३, ५-६)। श्रीराम ने कपटमुग को पकड़ने के सीता के आप्रह की सुनकर उसे पकड़ने का निज्ञय व्यक्त करते हुये इनसे सीता की रक्षा करने के लिये कहा (३. ४३, २२-५१)। श्रीराम ने अब मारीच पर बाण से प्रहार श्रिया और उसने इनका नाम लेकर पुकारा हो श्रीराम चिन्तित होकर शीझता-पूर्वक पञ्चवटी की बोर चले (३ ४४, १७~२६)। वन मे भारीच के स्वर को अपने पति कास्वर जानकर सौता ने इन्हें राम की सहायता करने के लिए प्रेरित किया जिसे पहले तो इन्होंने मस्तीकार किया परन्तु सीता का अश्यन्त बासेप्युक्त वचन सुनकर ये राम के पास चल दिने (३ ४१)। भारीण का वय भरने के परेवात् आध्य की ओर कौडने समय जब श्रीराम ने इन्हें देखा को सीता को अकेल छोडनर चले आने के इनने नाम को बनुधित बताते हुचे कीता की सुरक्षा पर आद्यका प्रगट की (३. ५७,१६–२३)। सीता की सुरक्षा पर आद्यका प्रगट करते हुवे औराम इनके साथ आद्यम पर बादे और वहां छीता को न देखकर इनकी अत्संना करते हुये

ल्डमण ] (२९६) [लडमण विवाद से सन गरे / ६ ४०-४९ )। इन्होंने भी स्रोतास के साम सीना

विपाद में हुब गर्ने (१ १८-१९)। इन्होंने भी कौराम के साप सीता की लोज की और उनके म मिलने से व्यक्ति हुये श्रीराम को अनेक प्रकार से साल्वना दी (३,६१)। सीता-वियोग में विलाप करते हये श्रीराम को इन्होंने समझाने का प्रयास किया (३ ६३, १५-२०)। श्रीराम के बादेश पर ये गोडावरी नदी के तट पर सीता की खोज के लिये गये और वहाँ से छौटकर शाम से कहा कि सीता वहाँ भी नही हैं (३ ६४, २-४)। इन्होंने योराम को समझा-बुझाकर द्यान्त किया (३ ६४-६६)। इन्होंने स्रोराम से जनस्यान में सीता को खोजने के लिये कहा (६ ६७, ४-७)। जब अयोमुखी ने इनके साथ रमण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसके नाक, कान, और स्तन काट लिये (३ ६९, १४-१७)। "गहन वन मे प्रवेश करने पर इन्होंने श्रीराम से अपराकृती की चर्चा की। तदनन्तर जब कबन्ध नामक राक्षस ने इन्हें तथा श्रीराम को पकड लिया तो इन्होंने उस राक्षस के वध के सम्बन्ध में विचार किया (३ ६९, २०-५१)।" परस्पर विचार करके श्रीराम और इन्होंने कबन्य की दोनो मुजायें काट दी जिसके पश्चातु कदन्य ने इन लोगो का स्वागन किया (३ ७०)। कपन्य ने यताया कि इन्द्र ने पाप देते हये उससे कहा या कि जब सहयण सहित श्रीराम उसकी मुजार्ये काट देंगे तो उसी समय उसकी मुक्ति होगी ( ३. ७१, १४ )। कबन्ध के दाह संस्कार में इन्होंने श्रीराम की सहायता की (३ ७२,१-२)। ये

श्रीराम के साथ वार्तालाय करते हुये यम्मा सरोवर के तट पर गये (३ ४%)। श्रीराम ने दनवे पन्मा की घोमा तथा वहीं की उद्दीपन सामग्री का वर्षन किया और दन्देने श्रीराम को सानवता दीं (४ १, १–१२६)। श्रीराम किया कर देहें देकर मुग्नीय स्थार का प्रति वार्ता के प्रति वार्ता वार्ता के प्रति वार्ता के प्रति वार्ता वार्त

सपना तथा मुधीव वा परिचय दिया। श्रीराम ने हुनुमान के बचनो की प्रशास करके इनको सपनी ओर हे वातांनाय करने की साता दी। । ठरनतर कहाने हुनुमान ते सुधीव के साथ मैनी करने को इच्छा यक्त हो (४ २)। "स्ट्रिने हुनुमान ते सुधीव के काव मैनी करने को इच्छा प्रकार हो (४ २)। "स्ट्रिने तथा सीता हो कोचने मे मुधीव के सहयोग की इच्छा प्रकर हो। हुनुमान दहे सावतास्व देते हुदै श्रीराम सहित सपने साथ महत्त्वमूक से साथ (४ ४)।" हुनुमान ने मुधीव को श्रीराम के साथ इनके प्यारते वा समाचार मुनाया (४.४, २)। श्रीराम ने मुधीव हारा प्रदत्त कीता के सामूचणों को

पहचानने के लिये इनसे कहा जिस पर इन्होंने औराम से कहा "भैया । मैं इन बाबुबन्दों को तो नहीं जानता और न इन कुण्डलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परन्तु प्रतिदिन सामी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इत दोनो नुपरो को अवश्य पहचानता हूँ। (४ ६ १६-२२)। 'लक्सण-स्याप्रन ', (४ द, १०)। 'ततो राम स्थित दृष्ट्वा लदमण च महाबल्म्', (४ ६, ११)। 'लक्ष्मणस्याप्रतो राम तपन्तमित मास्करम्', (४ ११, ६६)। थीराम अपने इन भाता के साथ मतजूबन मे गये जहाँ सुधीव वर्तमान थे (४ १२, २४)। इन्होंने शीराम की बाजा से पर्वत के किनारे उलक्ष हुई फलो से भरी गहतूच्यो छता उखाडकर सुधीन के गले में पहना दी ( ४ १२, ३९-४०)। ये किष्किन्धापुरी के मार्ग मे धोराम के बागे-बागे सुसीव के साथ वल रहे थे (४ १३,३)। धोराम के साथ इन्होंने भी सप्तवन ऋषियो के उद्देश से प्रणाम किया ( ४ १३, २५-२८ )। श्रीराम वादि के साथ वे मी निष्किन्वापुरी आये (४ १३, ३०)। "इस्वाक्षा कुले जाती प्रथिनी रामलक्ष्मणी', ( ४ १४, १७ ) । युद्धस्थल मे पडे हुये वालिन् के समीप शीराम के साथ वे भी गये (४.१७, १२-१३)। 'सुमीवेण च मे सहय लहमणेत यया तथा (४ १८, २७)। इनके सहित श्रीराम ने मुग्रीव, अङ्गद, और तारा को सान्त्वना दी (४. २५, १)। इन्होंने वालिन् के दाह-सरकार की सम्बित सामधियों को एकत करने की मुद्रीय, अपूर और तार को आधा दी ( ४ २५, ९२-२० )। सप्रीय का राज्यामियेक हो जाने के परचात इन्होंने प्रक्षवण गिरि पर बाकर श्रीराम के साथ बार्तालाप किया (४, २७)। "श्रीराम ने माल्यवान् पर्वत पर इनसे वर्षाऋतु का वर्णन करते हुये सीता के वियोग-जनित कशो का वर्णन किया । सदनन्तर इन्होंने बताया कि सुग्रीव शीम ही उनका कृष्ट दूर कर देंगे ( ४, २० )।" पवंती के शिवरों से फल लाने के परवात लोट कर इन्होंने सीता के लिये दियोग करते हुये खोराम को समझाया (४ ३०, १४-२० )। श्रीराम ने शरदृश्तत् का इनसे विस्तार के साथ वर्णन किया और उदनन्तर इन्हें सुग्रीव की समझाने के लिये उनके पास खेजा (४ ३०, २२-प्रश्ति मुसीव के प्रति रोग प्रकट किया जिसे श्रीराम नै धान्त निया। तदनानर इन्होने किण्किन्धा के द्वार पर जाकर अजूद की सुप्रीय के पास मेजा। वानर इन्हें देखकर भयभीत हो उठे और प्लक्ष तथा प्रमाद ने मुप्रीव की इनके भागमन की सूचना देते हुये इनके चरणों में प्रणाम करके इनका रोप साक्त करने की प्रापना की (४ ३१)।" इनके कुपित होने के समाचार से मुग्रीय अत्यन्त विन्तित हुये और हनुमान ने सुवीन को समझाते हुये इनसे मिलने का परामर्थं दिया (४ ३२)। इन्होने किप्लिन्धापुरी की

शोभा देखते हुये सुग्रीव के मवन मे प्रवेश करके कोबपूर्वक अपने घनुष पर टकार दी जिससे भयभीत होकर सुबीव ने तारा को इन्हें बात करने के लिये भेजा और तारा इन्हें समझा-बुझाकर अन्त पूर मे ले गई (४ ३३)। "इहे बपने बन्तपुर मे प्रविष्ट देखकर सुग्रीव की समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उठी और वे इनके समक्ष उपस्थित हुये । तदनन्तर इन्होंने सुग्रीव को सनार्य, कृतान और मिच्यावादी इत्यादि कहते हुवे फटकारा (४ ३४)।' तारा ने इ हे युक्तियुक्त वचनो द्वारा शान्त किया (४ ३५)। तारा के वचन को मुनकर ये शान्त हुये (४ ३६,१-२)। जद सुग्रोव ने अपनी लघुना और शीराम की महत्ता बताते हुये इनसे समा मांगी तब इ होने सुग्रीव की प्रशासा करते हुये उन्हें अपने साथ चलने के लिये कहा (४ ३६, १२-२०)। इन्होंने सुपीय को क्षोराम के पास चलने के लिये कहा (४ ३६,३)। 'नाहमस्मि-·अभु कार्ये वानरेन्द्र न ल्ड्नण', (४ ४०, १३)। 'अवबीदामसानिध्ये लश्मणस्य च धीमत', (४ ४०, १६)। 'लक्ष्मणस्य च नाराचा वहव सन्ति तद्विषा । वज्राधनिममस्पर्धा पिरीमामपि दारका ॥', (४ १४, १४)। 'हा राम रुइनणत्येव हाज्योध्येति च मैथिली, (५ १३,१४)। 'नमोस्तु रामाय सल्हनणाय', (४ १३, ५९) । 'इयवो नियनिच्यन्ति रामल्हमण-लक्षिता', ( ४ २१, २४ )। 'राम सलक्ष्मण', (१४ २६, २४ )। ल्ह्मणेन', (४ २७, १७ २०)। हनुमान ने अशोकवाटिका में सीता को बताया कि ल्डमण ने भी उनका कुशल समाचार पूछा है (४ ३४, ३४)। सीता ने हनुमान से थीराम और इनके विह्नी वा वर्णन करने के लिये कहा ( १ ३१, ४)। विशोक कुठ वैदेहि रायव सहल्डनगम्', (४ ३७,४०)। हनुमान् के पूछने पर सीता ने इनके प्रति गुभनामना प्रगट करते हुये अवनी बोर से इनका षु राल-समासार पूछने का हनुमान को आदेश दिया ( ५ ३८, ६१ )। राम-लदमणी, ( ४ ३९, ४२ )। 'राम च ल्ह्मण चैव', ( ४ ६२, ३८, ६४, १ ) 'हरोद सहरूक्तण ', ( ५ ६६, १ )। 'रूहमण च धनुष्मन्तम्', ( ५ ६८, २५ )। 'ल्ह्सणश्च महायक', (६ १,११)। 'त्रङ्गदेनैय स्वातु स्रहमणश्चान्तकोपम', (६ ४,२०)।६ ४,२४ ३२। 'तमङ्गदगतो राम ल्ह्सण गुमया विरा', (६ ४,४४)। 'सलदमण', (६ ४,९८ १०६, ८,१० ११ २४)। 'ल्डमणस्याववी राम सरकाविदनववीत्', (६ १७ १८)। 'ल्डमण पुण्यत्यानम्, (६ १८,७)। 'राम सलक्ष्मण', (६ १९,३२)। श्रीराम ने सङ्का पर बाजासम्म करन के पूर्व इनसे बलात सूचक स्थापीका यणन किया (६२३,१–१४)। श्रीराम ने इनस छ दूर की दो) मा का वणन दिया (६२४,द−१३)। 'सह भाता स्थलनेन महोबसा', (६३७,३४) ।

श्रीराम ने इनसे रूट्टा के चारो द्वारो पर वानर सैनिको की नियुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के अपस्तुनो बादि के सम्बन्ध में परामर्श किया (६ ४१, १०-२३)। 'त्रहमणामुक्तरो बीर', (६ ४१ ३४)। 'गम च त्रहमण चैन', (६ ४४, ३८)। भातरी रामन्दनणीं, (६ ४४, ३९)। इन्द्रनित् के साथ युद्ध करते हुवे श्रीराम सहित ये भी बचेत हो गये जिससे बातरों ने शोक किया (६ ४४-४६, १-७)। श्रीसम और इनके शरीर के सभी अङ्गो को नगर ६ वर्ष ६ ८० मा जायन जार राज वर्ष के पान क्षेत्री स्थात देख हैं मुखा (६ ४६,३०)। जब राम सहित ये मूल्छिन पडें पे तो मधी बातर प्रमुख इन छोगो की रक्षा करने लगे (६. ४७, १-३)। 'तत सीता ददर्शीनी श्रमानी शस्तल्यगी। रुक्ष्मण चैत राम च विसनी सरपीडिती ॥', (६ ४७,१८)। 'अर्तारमनय-द्याङ्गी रुक्ष्मण चासितेक्षणाः प्रेहर पातुषु चेपृत्ती हरोद जनकारमणा॥', (६ ४७, २२)। नागपाश में जानद होने पर भी अपने दारीर की हडता और चिक्तमता के कारण मुच्छां से जायकर श्रीराम ने इनको शक्ति, पराध्म, भावनिष्ठा तथा अन्य गुण्यो का उल्लेख करते हुये इनके लिये विलाग किया (६, ४९, १-३०)। गरुड ने श्रीराम और इन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया (६ ५०, ३९)। ;स्ट्रामीऽय हुनुमाश्च रामश्चापि सुविहिमता', (६ ५९, मरे 11 "त्रल को शाहत करने के पश्चात् रावण ने इनके साथ युद्ध किया। तदननार रावण ने बत्नाची की वी हुई चिक्ति से इनके बक्षस्थल पर प्रहार किया जिसमें में मूब्सित होकर भूमि वर गिर वडें। उसे समय रावण ने इन्हें अपनी दोनों मुखाओं से उठाने का प्रयास किया परन्तु सरल नहीं हो सका ( ६-१९, ९२-११३)।" हनुमान इन्हें दोनो हायों से बढ़ाकर श्रीराम के निकट लाये और उस समय युद्ध में पराजित हुने इन्हें छोडकर वह शक्ति पुन रावण के पास लोट आई (६ १९, ११९-१२१)। भगवान् विष्णु के अचिन्तनीय अश रूप से अपना चिन्तन करके ये स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२)। 'हरिसंन्य सलक्ष्मणम्', (६ ६०, ८०)। 'रामलक्ष्मणयोश्नावि स्वयं पाहवामि योणितम्' (६ ६०, वर )। "अर जुम्मकणं पून युद्ध वरने के लिये उपस्थित हुआ तो इन्होंने उसके साथ युद्ध किया । उस समय कुम्मकर्स ने इसको बालक कक्षते ह्ये इनका विरस्कार किया जिसका इन्होंने कठोर शब्दों में उत्तर दिया। परन्तु कुम्मवर्षं इन्हें लॉवकर धीराम की बोर ब्रह्मार हुना (६ ६७ १०२ --११७)।" जब श्रीराम कुम्मक्षं से युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने कुम्मकर्ण के वम के सम्बन्ध में औराम को अपने दिचार दताये (६ ६७, १२०-१३२)। जब भीराम ने कुम्भवर्ण पर बाकमण किया तो ये भी औराम के पीछ-पीछे चल रहे थे (६ ६७, १३७)। अनव लातिकाय बानरो का सीयण सहार

उठाकर हनुमान् का वध करने के लिये उद्यत हुआ तब विभीषण के सकेत पर इन्होंने मेघनाद को देखा (६ ८६, ३२-३४)। 'लहमणाय', (६ ८७, २-३)। विभीषण ने इन्हें निकुश्मिला की वस्तुयें दिखाते हुये इनसे सेघनाद का वय करने के लिये वहा (६ ८७,४-६)। मेयनाद को देसकर ये घनुप की टकार करते हुये युद्ध के लिये सम्रद्ध हो गये और उसे सलकारा

थादान-प्रदान करते हुये घोर युद्ध किया (६ ८८)। विभीषण ने कहा कि ल्डमण ही मेधनाद का विनास करेंगे (६ ८९ १८)। मेधनाद ने इनके साय घोर युद्ध किया जिसमे इन्होंने उसके सारिव और रथ आदि का विनाश कर दिया (६, ८९, २४ – ५३)। इन्द्रजितृकेसाय अयकर युद्ध करते हुये इन्होंने उसका दय कर दिया (६ ९०)। "तिभीषण के साथ आकर इन्होंने श्रीराम को इद्रजित के वध का समाधार सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर यीराम ने हृदय से लगाने हुवे इनकी प्रशास की। तदनन्तर मुपेण ने इनकी विक्तिता करके इन्हें स्वस्य किया ( ६ ९१ ) ।" ये रावण के साथ स्वय ही

(६ ८७, ७-९)। इंन्होने इन्द्रजित् के साथ परस्पर रोपपूर्ण वचनों का

युद्ध करना चाहते थे अत. उस पर बाग प्रहार करने रूपे, परन्तु राक्षण ने इनके बाणों को काट दिया और इन्हें रूपेफकर धीराम के समीप पहुँचा (६, ९९, १४-२१)। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसके धनुप और सारिय को काट दिया ( ६. १००, १३-२० )। "विभीषण को प्राणसताय की अवस्था मे पड़ा देख मे स्वय उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने रुगे परन्तु अन्तत रावण के शक्ति ब्रह्मर से मुस्टित हो गये। उस समय शीराम ने बत्यन्त शोक भीर कोप में भरकर रावण से स्वय पूद करते हुमें मुग्रीय सादि को इनकी रता करने का आदेश दिना (६. १००, २४-४६)।" इन्हें मुक्डिन देवकर श्रीराम ने विकास किया परन्तु अन्तत हुनुमान् की लाई हुवी कोपधियो द्वारा सुपेण ने इन्हें स्वस्य कर दिया (६.१०१)। राजणवय करने के पश्चाद अब ओराम ने मातिल मादि को विदा कर दिया तब इन्होंने श्रीराम के चरणो में प्रणाम किया (६ ११२, ७)। शीराम ने इनसे विभीषण को लड्डा के राज्य पर अमिपित देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ८-१०)। इन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७)। 'सलक्ष्मणम्', (६ ११२, २५)। जब श्रीराम द्वारा तिरुक्त हुई धीता ने समने निमे चिता तैयार करने की इनकी आजा दी तो इन्होंने श्रीराम की आजा से चिना तैयार की (६ ११६, १७-२१)। महादेव की आजा से इन्होंने भी विमान में उच्चरवान पर बँठे हुवे अपने पिता को प्रणान किया (६ ११९, ९-१०)। दर्यस्य ने हार्हें आधीर्वाद दिया (६ ११९, २९)। हनुमान् ने स्रोराम, धीता, स्रोर इनसे सम्बद्ध समस्त बृतान्त मरत को मुनाया (६.१२६)। सरत इतते जी निर्म (६. १२०, १८)। खडुणा ने मी शहें प्रमान किया (६ १२७, ४६)। छड़ीने भी तनात जाति करने के परवात् प्रश्नार वारण किया-(६ १२८, १४–१६)। जीपम ने जब हनते पुरस्तान्वय बहुल करने कम प्रत्याद किया ती शहींने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२८, ९१-९३)। इनको साय नेकर श्रीराम नै पुणियो का पासन किया (६ १२६, ९६)। 'राघवेण यथा माता सुमिता लडममेन च॥ भरतेन च केनेमी जीवपुत्रास्त्रमा रित्रयः ) । भविष्यन्ति सदानन्दा पुत्रपौत्रसमन्दिता ॥'. (६ १२६, १०६-१०६) । 'लदमणेन च पर्मात्मन्त्रात्रा त्यद्वितकारिया,' ( ७. १, २० )। 'गरतो सहमणस्वात चत्रुष्तरच महायदाः', (७, ३७, १७)। 'लहमणेनानुयात्रेण पुष्टतोऽनुगिमप्यते', (७ १८, ११)। 'लहमणेन सहायेन प्रवात केकपेश्वर '. ( ७. ३६, १४ ) । 'रामस्य बाहुवीयण रक्षिता लक्ष्मणस्य च', ( ७. ३९ ४ )। 'मरतो तदमगरवेव', ( ७. ३९, ११ )। श्रोराम ने सीता आने के लिए इन्हें आदेश दिया (७ ४५, ५-२३)। ये वन में छोड़ने के लिए मीता को रथ पर बैठाकर ने गये और गङ्गा तट पर पहुँचे (७ ४६)। इन्होंने सीना को नाद से गङ्गा के उन बार पहुँचाकर बत्यन्त दुख से उन्हें उनके त्यागे जाने की बान बनाया (७ ४७)। सीना ने श्रीराम के लिये इनके द्वारा सदेश मेजा (७, ४=, १-२१)। तदन्तर सीता को प्रणाम करके ये

रूपमण रे

लौड पड़े (७ ४८, २२-२४)। सीना को वन मे छोडकर सौटते समय सुमन्त्र ने इन्हें दर्शासा द्वारा श्रीराम के मविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे बताया (७ ५०)। दुर्वासा के मूख से मुनी हुई मृत्र ऋषि के शाप की कथा कहते हुये भविष्य में होने वाली कुछ बानों को बनाकर शुमन्त ने इनके दु शी हृदय को शान्त किया (७ ५१)। ये अयोध्या के राजमवन मे पहुँचकर श्रीराम से मिले और उन्हें सालवना दी ( ७ ५२ ) । कार्यार्थी पृष्ट्यों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलनेवाले दाप की क्या सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्यायी पुरुषो की देसभाल का बादेश दिया ( ७ ५३ )। इन्होंने खीराम से राजा न्। की क्या विस्तार से बताने का अनुरोध किया (७, १४, १-४)। "बोराम ने निमि और विसिष्ठ के एक दूसरे के शाप से देहत्यांग की क्या का इनसे वर्णन क्या । इस्ट्रीने भीराम से पूछा कि विदेह होने पर वसिष्ठ बादि ने किम प्रकार पुतः वारीर प्राप्त किया (७ ४६, १-२; ४७, १-२)।" इन्होने श्रोराम से कहा कि निमि ने विमय्त के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया (७ ५८, १-३)। श्रीराम ने इन्हें कार्याधियों की अपने सम्मूल उपस्थित करने का आदेश दिया (७ ५९क, ५)। श्रीराम के बादेश पर इन्होंने बाहर निकलकर एक बूतें को देखा और उसे भीतर आकर छीराम से अपना प्रयोजन कहने का बनुरोध किया, परन्तु धीराम की बाजा के बिना जब मूरी नै राजभवन मे प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने बीराम की अनुमति ली (७ ५९४, १४-२८)। इन्होंने कृते को योराम के पास पहुँचाया (७ ५९न, १)। नारद का बचन सुनकर श्रीराम ने इनको राज द्वार पर विलाप कर रहे बाह्मण की साम्त्वना देने का बादेश दिया (७ ७४. १-५)। श्रीराम ने इनसे भीर मरत से राजमूबबत करने के विषय पर वार्ताहाय श्या (७ ८२, १-८) । इन्होंने अश्वमेष यज का प्रस्ताव करते हुवे श्रीराम की इन्द्र और वृत्राम्द की क्या मृताया (७ ८४-८६)। बीराम ने इन्हें राजा इस की क्या सुनाया (७ ८७-९०)। बीराम ने इनसे बश्वमेध करने का लगना निम्बय काल किया और उमें मनकर इन्होंने बनिव्हादि सभी दिशों को बलाकर थीराम से मिलाया (७. ९१, १-४)। ब्राह्मणो की स्वीकृति मिल जाने पर श्रीराम ने इन्हें बहदमेध यज सम्बन्धी बावस्यक तैमारी करने का खादेश दिया ( ७. ९१, ९-२५ )। ऋतिवजी सहित सहसण की यज्ञादय की रक्षा के लिये विकास बरके श्रीराम सेना सहित नैमियारण्य गये ( ७. ९२, २ )। 'एवं सुविहितो यज्ञो ह्यश्वनेधो ह्यवतंत । लक्ष्मणेनामिगुमा सा हाचर्या प्रवर्तत ॥, (७ ९२,९)। श्रीराम ने इन्हें और मस्त को कुमार अङ्गद और चन्द्रकेतु की काल्यय के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया ( ७. १०२) 2-४)। क्मारो के अभिषेक पर श्रीराम और मरत सहित इन्हें भी अरयन्त प्रसद्भता हुई (७ १०२, १०)। 'ये अकुद के साथ गये और एक वर्ष तक उसके साथ रहे । जब वह श्वतापूर्वक राज्य समासने समा तो ये पून, अयोध्या कीद वाये (७ १०२, १२-१३)।" 'उमी सीमित्रिमस्ती रामपादान्वती। काल गतमि स्नेहान्न जजातेऽतियामिकी ॥', (७ १०२, ११)। शीराम के द्वार पर जब तपस्वी के वेप में काल उपस्थित हुआ ती इन्होंने श्रीराम की वसके आगमन की गुचना दी और सदनन्तर शीराम के बादेश पर उसे उनके पास लावे ( ७ १०३. २-७ )। लहमय की द्वार पर विवक्त करके श्रीराम ने बाल से वार्तालाय आरम्म किया (७ १०३, १४-१६)। "जब थोराम काल से बार्तालाव कर रहे ये तो महपि दुर्वांसा ने, श्रीराम से मिलने की इच्छा से वहाँ पदापंण करके, इन्हें यीराम को अपने जागमन की तत्काल सबना देने के लिये क्हा। दुर्वासा ने यह भी कहा कि सूचना देने में दिलम्ब करने पर दे श्रीराम आदि सहित समस्त भाताओं और नगर को शाप दे देंगे। उनका वचन सुनकर इन्होंने, यह सोचकर कि 'अकेले मेरी ही मृत्यु हो सबकी नहीं', भीतर जाकर श्रीराम को ऋषि ने व्यापनन की स्वना दी ( ७ १०४, १-१० ) ।" दुर्वासा के चले जाने पर श्रीराम नियम-अङ्ग कर देते के कारण इनकी आसन्न मृत्यू पर चिन्तित हुये ( ७. १०५, १६-१= ) । "धीराम को इस प्रकार चिन्तित देशकर इन्होंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा . 'आप निवित्रन्त होकर मेरा वध कर हालें, बगोरिक प्रतिज्ञा मञ्जू कर देनेवाले मनुष्य नरक मे पहते हैं। बत: आप मुझे प्रागदण्ड देकर अपने धर्म की बृद्धि करें।'( ७, १०६, १-४)।" "वसिस्ठ के बहुने पर श्रीराम ने इनका स्थान किया । सीराम का क्वन मुनते ही ये तत्काल वहाँ से सरपूरट पर बाये और जल से आचमन करके प्राणवाय को रोक लिया । तदनन्तर सरारीर ही ये यनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गये। उस समय देवराज इन्द्र इन्हें लेकर स्वर्गलोक चले गये ( ७. १०६, ८-१७ )।" अगवान् विष्णु के चतुर्व बरा, लक्ष्मण को आया देख सभी देवताको ने हर्पपूर्वक लक्ष्मण का पूजन किया (७ १०६, १८)।

रुंदमण 1

स्टच्य, प्रजापति कृताश्व के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको विश्वामिक ने श्रीराम को प्रदान किया (१२८,४)।

ल्ह्य र

१. लङ्का, रावणपालित एक पुरी का नाम है जहाँ पहुँचकर हनुमान् ने बशोकवाटिका मे सीता को चिन्तामध्न देखा (११,७३)। हनुमान् ने इसमे बाग लगा दी ( १ १, ७७ )। यहाँ बाकर औराम ने रावण का वध कर दिया (११, =१)। तारा ने लक्ष्मण को बताया कि यहाँ सौ सहस्र करोड, छत्तीस अमृत, छत्तीस सहस्र और छतीस सौ राक्षस रहते हैं (४ ३४, १४)। हनुमान् ने सागर-लङ्कन के पश्चात पर्वत-शिलर पर स्थित हो इसकी शोभा का सब-छोकन किया ( ५ १, २१३-२१४ )। 'यह वन-उपदनो से व्याप्त, सुन्दर फल-पूष्पों के युक्षों से सुक्षोमित, सुन्दर सरोवरों से मुक्त, और सुरक्षित थी। यह विश्वकर्मा द्वारा निमित तथा साकाश में तैरती सी प्रतीत होती थी। इसकी सरुढ रक्षा-व्यवस्था, विशास बदासिकाओ, और सुदृढ प्राचीर मादि को देसकर हनमान चिन्तित ही विचार करने लगे कि इसमे प्रवेश करना कैसे सम्मव शोगा (४ २, १-३०)।" 'अचिन्त्यामद्भताकारा हृष्टा सहाकि । असीद्रिपण्णो हुच्टरच बेदेह्या दर्शनीत्सुक ॥ स पाण्डुराविद्धविमानमालिनी यहार्हे अपन्यनदजालतो रणाम । यशस्त्रनी रावणबाहपालिना क्षपाचरैभीम-वल समावृताम् ॥', -( १ २, ११-१६ ) । 'स लम्बशिलरे लम्बे लम्बतीय-दसनिमे । सत्वमास्याय मेघावी हनुमान्मास्तारमञ ॥ विशि लङ्का महासत्वो विवश कपितुक्जर । रम्यकाननतोयाढ्या पूरी रावणपालिताम् ॥', (४ १,१-२) । "दारत्काल के बादलो की भाँति ब्वेत कान्तिवाले सुन्दर भवन इसकी योभा बढ़ाते" थे। महाँ समुद्र की गर्जना के समय भयकर गम्भीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को सुकर बहुनेवाली बायू इस नगरी की सेवा करती थी। इस पुरी के मुन्दर फाटकों पर मतवाले हायी शोमा पाते ये तया इसके अन्तर्दार और बहिद्वीर दोनों ही बवेत कान्ति में मुशोमित थे। इसकी रक्षा के लिये बडे-बडे सपों का सचरण होता रहना या जिससे यह नागों से सुरक्षित होने के नारण मुन्दर मोगवतीपुरी के समान जान पहती थी। अमरावतीपुरी के समान यहाँ आवश्यकता के अनुसार वित्रलियो सहित मेघ छाये रहते थे। ग्रहो और नसत्रों के सहय विद्युत्-दीवों के प्रकास से यह पुरी प्रकाशित और प्रचण्ड बायु की व्यति से युक्त थी। सुवर्ण के बने हुवे विशाल परकोटो से विशी हुई यह पुरी युद्र पण्टिकाओं की सनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलहत थी ( ४. ३, ३-७)।" "सुवर्ण के बने हुमें द्वारों से इस नगरी की अपूर्व दोभा हो रही थी। उन सभी दारों पर नीलम के चत्रुनरे बने हुमें थे। वे समस्त द्वार हीरों, स्परिकों और मोतियों से जड़े गये थे। मणिमयी फर्चे उनकी शोभा बढ़ा

रही थी। उनके दोनो ओर नरावे सुदर्ग के बने हुने हाथी सौमा गाने थे। जन द्वारों का अपरी भाग चौदी से निमित होने के कारण स्वच्छ और खेत था। उनकी भीडियाँ नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारो के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुये और धूल से रहित थे। वे समसा द्वार एमणीय सभा-भवनो से युक्त और सुन्दर तथा ऊँचाई में आकाश में बठे हुये से जान पहते थे। वहाँ शैक्ष कीर मयरों के कलरव गंजने रहते थे। उन हारी पर राजदम नामक पक्षी भी निवास करते थे। यहाँ भीति-भौनि के बाधो और आमपणो की मधर-व्यक्ति होती रहनो थी जिसमे यह पुरी सभी और से प्रतिष्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पानेपाली यह नगरी त्रिकट के शिक्षर पर प्रतिध्वित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होनी भी ( ५ ३, ९-१२ )।" 'ता समीहा पुरी लड्डा राक्षसाधिपतेः शुमाम् । अनुत्तमामृद्धिमती चिन्तयामास धीयवान् ॥', (१ ३, १३)। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र-यस्त्र तेकर इसकी रक्षा करते थे, अत इसे कोई दूसरा वलपूर्वक अधिकार मे नहीं कर सकता या (१ १,१४)। "राक्षसराज रावण की यह नगरी वस्त्राभूषणों से विभूषित सुन्दरी युवती के समान प्रतीत होती भी। रत्नमय परकोडे हो इसके बरन और गोष्ठ (गोजाला) तथा बन्य दूसरे भवन बामूपण थे। परकोटो पर रुगे हुये यन्त्रों के जो गृह भे वे ही मानो इस रुद्धा रूपी युनती के स्तन ये। यह सब प्रकार की समृद्धियों से अस्पन्न थी '(४८३, १८-१९)" 'प्रजन्माल सदा कड्डा रक्षोगपन्है. गुभै; (५ ४ ६)। 'चारेल सकुला कृता कहा परवलादेन: (५ ३९, ३०)। हनुगान ने इसमे लाग लगा दी (५ ५४)। 'लङ्कायाः कश्चिद्देशः हवाँ भरमीहता पूरी,' ( १ ५५, ११ )। जान्दवान के पूछने पर हुनुमान् में अपनी लड्डायांका का समस्त कृतान्त सुनाया (४ ४८. द-१६६)। हनमान् ने वानरो को बलाया कि वे अकेने ही राशमो और रावण सहित इसका विष्वंस करने में समयं हैं (१ १९,७)। 'मर्बेच निहना लङ्का दम्मा भस्मीकृता पुरी', (१ १९, १८)। 'लङ्का नावधित राक्षी र व तिष्टन्त बानरा ।' (४.६०,४)। 'ता रुष्ट्रा तरसा हन्तु रायण च महाबलम्'. ( ५ ६०, ६ )। 'वापुरुनोवंतेनैव दग्धा लङ्क्षीत न खनम्', ( ५ ६०, ७ )। बित्वा लक्ष्म सरसीया हत्वा व रावण रमें, (४ ६०, ११)। 'स्वर्शनकरो-रसाही सन्द्रा भस्मीकरियात (११६७, २७)। "र्राजान्यरिकासाना सन्द्रा-मलपसानुपुं, (१ ६८, २७)। हनुमान् ने इस नगरी के दुगं, फाटको, सेना-विभाग, और सकम ब्रादिया भीराम से वर्णन किया (६ ३,१-३२)। 'यतिवेदयसे लडूा पुरी भीमस्य रसस । क्षित्रमेना विधयामि सर्यमेतद्वर्षशीम

ते ॥', (६ ४,२)। 'लक्कामा तु हत कर्म कोरं रप्ट्रा मयाबहम्। राझसेन्द्रो हनुमता राज्येव महात्मना ॥', (६ ६,१)। 'अबद्द्या सागरे सेनु घोरेऽस्मि-न्बर्यास्य । त्या नासादित रक्या सेन्द्रेरिय स्रामुरे ॥', (६ १९, ४०)। 'एव वै वानरक्षींची रुद्धा समिववर्तने', (६ २०, ३)। नहीयं हरिफिलेंद्धा प्राप्त सन्या क्याचन', (६ २०, १३)। 'प्रतस्ये पुरतो रामो ल्ड्सामीमुस्रो विम'(६ २३, १४)। बाराम ने विचित्र ध्वजा पनावाओं से सुरोसित सहापुरी को देखकर व्यक्ति किस से मीना का किन्नन करते हुवे क्टमण से इस पूरी की शोधा का वर्णन किया (६, २४, ३-१२)। प्रम सा ल्ह्यते रुद्धापूरी रावणवालिता । सास्रोरणनन्दवं मर्बरिव सुदुर्वया ॥' (६ ३७ ४)। विभीवण ने श्रीराम स रावण द्वारा की गई रका की रक्षा-व्यवस्था का वर्णन क्या और थीराम न इस नगरी के विभिन्न द्वारी पर आत्रमण करने के लिये सेनापतियो भी नियुक्ति नी (६ ३७, ७-३७)। वानर यूयपनियो ने सुदेल-पर्वत के शिलर पर खडे होकर लका का निरीक्षण किया (६ ३८, १४-१८)। बानरी महिन श्रीराम ने मुबेल-शिवर से लंकापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९)। 'तिक्टशियरे रम्ये निमिता विश्वकर्मणा ॥ ददर्श राष्ट्रा सुन्यस्ता रम्बदाननशोभिजाम् ॥', (६ ४० २) । 'हावाह रावण मुद्धे सपुत्रवल्याह-तम् । अभिषिक्य च लङ्काया निभीषणमधाषि च ॥', (६ ४१, ७)। श्रीराम ने इसके चारो द्वारो पर वानर सैनिको की नियक्ति की (६ ४१, २२ २६ २०-१००) । 'स ददर्शावृता लखुा सरीलदनकाननाम्', (६ ४२,३)। 'लडूा ददर्ग' (६ ४२,६) । 'ग्रप्ट्वा दाग्रारिकंड्ना', (६.४२,७)। 'सद्भागस्ट्रस्नदा', (६. ४२, १३) । 'सद्भागेबान्यवर्तन्त', (६ ४२, १४) । लद्भामारहहुस्तदा', (६ ४२, १७) । 'लद्भा तामभिषावन्ति महावारणसनिमा , (६ ४२, १९)। 'अम्बद्यावन्त सङ्घावाः प्राकार कामकपियां (६ ४२, २१) । 'विमान पुष्पक तत्तु सनिव में मनोजवम्। दीना त्रिजटमा सीना लड्डामेव प्रवेशिना ॥', (६ ४८, ३६)। 'शराहिनी भनमहाक्रिीटो विवेश सङ्घा सहसा सम राजा', (६ ४९, १४६)। 'पुरी लद्वा', (६ ६०, १)। 'द्वारा'चादाय सङ्काचादवर्वास्वास्य सन्त्रमान्', ( ६. ६१, ३१ )। "मुबीब ने कहा कि बुस्मवर्ण तथा पुत्रों की मृत्यु वे पश्वात् रावण अब पुरी की रक्षा नहीं कर मकता अत बानरी को चाहिये कि वे लका में आग लगा दें। सुप्रीव की इस ब्याज्ञानुसार वानरों ने लका मे आग लगा दी। (६ ७५, २-३२)।" आर्थाना राजमीना तु लहाया वे कुले पुले, (६ ९५,१)। 'विनीयणीमम मीम्य लहायामभियेवय',(६ ११२,९)। 'छक्रायां सीम्य परवेयमनिविष्तः, (६ ११२,१०)। 'लबावा रक्षसां मध्ये राजान रामग्रास-

नान्', (६ ११२, १४)। 'हष्ट्राभिषिक्त लङ्कावा राक्षमेन्द्र विभीषणम्', (६ ११२,१६)। 'इति प्रतिममादिष्टो हुनूमान्माध्यात्मव । प्रदिवेश पुरी रुद्धा पुरम-भागो रियानरे ॥', (६,११३,१)। 'विश्वय व पुरी कहामुद्राच्य मागो रियानरे ॥', (६,११३,१)। 'वाज्यन्त हुत यहुर्नेह्या वंव वगीदगा', (६,११३,११)। 'विजीयचित्रये हि कहुँचवर्यस्य काम्, (६,११३, ्च (६२,६६) । विकास विकास १६ कञ्चलकार अपने (च.६५६) १३)। 'कञ्चास्याह त्यवा राजन्कि तदान विवर्जिता', (६.११६,११)। शीराम ने अयोध्या शी याजा करते गमय सीना से कहा 'विदेहराजनन्दिनि कैंडास शिक्षर के समान सुन्दर निकृद पर्वत के विशाल शुङ्क पर बसी और विश्वकर्मा की बनाई हुई लकापुरी को देखी, कैसी सुन्दर दिलाई देती हैं, (६ १२३,३)। 'उडाजियप्यनुदोग दम्ने लद्भाववे मन', (६ १२६,४९)। विश्ववा नै अपने पुत्र, कुनेर, ते इसकी स्थिति और विशेषताओं का उल्लेख करते हये इसमें निवास करने की आजा दी (७,६,२५-३१)। अपने पिता की आज्ञानुसार कुवेर (वैश्रवण) ने त्रिक्ट पवंत के शिक्षर पर बसी हुई इस पूरी में निवास किया (७ ३,३२ । "विश्वकर्माने मुकेश के रासस-पुत्रों को इस पुरी की स्थिति बादि का दर्भन करते हुने यहाँ रहने का परामर्श दिया और बताया कि जब व कीव लद्भा के दुर्ग का मात्रम केहर बहुत से राहासी के साप निवास करेंगे तो उस समय रानुत्रों के लिये उन पर विजय पाना अत्यन्त कठिन होगा। विश्वनमां वी बात सुनकर दे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रो अनुवरो के साप इस पुरी में जाकर बस गये (७ १, १२२-२९)।" 'रुडशाकारपरिखा हैमैगृहस्तवृंताम्। रुद्धामवाप्य ते हृष्टा व्यवसन्रजनीयरा ॥', (७ ५, ३०)। समस्त देशदोही सक्षम लङ्का छोडकर युद्ध के लिये देवलोक की ओर ग्ये ( ७ ६ ४९ )। 'लङ्काविपर्यंय दृष्ट्वा यानि लङ्कालयान्यय । भूनानि भयदर्शीनि विमनम्कानि सर्वेश ॥', (७ ६, ५०)। 'यस्कृते च वय सङ्गा स्वश्त्वा माता रसालनाम्', (७ ११, १)। 'अस्मदीवा च लड्डेय नगरी राक्षसोपिता । निवेशिता तव भाषा धनाध्यक्षेण धीमता ॥', (७ ११,७)। 'दुर्ग सद्भा पुरी राजन्साशासाना महात्यनाम्', (७ ११, २४)। 'स तु गत्वा ्थ कहा पुरा करायांवाचा न्यून्यमा, (७ ६, ६०)। व दुसारा पुरा कहा दावेव पुरितामा, (७, ११, २६)। 'कहा गूर्वा निसावर, (७ ११, ३२)। 'दीया नगरी कहा पूर्व प्रभागमीरिया, (७ ११, ३६) जूना मा नगरी कहा, (७ ११, ४८)। 'विवेदा नगरी कहुमा, (७ ११, ४९)। 'विजीयमध्य धर्मामा कहाया धर्ममाचरन, (७. २४, ३४)। 'प्रजापति पुरस्ट्रय यवुर्वेद्वी मुरास्तवा', (७ ३०,१)। २ लोहा, छका की अधिष्ठात्री देवी का नाम है जो विकट रूप धारण

२ (त.स., ७०६ का अध्यक्षत्रा दर्शा नाम ह जा विकट रूप घारण गरके हुनुमान के सम्मुख उपस्थित हुई (५.३,२०-२१)। इसने लका की सुर्व रुवण व

रक्षा-ध्यवस्या ना वर्णन करते हुये हनुमान् से उनका परिचय पूछा (५३, २२-२४)। हनुमान् ने कृद्ध होकर इसका पश्चिय पूछा ( १ ३, २१-२६)। अपना परिचय देते हुये ईमने कहा 'मैं रादण की आजा की प्रतीक्षा करनेवाली उनकी सेविका और इस नगरी की रक्षा करने वाली हैं। मेरी अवहेलना करके इस नगरी मे प्रवेश करना कठिन है। मैं स्वय ही लगा नगरी हूँ, अत-बाज मेरे हाथ से तेरा वध होगा। ( १ ३, २७-३० )। इसके वचन की सुनकर हनुमान ने विद्याल रूप घारण करके इससे कहा कि वे लकापूरी की शोभा देखना चाहते हैं ( ५ ३, ३१-३४ )। इसने हनुमान को कठोर वाणी मे लका देखने का निर्पेध किया ( ५ ३, ३५-३६ )। "हनुमान् के आग्रह करने पर इसने उन्हें जोर से बय्बड मारा। हनुमान ने उस समय भीवण सिहनाद करते हुये •इस पर मुष्टि प्रहार किया जिससे यह पृथिवी पर गिर पडी। इस पर दया करके हुनुमान ने इसका वध नहीं किया ( १ %, ३८-४३ )।" "इसने गदगद वाणी में हनुमान से कहा 'में स्वय छवापुरी हूँ और क्षाप ने मुझे परास्त कर दिया। पूर्वकाल में बह्या ने मुझे वरदान दिया। था कि जब मैं किसी वानर से परास्त हो जाऊँगी तब मुझे यह समझ लेता होगा कि राक्षसो के विनाश का समय आ गया। अब सीता के कारण रावण स्या समस्त राक्षसो का दिनाश अवश्य होगा। ब्रह्मा के इस साप के कारण यह पुरी अब नप्ट-प्राय है, अत अब आप इसमे प्रवेश फरके सीता की खीज कीजिये।' (५ ३, ४४-५२)।" इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली इस श्रेष्ठ राक्षसी को अपने पराक्रम से परास्त करके हनुमान् लड्डापुरी के भीतर प्रविष्ट हुये (५ ४,१)।

स्वयंगु, मधु और कुम्भीनंती के पुत्र, एक अनुर का नाम है जो महिन्
पराक्षमी और ममनर स्वभावाता था (७ ६१, १७-१०)। देस छोड़कर
लाते समय रवके पिठा, मधु, ने इसे एक सुत दिया जो उसने महादेव से प्राप्त
विद्या था (७ ६१, २०)। उन सुत्त के प्रभाव ते यह तीनो शोगो और
विद्येपन वयन्त्री मुनियो को सत्तदन बरने लगा (७ ६१, २१-२२)। दमके
प्रमान वया दमने अत्माप्त भव का दर्यन वरते हुने मुच्यि में भीराम से दमका
प्रमान वया दमने अत्माप्त भव का दर्यन वरते हुने मुच्यि में भीराम से दमका
स्वार करने मी प्राप्ता की (७ ६१, २३-२४)। धौराम ने मुच्यि से दमके
सहान-विद्यार ने सम्बन्ध में पूरा निस्ता मुच्यि ने निस्तार ते उत्तर दिया
(७ ६२, १-४)। धौराम ने दसने वप का वाश्वापन देने हुने करने भाना
मरन वया राष्ट्रक से पूर्वा निर्मा पर प्रमुष्ट (७ ६२, ६,)।
यद्भान ने हसने वप करन की दश्या प्रस्त थीराम ने उन्हें

रुवण र

ही इस कार्य के लिय आजा प्रदान की ( ७ ६२, १०-१९ )। 'ब्राहुत दुवेंची घोर हन्तास्मि लवा मृव । तस्यैव मे दुस्ततस्य दुवैति पुरुपर्यम ॥, (७ ६३, प्रमुख्य का राज्याभिषेक होते ही यमुतातट वासी ऋषियों को इसके वस का विश्वान हो गया (७ ६३, १८)। धोरान ने इसके वस के लिये एक अमाध दाण दत हुये समुघ्त को इसके सूल स दबने का उपाय भी बताया (७ ६३, १९-३१)। इसके वध का उपाय बताते हुये श्रीराम ने शतुष्म से क्ट्रा कि वे ग्रीध्य ऋतु क बाद वर्षा ऋतु मे ही इसका वय करें ( ७ ६४, ९-१२)। राउपन न अपनी सेना को भन कर माताओ आदि से विदा ली और

उसके बाद इसके वध के लिये अयोध्या मे प्रस्थित हवे ( ७ ६४, १३-१६ ) । शतुष्त के पूछत पर महर्षि चायन ने इसकी तथा इनके बुळ की बक्ति का वर्णत इसे इसके द्वारा राजा मान्याना के बच का प्रसेग सुनाया (७ ६१)। "प्रान काल के समय बाहार के लिये जब यह नगर से बाहर निकला तो अवसर देचकर ग्रहूच्न मधपूरी के द्वार पर अस्त्र-शस्त्रों से युक्त होकर सन्नद्ध हो गये। मध्याह्न के समय अपने आहार का बोम लिये हुये जब यह लौटा तो राज्ञ्च को अपने नगर का द्वार रोक वर खडे देखा। इसने शत्रुचन को कठोर शब्दों मे सम्बोधित किया (७ ६८, १-७)।" शबूझ ने भी रोपपूर्ण स्वर मे इसे युद्ध के जिये ललकारा ( ७ ६८, १०-१३ )। शतुभ को रोपपूर्वक सम्बोधित बारते हुये पहले तो इसने धीराम द्वारा अपने बन्ध-बान्धवी के वध का उल्लेख

किया और फिर बदता गुरु लाकर युद्ध करने की इच्छा प्रकट की (७ ६८, १४-१७)। धत्रम ने इने गुल लाने का अवसर नहीं दिया (७ ६६, १६-२०)। बिना तुल के ही राजुझ के साथ मयकर युद्ध करते हुये इसने एक वश के प्रहार ने बन्द्रम की मुख्ति कर दिया (७ ६९, १-१२)। शतुम्न की मिन पर गिरा देव इयने उन्हें युव रामया ( ७, ६९, १४-१४ )। 'व्याय लक्णस्यानी शर शतुक्रमानित । देनता तस्य सम्मूडा मर्चे स्म सुर-

मलमा ॥', ( ७ ६९, २४ )। ब्रह्मा ने देवों को आस्वास्त करते हुये उस सोनो का इसका दय देवने के लिये कहा (७ ६९, २९)। देवनका उस स्थान पर बाद जहाँ शबुझ इससे युद्ध कर रहे दे (७ ६९,३०)। समुझ ने दिख बाण का सन्धान करके इसकी ओर दृष्टिपात किया (७ ६९, ३२)। " चतुन्न कबाह्वान को सुन कर यह उनके सामने बाया और सतुन्न ने इस पर अपना बाण चला दिया । उस बाण के प्रहार से मिदीण होकर यह पर्वत के समान सहसा पृथिवी पर गिर पडा। इसका वय होते ही इसका भहान शूल महादेव के पास लीट गया (७ ६९, ३३-३६)। इसका वस कर देने पर इन्द्र और अमि ने रामुझ को बर देने की इच्छा प्रवट की ( ७. ७०, १-२ )।

हरोहा, मणु नामक अंतुर के बिता का नाम है (७ ११, ३)। ही हिता, लाल रंग के जल से परिपूर्ण एक मयकर समुद्र का नाम है जिसने तट पर सुप्रीय ने सीता की होने के हिये एक लाल बानरों के साथ विनन को मेरा हा (४, ४०, ३७)।

लोहित्य, एक ग्राम का नाम है। वेकय से लौटते समय भरत इससे भी होते हुये आये थे (५ ७९, १५)।

व

चङ्ग, एक समृद्धिसालो देश का नाम है जिस पर दसरम का अधिपत्य या। दसरम ने यहाँ उत्पन्न होनेबाली बस्तुमें भी कंकेसी को अपिन करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०)।

चज्र, गारियात पर्वत के निकट ही समृद्र में स्थित एक पर्वत वा नाम है। सीना की क्षोज के लिये सुकीब ने मुपेण आदि बानरों को इसके क्षेत्र में भेजा ( ४ ४२, २३ )।

यज्ञकाय, एक राधस का नाम है जिसके भवन में हुनुमान् गये (४,६,२१)।

यक्रच्याला, विरोचनकुमार विल की दौहित्री का नाम है जिसका तुम्म-कर्ण के साथ विवाद हुआ (७ १२, २३)।

यज्ञदंपु, एक राक्षय का नाम है जिसके मजन मे हुनुमान गये ( ४. ६, २०, गीता मेंस सकरण)। हुनुमान ने इसके मजन मे जाग लगा दी ( ४. ४५, १०)। इसने कीय मे मानकर परिष्म हांच मे किये हुने राज्य को सीराम आदि के यथ का आश्वासन दिया ( ६. ६, ९-१८) ग्रह विविध प्रकार के अहन-राजों से मुसन्जित होकर राज्य को सोपी उपस्थित हुआ ( ६ ९, ३)। भीराम ने इसे आहत कर दिया (६ ४४, २०)। राज्य को आता से विविध प्रकार के अहन राजों थे लेकर यह मुद्धमूमि से उपस्थित हुआ (६ १३, २००)। इसने जानर के आहत राजों थे लेकर यह मुद्धमूमि से उपस्थित हुआ (६ १४, १०)। इसने जानर के साथ पोर युद्ध किया निवध महार दिया (६ १३, ११)। इसने व्यक्त के सुद्ध के प्रवास के प्रवास के सुद्ध के लिए भेजा (६ १४, १)। विभीयण ने इसके यथ का उल्लेख दिया (६ ८५, ११)। विभीयण ने इसके यथ का उल्लेख दिया (६ ८५, ११)। विभीयण ने इसके यथ का स्थोग दियाय (६ १२, ११)।

यञ्जमुष्टि—इसने साथ मैन्द ने इन्द्र युद्ध किया (६ ४३, १२)। मैन्द ने इसना वय कर दिया (६ ४३, २९)। यह मान्यवानु का पुत्र या

( 5 2, 35 )1

बज्रहमु, एक राक्षम का नाम है जिलने अकेचे ही समस्त शतुसेना का बद कर देने का राज्य को आवजासन दिया (६ ६, २१-२४)।

वस कर राज का राज का अवस्था है। है है महान् वेज वहवामुल, नहीं और के कीर से बलोद सामर से अपट हुए महान् वेज बा नास है। उस बहुन ने यो क्रावर प्राणियों सहित जल है वही इस बह-सामुल नामक जील का लाहार बताया जाना है। इसे देखकर इसमें पतन के स्वयं से बीठवे किस्लाने हुने बहुद्रनिवासी जनमन प्राणियों का आर्तनार तिरुगर समार्थ देशों है (४ ४%, ४६-४७)।

सरत्य, दक्षिण की एक नदी का नाम है निमके क्षत्र में सीता की क्षोज के लिये मुपीय न हुनुमान् सादि प्रमुख बानरों को मजा (४ ४१,९)।

१. बहरा, प्रजापति इधाव के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसकी विश्वामित्र ने धीराम को समयित कर दिया (१ २८,९)।

२, बहुमा ने मुपेण नामक वानर को जन्म दिया (१ १७, १५)। 'उभी भरतशत्रको महेन्द्रवरुणोपमी, (२ १,४)। सुमन्त्र ने थीराम की स्तृति करते हवे कहा कि बर्ग, अस्ति बादि आपको विच्य प्रदान करें ( २ १%. २१)। श्रोराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या नै इनका लाबाहन किया (२ २५, १३)। भरद्वाज मुनि न भरत का आतिथ्य-सत्वार करने के लिये इनका बाबाइन किया (२ ९१,१३)। श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर उनके स्थान का दशन किया (३ १२, १९)। इनका निवास-स्थान मस्तावल पर स्थित वा (४ ४२, ४३)। मन्माति इनके सीको से परिचित में (४ ५८, १३)। हनुसान ने अपनी सफलना के लिये इनकी म्तुति की (५ १३,६६)। जब स्रीताम ने सीवा ना निरस्कार किया तो सत्य देवनाओं के साम इन्होंने भी उपस्थित होकर उन्हें समझाया (६ ११७, २)। राजण के भय से मरत्त के यह में इन्होंने हम का रूप धारण किया (७ १८, ४)। इन्होने हसो को बर दिया (७ १८, २९-३१)। इनके नियाम क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने इनके मवन को देखा ( ७. २३, २४)। रावण ने इनके सेनापतियों को आहत करके उनसे इनके पास युद्ध का संसाचार देने के लिये नहा (७ २३, २६-२७)। इनके पुत्रों ने रावण से युद्ध किया विन्तु पराजित हुये (७ २६, २८-४९)। "इनके पुत्रो को पराजित करके रावण ने इनके मन्त्रियों से इनके पास युद्ध करने का समाचार भेजा जिन्तु मन्त्रियों ने बनाया कि उस समय ये ब्रह्मकोंक में संगीत सनने के लिये गय हैं। मन्त्रियों की बात सुनकर रावण ने अपने को इन पर विजयी माना (७ २३, ११-१२)।" एक समय मित्र देवता भी इनके साथ रहते थे (७ १६, १२)। "उर्वती नामक अप्तरा को देत कर उसे इन्होंने समागम के लिये बामनित्रत किया। उर्थमी ने बनाया नि उस समय मित्र देवता ने उसका बरण किया है। यह मुनरर सामग्रीतित हो सहोने बहा नि ये उसके निकट एक हुम्म से ही अपने पार्ट के प्रतिकृति हो निर्मेश । उर्थमी भी स्थीहित मित्रके पर अपना भीर्ष कुम्म से छोट दिया (७ ५६, १४–२१)।" इनके बीसे से सुक्त जम हुम्म से दो ब्राह्मण ट्लक्ष हुये (७ ५७, ४–६)।

वरण-कम्या 1

वरण-कर्णा — उमा न-दीश्वरश्वाधिकना वरणक्यका, (६ ६० ११)। चक्रण, एक प्राप्त का नाम है। देवस से लौटते नमय भरत इसमें होवर आस ये (२ ७१,११)।

धर्स्यी, एक नदी वा नाम है जिसे मरत को धीराम का सदेश देने के लिय जाते मध्य हनमानु ने देखा था (६. १२५, २६)!

चयट्कार--वद रल को पुरशक आप्त कराने के नियं बुध अन्य महिषयी ने परानर्स कर रहे थे तो ये भी वहाँ उपस्थित हुवे (७ ९०,९)। श्रीराम के महाप्रस्थान के समय ये भी उनके साथ-साथ चले (७ १०९,८)।

धिसप्त, एक महिव का नाम है जिल्होंने दशरम की सूख् के पश्चात् भरत को राज्य-संचालन के लिये नियुक्त करना चाहा परन्तु भरत ने अस्वीकार कर दिया (१ १, ६३)। वे राजा दशस्य के माननीय ऋतिवर्व थे (१ ७,४, द, ६)। दशर्य सन्तान के लिये अख्यमेष यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के निमित्त इनके समीप गये ( १. १३, १-२ ) । इन्होंने दशरथ का यश सम्पन्न चराने के लिये बावश्यन आदेश दिये (१.१३,६)। नर्मचारियों ने इन्हें मुवाह रूप से कार्य सम्पत करन का बारवासन दिया (१ १६, १७)! इन्होंने राजाओ तथा अन्य अतिथियो को आमन्त्रित करने के लिये सुमत्र की आवश्यर बादेश दिये (१ १३, १८-३०)। इन्होने यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण हो जान की दशरण की सूचना दी जिसके पत्त्वान दशरण ने इनके साथ यत मण्डप में जाकर यन की दीशा ली (१ १३, ३५-४१)। राजा दशरण द्वारा प्रदत्त समस्य दक्षिणा कृतिको ने जितरण के लिये इन्हें सींग दी (११४, ५१)। इन्होते दशस्य पुत्रो वा नामवरण तथा सन्य सस्वार सम्पन्न वरावे (११६, २०-२५)। इन्होने श्रीराम को विश्वामित्र के गाय भेज दन का परामर्श दिया (१ २१, ५-२१)। दशस्य ने इनके परामर्श की स्वीकार कर लिया (१ २१, २२)। इन्होने विश्वामित्र का सरकार करते हुर कामधेनु को अभी ह बस्तुओं की मृद्धि करने का आदेश दिया (१ ५२)। उत्तम बन्तपान आदि से छेना सहित हुत हुवें विश्वामित्र हाता कामचेतु माँगने पर इन्होंने उसे देना अस्वीकार कर दिया (१ ४३, ११-२६)। इन्होंने विश्वामित्र हारा यलपूर्वर के जायी जाती हुई अपनी कामधेन की विनती

मुनकर उमे रातुओं का विनास करने वाली सेनाकी मृष्टि करने का आदेश दिया (१, ४४, ९-१६)। शिव के दर के फल्स्वरप अस्त्रों से नमृद्ध होकर जब दिश्यामित ने इनके आश्रम पर नाममण किया तब ये यमदण्ड के समान भयकर एक दण्ड हाथ में लेकर दिश्वामित का सामना करने के लिये प्रस्तुत हर्षे (१ ४४, २४–२५)। इन्होंने विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों वा अपने ब्रह्मदण्ड से दामन कर दिया (१ ४६, १३-२१)। इन्होंने विश्वष्टकु के लिये यत करना सहबीकार कर दिया (१ ४७, १२)। इनके पुत्रों ने भी त्रिसहक् का यज करना अस्वीकार करते हुए उन्हें चाण्डाल होने वा द्याप दे दिया (१ ५८ १-१०)। जापको से श्रेष्ठ बहायि वसिष्ठ ने देवो से प्रसन्न होकर 'एवमस्त' कहा और विश्वाधित्र का ब्रह्मीय होना स्वीकार करते हुने जनके साय मित्रता स्थापित कर की (१ ६६, २२-२३)। विश्वामित्र ने उत्तम बादाणार प्राप्त करने के पश्चात इनका पूजन किया (१ ६४, २४)। दशरण ने इन्हें मिबिला जाने की अनुमृति मौगी (१ ६८,१४)। इन्होंने दशरण के साय निधिता के लिये प्रस्थान किया (१, ६९, ४)। नियिला में इनकी उपस्थित (१ ६९, १०)। "ये दश्याक कुल के देवता थे। ये ही दशस्य बादि को कतंब्य का उपदेश देने थे और वे इन्हीं की बाहा का पालन करते थे। दमस्य के अन्तीय से इन्होने जनक को सूर्यवद्य का परिचय दिया तथा श्रीराम और लक्ष्मण के लिये क्या सीता और तमिला का वरण किया (१ ७०, १६-४४)।" जनक ने इनके समझ अपने कुछ का परिचय देने हुये थीराम और ल्डमण के लिए कमरा सीता और अमिला को देने की प्रतिज्ञा की ( १. ७१, १-२१ )। विश्वामित्र सहित इन्होंने भरत और बातुष्त के लिये मुगाप्त्रज मी कत्याओं का बरण किया जिसे जनक ने स्त्रीकार कर लिया ( १ ७२, १-१६)। इन्होन श्रीराम आदि चारो श्राताओं के विवाह के समय समस्त वैवाहिक वार्व करके मन्त्रपाठपूर्वक प्रश्वनित अपनि में हवन किया ( १ ७३, १२-२२)। विदाह के पश्चात् यात्रा के समय प्रगट शुम और अशुभ शबुनी से विलिन दतारय को इन्होंने उनका फर समझाकर शान्त किया (१, ७४, १०-१३)। मार्गमे मयकर अधि से ये मूर्जिन नही हुवे (१. ७४. १६)। 'अभिवाद ततो रामो विन्छप्रमुखान्यीन', (१ ७७, २)। दशरप ने इनसे श्रीराम क राज्यामियेक की तैयारी करने के लिये कहा और इन्होंने रीवको को तदनुरूप बादेश दिवा (२ ३, ३-७)। दगरप के अनुरोध से इन्होंने सीता सहित थीराम को उपवास-दत की दीक्षा दी और राजभवन में भाकर दशस्य को इस समाचार में अवगत कराया (२,४,१-२३)। इन्होंने श्रीराम के राज्या अपेक की समस्त सामधियों के एकत कर देने के समाचार में दशरण की के लिए उत्तम प्रबन्ध करने की अनुमति दी ( २ ७६, १-३ )। 'तथेति भरतो बावय वसिष्ठस्याभिपूज्य ततुं, (२ ७६, १२)। देवी प्रकृति से युक्त सवज पुरोहित विसच्छ ने भरत को दशरय की मृत्यु के तैरहवें दिन अस्यिसचय और शोक का परित्याय करने के लिय कहा (२ ७७, २१-२३)। इन्होंने सभा में बाकर मन्त्रियों आदि को बुलाने के लिये दन भेजा (२, ६१, ९-१३)। इन्होंने भरत को राज्य पर अभिधिक होते के लिये बादेश दिया (२ ६२, ४-८)। भरत इनको आगे करके भरद्वाज ऋषि के पास गये (२ ९०, ३)। भरद्वाज ने अपने आसन से उठकर अध्य, पात्र, फल आदि निवेदन करके इनसे कुशल-समाचार पूछा ( २ ९०, ४-६ )। इन्होने भी भरद्वाज से उनका कुशल समाचार पूछा (२ ९०, व )। 'ऋषि वनिष्ठ सदिश्य मातुमें भीन्नमानय', (२ ९९ २)। 'स कच्चिद् ब्राह्मणो विद्वा-धर्मनित्यो महायुति । इस्वाक्णा-मुपाध्यायो यथावतात पूज्यते ॥', (२ १००, ९)। ये दशरथ की रानियो की बागे करके श्रीराम ने बाद्यय मे गये (२ १०४,१)। श्रीराम ने इनका चरण स्परा करके प्रणाम किया और इनके साथ हो पृथिवी पर बैठ गये ( २ १०४, २७-२८)। इन्होने सृष्टि परम्परा के साथ इस्ताबु-बुल की परम्परा का वर्णन किया और ज्येष्ठ के ही राज्यामियेक का श्रीचित्य सिद्ध करत हुये स्रीराम से राज्य प्रहण करने के लिये कहा (२ ११०)। इन्होने श्रीराम को समझाया परातु श्रीराम ने अपने पिना की बाजा के पालन से विस्त न होने के लिये कहा (२ १११, १−११)। ये श्रीराम कं श्राद्यम से अयोध्या के लिए लीटे (२ ११३, २)। श्रीराम के न छौटने पर इन्होने श्रीराम ने प्रतिनिधि के रूप म स्वर्णमूपित पादुकार्ये मरत को दे देने के लिए दहा (२ ११३ ९-१३)। वनवान से श्रीराम के लौटने की अवधि तक नन्दियान में रहने के भरत व विचार का इन्होन अनुमोदन किया (२ ११४, ४-६)। य भरत के नि दमान जाते समय आगे भागे चल रहे थे (२ ११४, १०) इन्होने धीराप या राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ १२२, ६१) । "सीता की छोडकर लौटने समय मार्ग में सुमन्त्र ने लक्ष्मण को बताया कि एक समय महर्षि दुर्शमा वसिष्ठ के आश्रम में निवास कर रहे थे। उस समय राजा दशरय विसय्ट का दशी करने गये (७ ५१, २-४)।" "राजींद निमिन के अपने यत के लिये इनना यरण विया किन्तु इन्होने इन्द्र का यज पूरा कराने तक राजा स प्रशीक्षा गरने के रिये कहा। फिरभी राजाने गौतम ऋषि से अपना यज्ञ पूरा कर लिया।

(७, ४४, ६-११)।" "इन्द्र या यज्ञ समाप्त करा कर सीटने पर इन्होने देखा कि राजा, गीतम झदि महिषयों है, अपना यज्ञ करा रहे हैं। इस पर ऋड होकर इन्होंने राजा निमि को विदेह हो जाने का सीप दे दिया (७ ४१, १३-१७) ।" इनदे शाय की बात मनकर राजा निमि में भी इहे विदेह हो जान का साप दिया ( ७ ५४, १=-२० )। लक्ष्मण के यह पूछने पर वि इ होने अपना सारीर पूर किस प्रकार प्राप्त किया, श्रीराम ने बताया शरीर-रहित होने पर वसिष्ठ ब्रह्मा की शरण में गये जहाँ ब्रह्मा ने उनसे वरुण के छोडे हुये तेज में प्रविष्ट होने के लिये वहा (७ ५६, ५-१०)। सिन और बम्ण के बीर्य से मुक्त कुम्म से इतका प्रादर्भाव हुआ, और उनके जन्म प्रहण करते ही राजा इरवाकुने अपने पुरोहित पर के लिये इनका वरण वर लिया (७ ५७,७-९)। जब राजा मित्रसह नै वनतमेग यह का बनुष्ठान किया तो ये अपने तपोदल से उत यज्ञ की रक्षा करते थे (७ ६५, १८)। यस की समाप्ति पर एव राशस पूर्व-वेर का स्मरण कर विसच्छ के रूप मे राजा के सम्मूल उपस्थित हुआ और मासयुक्त भोजन माँगा ( ७ ६५, २०-२१)। "जब राजा की पत्नी ने इनके सम्मुख मासयुक्त भोजन रक्ला तो ये कद हो उठ और राजा में वहां कि उनका भोजन भी मासयुक्त होगा। इस पर अद्ध होकर जब राजा ने भी इन्ह साप देला चाहा तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोवते हुये इनसे कहा कि इनना रूप धारण करके ही किसी ने मासयक्त भोजन प्रस्तुन करने ने लिये कहा था । उस समय सारी बात जान कर इन्होंने राजा को वर दिया ( ७ ६४, २६-३६ ) ।" राजद्वार पर बाह्यण के विलाव को सुनकर स्रीराम ने इन्हें कामन्त्रित किया (७ ७४,२)। अपने हाय दामदेद आदि आठ बाह्मपो नो लेकर ये श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुये और श्रीराम न इनका सत्कार किया (७ ७४, ४-५)। श्रीराम ने इनसे अववमेध के सम्बन्ध मे परामर्स किया (७ ९१, २-८)। जब काल से वार्तालाप कर रहे थीराम के सम्मुल उपस्थित होकर रूहमण नियममञ्जू के होया हथे तो इन्होंने शीराम के चिन्तित होन पर उन्ह स्टमण का परित्याग कर देने का परामर्शे दिया (७ १०६, ७-११)। इन्होने थीराम के महाप्रस्थान काल के लिये उचिन समस्त वार्मिक दियाओं का विधिवत् अनुष्ठान निया (७ 208, 2 )1

रे, यसु, कुश और बैदमीं के एक पुत्र ना नाम है (१ २२,२)। इस्होंने 'गिरिटव' नगर की स्थापना नी (१ ३२,६)। इसकी पीच पर्वती के पिछी हुई राजधानी, गिरिडव, 'बसुमती' क नाम से प्रमिद्ध हुई (१ २२, ७)। मानकी नाम से प्रसिद्ध हुई सीन नदी दनने सम्बन्धित वी (१ ३२,९)।

 यस—धीराम ने बगस्त्य के आध्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १९)। इननी सरया आठ बताई गई है (३ १४, १४)। दुर्षर इनका पत्र या (६ ३०, ३४)। आठवें वस का नाम सावित्र या जिन्होंने समाली का वध किया (७ २७, २४-५०)। 'समालिन हत देटवा यमुना मस्मसास्त्रतम्, (७ २८, १)। ये भी राक्षमी के साथ मुद्ध के लिये निकले (७ २६, २७)। रावण इनके सामने युद्ध में ठहर नहीं सका (७ '२९, ३१)। शोराम की सभा में रापय-प्रहण के समय अपनी शृद्धता प्रमाणित करने ने लिये सीता ने इनका भी आवाहन निया ( ७ ९७, ८ )।

वे बसु, राजा नृय के पुत्र का नाम है। इनका राज्यामिपेक बरके राजा नुग ने ब्राह्मणो का द्याप भोगने के लिये गड्डी मे प्रवेश किया (0 28, =- 29)1

चारदा, एक गन्धरं बन्या वा नाम है जो माली की पत्नी थी ( ७ १, ४२)। इसने चार नियाचरों को जन्म दिया (७ ५, ४४)।

यसमती, वस् की राजधानी का नाम है (१ ३२,६)। घस्बीकसारा, कुवेर-नगरी (अलना) ना नाम है (२ ९४, २६)।

चिति. एक बानर मुख्यति का नाम है जो सेना सहित सुधीव के समक्ष उपस्थित हुये (४, ३९ ३८ )।

यातापि-धीराम ने ल्इमण से अगस्त्य द्वारा वातापि और इत्वल के वध की कथा का दर्णन क्या (३ ११, ६५-६७)। स्रोताम ने अगस्त्य द्वारा इसके वध ना वर्णन किया (३ ४३, ४१-४५)।

वामदेव, एक महर्षि ना नाम है जो राजा दशरब के माननीय ऋदिवज थे (१ ७, ४)। दसरय ने इनसे पुत्र प्राप्ति के लिये अध्वमेष यश ने अनुस्टान का परामर्श लिया (१ द, ६)। दशरय ने इन्हें आमन्त्रित करने के लिये कहा (१ १२, ४)। दशस्य ने इतमे मिथिला जाने की अनुमति माँगी (१६८,१४)। इन्होंने भी दशर्थ के साथ मिविला के लिये प्रस्थान निया (१ ६९, ४)। दगरव ने इनमें श्रीराम के राज्याधियेक की तैयारी करने के लिये वहा (२३,३)। दशस्य की मृत्यु के पश्यान दूसरे दिन प्रात काल समाम उपस्थित होक्र इन्होंने यसिष्ठको दूसरा राजा नियुक्त करने का परामनं दिया (२ ६७,३)। ये श्रीराम ने आश्रम से विमय्त आदि ने साथ अयोध्या छोटे ( २. ११३, २ ) । इन्होंने श्रीराम का राज्याभियेक कराने में वसिष्ठ की सहाबनाकी (६ १२०,६१)। राजद्वार पर बाह्मण का विलाय मुतकर धाराम ने इन्ह बामन्त्रित किया (७ ७४,२)। ये विसिध्य में गाय थीराम के पान आये और श्रीराम ने इनका सत्कार किया (७ ७४, ४–५)। श्रोराम ने अस्वमेम के बायोजन के सम्बन्ध में इनसे परासर्व किया ७९१.२–६}।

खामन-ये छिद्धाधन ने निवास करते थे 'एप पूर्वाधाने राम नामनस्य महास्यत् (२.९% ३)। देशो ने दिन्तु को सामन रूप धारण करके विन ते यात्रा जाने के लिये केरिल दिना (१ २९ ९)। विश्वामिन इनमें भक्ति सक्षते थे (१ २९, २२)।

सामना, एक अप्तरा का नाम है ज्यिन भरताच मुनि की भाषा से भरत के सत्कार में उनके समीप मुख किया (२ ९१, ४६)।

वायव्य, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कियाथा(१२७१०)।

द्याय-इन्होंने कुशनाम की सी पुत्रियों को अपनी मार्था दन जाने के लिये कहा ( १, ३२ १४-१६ )। बुधानाम की पुत्रियों ने हुँसते हुये अवहेलना-पूर्वक इनके इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया (१ ३२, १७-२१)। इन्होंने कृषित होकर उनके सरीर में प्रविष्ट हो उनके अलो को मोडकर टेडा कर दिया जिसस वे कूबडी हो गई (१ ३२, २२-२३)। कूटजरव की प्राप्त होकर द्रानाभ की पुत्रियों ने अपने पिता को अशुभ माग का अवलम्बन करके बला-त्कार करने की वायु की इच्छा की बताया (१ ३३, २-३)। इहाइल के साय विवाह के समय उन कन्याओं के कुब्जत्व को इन्होंने दूर कर दिया (१ ३३, २३-२४)। देवताओं ने अग्नि को इनके सहयोग से शिव का तेज धारण करने के लिये कहा (१ ३६, १८)। इन्द्र ने दिति के गर्भ के जो सात दूकडे कर दिये उनमें से तीसरा दिव्य वायु के नाम से विख्यात हुआ (१ ४७, ५ ८)। श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौरात्या ने इनका बावाहन किया (२ २४ १३)। श्रीराम ने अगुस्य के आथम पर इतके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १६)। श्रीराम ने इनसे भी सीना का पता पूछा (३ ६३, २७)। मैंनाक पर्वत ने बताया कि पूर्व काल में जर इन्द्र अपने बच्च से उसका पख काट देना चाहते में तो बायु देवता ने सहता उने समुद्र में गिरा दिया ( १ १, १२६ )। ये भी राषण के भय से अञ्चोक वाटिना म अधिक वेग से नहीं बहते थे (४ १३, ६३)। हनुमान् ने अपनी सपणता के निधे इनकी स्पृति की (१ १३, ६५)। रावण को अपना परिषय देने हवे हामान ने अपने को इनका औरस पुत्र बताया (४ ५१, १५)। सीता ने अस्ति में प्रदेश करते समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये इनका भी बाबाहन किया (६ ११६, २८, गीना प्रेस संस्करण)। "जर इन्द्र के बच्च प्रहार से बाहत होकर इनके पुत्र, हनुमान, आहन हो गये तो कुद्ध होकर

इन्होंने अपनी गति रोक दी। इनकी गति एक जाने से पीडित होकर देवगण ब्रह्मा की शरण में आये। ब्रह्मा ने बताया कि इनके पुत्र पर बच्च प्रहार होने के बारण ही य कुषित हैं। तदनन्तर इन्ह ही मुख और सम्पूर्ण जगत बताते हमे दवा के साथ ब्रह्मा इनके पास आये । उस समय इन्हें अपने गोद मे अपने पुत्र को लिये हुये देलकर ब्रह्मा सहित समस्त देवनाओं को अत्यन्त दया आई (७ ३४. ४८-६४)। देवनाओं ने इनके पुत्र, हनुमान , को जीविन करके करतात दिये और उसके बाद ये हनमान को लेकर अञ्जना के घर आये ( 0 35, 2-75)1

बाराणसी, काशिराज की पूरी का नाम है। यह सुन्दर परनोटो और मनोहर फाटको से सुधोभित थी (७ ३६, १७) श्रीराम से सत्कृत होकर काशिराज न अपनी इस परी की बोर प्रस्थान किया (७ ३८, १९)।

धायभन्न, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरअञ्जयनि के स्वगंतीक चर जाने के परचात श्रीराम के समझ उपस्थित होकर राक्षती से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६,४ द−२६)।

चारुण-पाश, वरुण ने पास का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रोराम की सम्पित किया या (१ २७, द )।

धावणी, बरण की बन्या, सुरा, की अभिमामिनि देशी का नाम है जो समुद्र-मन्यन न प्रकट हुई थी (१ ४५, ३६)। अदिति के पूत्रों ने इस अतिन्य मृत्दरी को परण कर लिया जिमसे ( मुरा के सेवन के कारण ) ही वे 'मुर' बहुलाये (१ ४५, ३७-३८)। यालिखल्य, एर प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभाह मुनि

के स्वर्गेनोक चले आन के पश्चात् श्रोराम के समक्ष उपस्थित होकर राझसीं से अपनी रक्षा करने की बार्यना की (३ ६,२ ८-२६)। रावण ने समुद्र क तटवर्ती प्रान्त की इन महारमाओं से भी सुशोमित देला (३ ३४, १४)! ये मैनाक पवन के उस पार निवास करते थे (४ ४३, ३२)।

थालिन, एक बानर का नाम है जो सुबीब के जबेटड आना और उनमें रायुना रखने थे (१. १,६२)। सुबीव के गर्जन करने पर इन्होंने अपने मवन से बाहर निकल कर उनमे युद्ध तिया परन्तु थीराम ने एक बाग मे ही इनका यय कर दिया (१ १,६=-६९)। इनके मुग्रीन के साथ गुढ, श्राराम द्वारा इनके विनाश, तया तारा के इनके लिये विलाय का बान्मीनि ने पूर्वदगा कर जिया या (१ ३, २३-२४)। इन्द्र ने इन्हें उत्पन्न विया (११७,१०)। ये मुदीव के भारा थे, और हरुमान् आदि समस्त वानर इतकी सेवा म तत्रर रहते थे (१.२७,३१-३२)। "मुग्नीव ने श्रीराम की

बताया कि उन्हें उनके बडे श्राता वालिन् ने घर से निकाल कर उनके साथ भैर बांप रिया है। इन्हों के त्रास और भय से उद्धान्त चित्त हो दन म निवास करन और अपनी भागों के छोत लिय जाने का समाचार बताकर सुबीव ने श्रीराम से इनके नय हे अभयदात देन की प्रायना की जिस सुनकर थीराम ने इनके दध की प्रतिज्ञा की (४ ५,२३−३०)।" "सुप्रीव ने ओराम की बताया कि वाल्नि ने उनका तिरस्कार करते हुये युवरान पद से भी ब्युत कर दिया। इतना ही नहीं उनकी स्त्री को भी छीन लिया। सुपीय ने बताया कि इतना होने पर भी वालिन् उनके दिनाश के लिये यलाधील है ( १ ५, ३२-३४)।" सुधीब ने श्रीराम को इनके साथ अपने वंर का बारण बताया (४९)। मुगीन ने इनके साथ अपने वैश तथा इनके द्वारा निष्कासित कर दिये जाने का बृतान्त बताते हुये श्रीराम में इनके बिनाय का निवेदन किया ( y १०, १-३० ) । श्रीराम ने इनके वध का सुवीय को आश्वासन दिया ( ४ १०, ३१-३१ ) । सुग्रीय ने इनके परात्रम का वर्णन करते हुये कहा: बारित चारो समूद का सुर्योदय के पूर्व ही अमण करके भी सकते गही थे। वे पर्वतों के शिखरो पर चढकर बढ़े-बढ़े शिखरों को उठा नेते थे (४ ११, २-६)। 'नाली नाम महाप्राज राजपुत्र प्रतापवान्। अध्यास्ते वानर श्रीमान्तिन ध्कियामतुल्यमाम् ॥' (४ ११, २१)। इन्होंने दुन्दुमि नामक दैत्य से, जो भैसे का रूप बनाकर इनमे युद्ध के लिये उपन्तित हुआ, घोर युद्ध करते हुए एक वय करके उनके मृत धारीर को दोनो हाथों से उठाकर एक योजन दूर फॅक दिया (४ ११, २६-४७)। 'जब मत्तुसुनि ने इन्हें साथ दे दिया ती में मुनि से समान्यावना के लिये उनके पान गये परतु मुनि ने इतन आदर नहीं किया। मुनि के ही साप के कारण में ऋथ्यमूत क्षेत्र मे प्रवेच नहीं करते में (४ ११, ५९-६३)। 'क्य त वार्तिन हत्तु समदे सत्यते नृप', (४ ११,६८)। 'कस्मिन्कर्मेणि निवृति खृद्ध्या वालिनो वसम्', (४ ११, ६९)। सुबीन ने रुदमण से कहा 'पूर्वकाल मे वालिन ने धाल के मात ग्रुपी को एव एक करके कई बार बीच डाला या, अत श्रीराम भी यदि इनमें से किसी एक हुन वो नेदन नर देने तो मुझे उनके द्वारा वाल्नि के दय का विश्वास हो जाया (४ ११ ७०-७१)। पूरस्य तूरमानी च प्रस्थानवल्योरा । बल-बान्वानरो वाली सदुगेष्वपराजित ॥', (४ ११, ७४) । 'बार्ड समारा-प्रत्य फित काय पुरा सने। क्यु सप्रति निर्मातस्तुनमृतरण गायत ॥" (४ ११,८७)। भीराम की प्रेरमा पर वन सुमीय ने आकर राष्ट्रे रुकारा तो रहोने सुधीय को पराजित कर दिया, और जय सुधीय प्राप साडे हुये तो उनका पीछा किया, परन्तु उनके मतञ्जयन में प्रवेश कर जाने के कारण

ये लौट आये (४ १२,१३-२३)। 'अलकारेण वेयेण प्रमाणेन गरेन च। त्व च मुग्रीव वाली च सद्भी स्य परस्परम ॥', (४ १२, ३०)। शीराम ने सुयीव की इनके भय की समाप्त कर देने का आश्वासन दिया (४ १४, १०-१८)। "जब सुग्रीव ने किष्किन्धापुरी मे आकर इन्हे ललहारा तो ये अन्तःपूर मे थे। सुग्रीव की गजना सुनकर इनका समस्त वारीर त्रीध से क्षमतमा उठा और ये राहग्रस्त सूर्य के समान निष्प्रभ दिलाई पड़ने लगे (४ १५, १-३)। 'वाली दण्टाकरालस्त कोषाहीप्तानिकोचन । भारपुरपति-तपद्मस्तु समृगाल इव ह्रद ॥' (४ १५,४)। सुधीव की गजना सुनकर जब ये बाहर निक्लने को उद्यत हुये तो इनकी पत्नी ने इन्हें समझाया (४ १५, ५-६)। इन्होने अपनी पत्नी सारा, के शुभ परामशं को ग्रहण नही किया (४ १४, ३१)। इन्होंने तारा को फटकारते हुये अपने पराक्रम का वर्णन किया और तारा को लौटाकर न्वय युद्ध के लिये सन्तद्ध हुये (४ १६ १-१०)। तारा ने इनका मगलनामना से स्वस्तिवायन किया (४ १६. ११-१२)। "तारा के औट जाने पर वे सुवीव से युद्ध के लिये बाहर निक्से । सुपीव को देखकर इन्होने अपना लेंगोट कस लिया और उनसे मस्लयुद्ध करने लगे । इन्होंने सुग्रीव को अत्यन्त त्रस्त कर दिया जिससे सुग्रीव भयभीत होकर इघर उघर श्रीराम की ओर देखने लगे (४ १६, १४-३०)। शीराम ने अपने महान् वाण से इनके वशस्थल पर प्रहार किया जिससे ये तत्वाल पृथिवी पर गिर पडे (४ १६, ३४-३५)। इनके शरीर से जल के समान रक्त की घारा बहने लगी जिससे ये सर्वेषा रक्तरजिन हो गये (४ १६, ३८)। 'श्रीराम के बाग से ब्राहन होक्र ये मूर्मि पर गिर पडे। उस समय भी इनके शरीर को योगा, प्राण, तेज और पराकम इन्हें छोड नहीं सके थे, क्योंकि इन्द्र की दी हुई रत्न जटित थेष्ठ सूवणें माला इनके प्राण, तेज, और शोभाको घारण किये हुये थी (४ १७, १-७)।" 'महेन्द्रपुत्र पनित वालिन हेममालिनम्', (४ १७ ११)। 'जद श्रीराम इनके समीप आये तो इहोंने छिपकर बाण प्रहार करने ने नारण श्रीराम की अन्मेना भी और वहा 'जिस प्रकार मध-वैटम द्वारा अपहृत स्वेतास्वतरी धृति वा हमग्रीय ने उद्धार क्या या वैसे ही मैं बापके आदेश से सीता को, मदि वे समुद्र ने जल या पाताल में भी होती, तो वहाँ से हा देता । मेरे स्वगंली र-वासी होने पर सुप्रीय को जो यह राज्य प्राप्त होगा वह उचिन हो है। अनुषित इतना ही हुआ हि आपने रणभूमि में गरा अधमंपूर्वन यथ हिया ।' ऐसा क्टबर से प्राहो गर्ने। उस समय इनका मूख सूख गया और बाण के आपात से इहें बत्यन पीडा होने लगी (४ १७, १३-५२)।" इन्ह उत्तर देते हुये

श्रीराम ने इनके बद का श्रीचित्व बताया जिससे निरुत्तर होकर इन्होंने क्षमा मौगने हुये सुबीव तथा बजुद बादि की रक्षा के लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने इन्हें तदनुकूल आश्वासन दिया (४ १८)। युद्धमृभि में इनके आहत होने का समाचार मुनकर इनही पत्नी, तारा, ने इनके पास आने का आग्रह विया और फिर इनके पास आकर जिलाप करने लगी (४ १९)। वास ने इनके निकट मोर विलाप किया (४ २०)। ताराने कहा कि वपने पति का अनुगमन करने से प्रवक्तर और कोई कार्य उसके लिये उचित नहीं हो सकदा (४. २१, १६)। "इन्होंने सुगीव और बज़द से अपने हृदय की बाती की प्रगट किया । तदनग्नर सुधीव को अपनी दिव्य सुवर्णमाला देते हुए उनसे स्रीराम के प्रति निष्ठायान् रहने के लिये नहां। अपने पुत्र, अङ्गद, को भी इन्होंने सप्रीध के प्रति आदर-भाव रेखने का उपदेश किया। इस प्रकार महकर इन्होंने प्राण-त्याण किया (४ २२, १-२४)।" इनकी मृत्यु हो जाने पर समस्त बानर युवपति विलाप करने लगे और किष्किन्या पुरी, उसके उद्यान, पवंत, और वन भी मूने हो गये (४ २२, २५-२६)। इन्होंने गोलभ नामक गन्धवं से पन्द्रह वर्षों तक बहोशन चलने वाला युद्ध किया और सोलहवी वर्षे बारम्म होने ही उसका वध कर दिया (४ २२, २७-२९)। अपने मृत पति को देखकर तारा विलाप करती हुई पृथिवी पर गिर पडी (४ २२, ३१)। नील ने इनके शरीर में घँसे हुये वाण को निकाला जिससे इनके शरीर के समस्त पावों से रक्त की बारा निकल्ने लगी (४ २३, १७-२०)। माता की आजा से अञ्जद ने इनका चरण स्पर्ध किया (४ २३, २४)। इनके लिये विलाप करते हुये तारा ने अपना वय कर देने के लिये भी श्रीराम से निवेदन किया जिससे वह परकोरु में भी इनके साथ रह सके (४. २४, ३१-४०)। स्प्रमण ने सुपीय से इनका बाह-मस्कार करने के लिये कहा (४ २५, १२-१८)। इमझान मृमि में ते जाते के लिये मुग्रीय ने इनके शव को शिविका में रखकर उसे पुण्यमालाओं से बलकृत किया (४,२५,२६-२९)। भ्र वालिप्तामिहनो वनताच्छोपिनमुद्दमन्', (४ ४८, २०)। 'सुप्रोवश्चेय वाली च पुत्रौ धनवरासुमी। लोके विश्वनकर्माऽमूद्राना वाली निता समा।', (४ १७,६)। 'हनो वाली सहीवल', (१ १६,७)। 'बाली च सह मुग्रीवो', (१ ४६, १०)। 'ताकी बानरपुद्भव', (५ ११, ११)। 'त्वयान च बालिना', (५ ६३,५)। इन्होंने रावण को पराजिन कर दिया जिसके पश्चात् रावण इनका मित्र बन गया (७३४)। इनके पिता का नाम ऋसराज या (७. ३६, ३६)। इसके दिताने ही इन्हें राजा बनाया (७. ३६, १८)। यदापि इतमे और इतके आता सुग्रीय में बचपन से ही २१ बा० को०

सस्य भाव था, तथापि बाद मे दोनों में वैर हो गया (७ ३६, ३९-४१)। यालमीकि, एक महर्षि का नाम है। इन्होंने देविष नारद से इस ससार के

गुणवान, बीयंवान, धर्मज, उपकारक, सत्यवक्ता और इंडप्रतिज्ञ पुरुप के सम्बन्ध में पूछा जिससे देवगण भी भयभीत होते हैं (१ १, १-५)। इन्होंने अपने शिष्यो सहित देवपि नारद वा पूजन किया (१ २,१-२)। "देवपि नारद के देवलोक पद्यारने के पश्चान् ये जिय्यो सहित तमसा के तट पर पहुँचे । वहाँ इन्होंने व्याध के द्वारा कौश्वपक्षी के जोड़े में से नर पक्षी के मारे जाने से दूसी प्रई उसकी भागों के करण दिलाप की सुनकर व्याध को शाप देने हुये कहा 'नियाद ! तझे नित्य निरन्तर कभी भी शान्ति न मिसे बयोकि तुने इस की व के जोड़े में से एक नरपक्षी की, जो काम से पीड़ित हो रहा था, विना किसी अपराध के ही हत्या कर की है।' (१ २, ३-१४)।" "तदनन्तर इन्हें इस बात की चिन्ता हुई कि इन्होंने जो कुछ कहा उसे क्लोक रूप ही होना चाहिये अथवा नहीं । इनके शिष्य, भरद्वाज, ने कहा कि इनके वाक्य को इलोक रूप ही होना चाहिये। अपने श्लोक पर विचार करते हवे ही ये शिष्य सहित अपने आश्रम पर आये । उम समय वहाँ लोककर्ता ब्रह्मा ने उपस्थित होकर इनकी मन स्थिति को समझते हुए इन्हें श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का क्लोकबद्ध यणन करने के लिये कहा । बह्या ने कहा कि श्रीराम का गृप्त या प्रगट बुतानी, तथा लदमण, सीता और राक्षसो का गुप्त या प्रगट चरित्र इन्हें पूर्णतया ज्ञात और इनके द्वारा अकित कोई भी वर्णन श्रुटिपूर्ण नहीं होगा । तदनन्तर इनकी तया इनके रामायण की चिरन्तन कीर्नि का आशीर्वाद देकर बहुए अन्तर्धान हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर इन्होंने श्रीराम के चरित्र को लेकर सहस्रो श्लोको से युक्त और मनोहर पदो से समृद्ध रामायण नामक महाकाव्य की रचना की जिसकी रचना में समता, पदों में माध्य और अर्थ में प्रासादगुण की अधिकता है (१ २, १६-४३)।" इन्होंने नारद के मूल से घमं, अप एव कामरूपी फल से युक्त हिनकर तथा प्रगट और गुप्त, सम्पूर्ण रामचरित्र की मुनकर पून भलीमाँति साक्षारकार करने वा प्रयस्त किया (१. १, १)। इन्होंने सम्पूर्ण महाकाव्य, रामायण, का पूर्वदर्शन करते हुये सक्षेप मे रामक्या का निरूपण किया (१३)। " "इन्होंने धीराम के सम्पूर्ण वरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया जिसने पौबीस हजार क्लोक, पाँच सौ सर्व तथा सान काण्ड है। तदनन्तर इन्होंने कुसऔर लद को इस काव्य का गायन करना सिसाया (१ ४,१-१३)।" महर्षि वाल्मीवि द्वारा विणित आश्चर्यमय रामायण काव्य परवर्ती कवियों वे लिये शेष्ठ आधारिशाला बना (१ ४, २६)। थीराम बादि ने इनके आध्यम में प्रवेदा करके इनकी प्रणाम करने के पत्रवातु अपना परिचय दिया (२ ५६, १५-१७)। 'शृणोति य इद बाव्य पूरा वात्मीकिना कृतम्', (६ १२८, १११-११२)। श्रीराम ने तरमण को बादेश दिया कि वे सीता को तमसा-तट स्थिन इनके बाश्रम के निकट छोड आयें (७, ४६, १७-१९)। विकाप करती हुई सीता का समाचार मुनि-कुमारो ने इनके पास पहेंचाया (७ ४९, १-२)। मुनि-कुसारो की बात मुनकर ये तक स्थान पर काये जहाँ सीता विराजमान थी (७.४९, ७-९, गीता प्रेस संस्करण)। "शोकप्रस्त सीता को पहुचानते हुए इन्होंने उनसे कहा कि उनका समस्य वृतान्त इन्होंने जान लिया है। तदनत्तर इन्होंने सीना को अपने आध्रम में ही निवास करने के लिये नहा (७ ४९, ६-१२)।" सीता ने इनके चरणों से प्रणाम किया और तदनन्तर इनकी आजा शिरीवार्य की (७. ४९, १३-१४)। इन्होंने काधम में निवास करनेवाली मुनियर्लियों को सीता का परिचय देते हुये उनसे सीता की देख-रेस करने के लिये कहा (७, ४९, १७-२०)। "लवणासुर का वप करतेके लिये जाते समय चनुष्त इनके आध्य पर पहुँचे जहाँ इन्होंने उनका स्वागत किया । तदनन्तर इन्होंने शतुच्न को कल्मावपाद की कथा स्नाया ( ७, ६५ )।' अर्थराति के समय मुनिकुमारों ने इन्हें सीता के प्रस्त होने का शुभ-समाचार दिया ( ७ ६६, २ )। "इन्होने असब होकर सूर्तिका-गृह में प्रवेश किया और कुशाओं की मुद्रा तथा उनके तब लेकर मत-बाधा के निवारण नी रसा-विधिका उपयेज दिया । तदन्तर इन्होंने भीता के बहे और छोटे बालको का कमत 'कुच' बोर 'लब' नाम रक्ता ( ७ ६६, ४-९ )।" स्वणा-सुर का यथ करने के बाद बारहवें वर्ष अयोध्या छोटते समव दानुष्त मार्ग मे इनके स्राथम पर कके (७ ७१, ३-४)। इन्होंने शतुझ को अति-अति की कवार्ये सुनाते हुये सदग दश्च के लिये उन्हें बन्यवाद दिया (७. ७१, ४-१३)। इनके बाधम में रामचरित्र से सम्बद्ध गायन सुनकर जब चकित हुये सैनिको ने रातुष्य से इस सम्बन्ध में इतते पूछते के लिये कहा तो रातुष्य ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया (७ ७१, २१-२४)। राष्ट्राम ने इनते विदा ली (७ ७२, ३-६)। "धीराम के अध्वमेध यज्ञ मे ये भी उपस्थित हुये । तदनग्ता इन्होंने अपने दो शिष्यों को सब जोर भूम-फिर कर रामायण-काव्य का गायन करने या आदेश देते हुये कहा कि यदि श्रीराम मी उनका गामन सुनना काहें तो वे उन्हें सुनायें किन्तु अवने परिचय के रूप मे उनके अपने को बाल्यीकि का शिष्य कहें (७ ९३)।" श्रीराम के पूछने पर रामायण-गान करनेवाले दोनो मुनि-कुमारो ( त्व-कुरा ) ने बताया कि उनके काम्य के रविवता शात्मीकि हैं बो उस समय मंत्र स्यव पर प्यारे हैं (७ ९४,

२३ - २९)। श्रीराम ने इनके पास सदेश भेजा कि यदि सीता का चरित्र गुढ है तो ये उन्हें लेकर आयें और जनसमूदाय में उनकी शुद्धता प्रमाणित करें (७. ९४. २-६)। जब श्रीराम के दतो ने इन्हें यह समाचार दिया तो इन्होंने उसे स्वीकार किया ( ७. ९४, ७-१० )। इनका उत्तर सुनकर श्रीराम प्रसन्त हुये (७ ९५, १२)। ये सीता को अपने साथ लेकर श्रीराम की सभा मे आये (७ ९६, १०-१२)। जनसमुदाय के बीच मे आकर इन्होंने विश्वास-पूर्वक सीता के चरित्र की गृहता प्रमाणित की (७ ९६, १४-२४)। 'बाल्मीकिनैवमुक्तस्त राघव प्रत्यभावत । प्राञ्जलिजंगतो मध्ये दृष्टा ता बरवर्णिनीम् ॥', (७ ९७, १)। 'जन्मप्रभति ते वीर स्लद् खोपसेवनम् । भविष्यदुत्तर चेह सर्व वाल्मीकिना कृतम्।।" (७ ९८, १७)। श्रीराम ने इनसे अपने भावी चरित्र से युक्त उत्तरकाण्ड को सुनाने के लिये कहा (७. ९४, २४-२६)। 'एतावदेतदाल्यान सोत्तर ब्रह्मपुजितम्। रामायणमिति स्यातं मुख्य वाल्मीक्ति कृतम् ॥', ( ७ १११, १ ) । 'आदिकाव्यमिदं त्वापं पुरा वाल्मीकिना कृतम । यः भ्राणीति सदा भक्त्या स गच्छेद वैष्णवी सनुम ॥ (७ १११, १६, गीता प्रेस सस्करण) ।

यासकि, एक सपं का नाम है जो भोगवती परी में निवास करते थे। इनके क्षेत्र में सुपीव ने सीता की खोज के लिये हनमान आदि वानरों को भेजा (x x8.3=)1

विकट, एक राक्षस का नाम है जिसके दथ का विभीषण ने उल्लेख किया (६ ६९, १२)। श्रीराम ने अयोध्या लीटते समय सीता को वह स्थल दिखाया जहाँ अङ्गद ने इसका वघ किया था (६ १२३, ८)। यह सुमाली कापुत्र या (७ ४,४०?)।

यिकटा, एक राक्षसी का नाम है जिसने सीता की रादण की मार्या बन जाने के लिये धमकाया ( ५ २३, १५ )।

बिकु चि, बुधि के कान्तिमान पूत्र, एक मुर्बवशी राजा का नाम है। इनसे महाप्रनापी बाण उत्पन्त हुये (१ ७०, २२-२३, २ ११०, ६-९)

विरुत, दूसरे प्रजापति का नाम है जो कदंन के बाद हुये ये (३१४,७)।

विधन, एक राक्षत का नाम है, जिसके भवन मे हुनुमान गये ( 4 4, 73 ) 1

 विजय, दरारय के एक मत्री का नाम है (१ ७,३)। श्रीराम के स्यागत के लिये ये भी हाथी पर चढ़ कर खयोच्या से चले (६ १२७ १०)। क्षम्य मन्त्रियों के साथ में भीराम के अन्युवय तथा नगर की समृद्धि के थिये परस्वर मञ्जूषा करने रुपे (६ १२८, २४)। इन्होंने खोराम का राज्याभिषेक कराने से बांगरू को सहायता को (६ १२८, ६१)।

२, विजय, एक दूर का नाम है तिन्हें दशरध की मृत्यु के परवाद विधिष्ठ के अरत को अयोध्या दुलाने के लिये भेना था (२ ६८, ४)। ये राजगृह पहुँचे (२, ७०, १)। केकबराज ने इतका ल्यागत किया निराक परवाद इत्होंने भरत को विध्यक का समाजार तथा जरहार आदि दिया (२ ७०, २-४)। भरत की बातो का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे सीत्र अयोध्या चलते के छिने कहा (२ ७०, ११-१२)।

 विजय, एर हास्यकार का नान है जो बीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३.२)।

चिदेह, एक देश का नाम है जहां सुयोव ने सीना की सोज के लिये विनत को भेजा था ( ४ ४०, २२ )।

विवाधर, एक प्रकार के वर्ष-देखाओं का नाम है (१ १७, ९ २३)। धीराम ने सीता को चित्रकृट की योगा दिखाते हुँदे दक्की हिक्सों के मनीरण कीत-स्थालों को द्वारा की प्रवास के किया है। इसे की प्रतास के दिखायां (२. ९४, १२)। "वह रामुर-स्कृत के किने सुमान महेन्द्र पर्वत पर आक्ष्य हुंदे हो उनके धार से दक्ते पर्द पह पर्वत टूटने हमा। इस समय इन छोगों ने ग्रामा कि मून लोग जो होड रहे हैं (१ १, २२)।" से लोग अन्तरिक्ष में सहे होडर दस वर्ष की देशने हमें (४, १, २२)।"

१. विश्विजिञ्जह, एक राक्षण का नाम है जिसके प्रथम से हुआगून गये (४ ६, १६-२४)। हहानाई ने देनके प्रथम ने बाग कमा दी (४ ५४, १३)। प्रथम ने करो ग्राम करने रुप्तमान में देन की प्रथम ने १६ ६)। प्रथम ने करो ग्राम करने रुप्तमान में मेरित करने की जाता की जिले जुरुकर इसने कपनी माध्य प्रयट की (६ ६३, ४-४)। प्रथम ने इसे दुप्तमान की होता की एम का कटा हुआ यर दिलाक के करने कहा निवास प्रथम ने किने कहा निवास पानन करते हुँचे दसने वह महाक वीला के निकट रुप्त दिया (६ ३१, ३८-४२, ४५)। विश्वीयण ने इसके वच का उल्लेश हिया (६ ८९, १८)। वर्षाय्या की देनके वच का उल्लेश हिया (६ ८९, १८)। वर्षाय्या की देनके वच का उल्लेश हिया (६ १२३, १४)।

२. विद्युज्जिह, नालका के पुत्र, एक राक्षस का नाम है जिसके साथ रावण ने वयनी बहन, गूर्पेगसा, का विवाह किया (७ १२, २)।

विद्युतके. यु, एक राक्षस का नाम है जो हैति और मया का पुत्र या (७ ४, १७)। यह भूयं के समान प्रकाशित और तेजस्वी या (७ ४, १८)। इसका सालवटबूटा के साथ विवाह हुआ जिसके गर्म से इसने एक पुत्र (सुकेश) को जन्म दिया (७ ४, १९-२५)। इनका पुत्र सुकेश के नाम से विख्यात हआ (७ ४. ३२)।

विद्यहंष्ट्र, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसे इन्द्रजित् ने बाहत कर दिया

( & 63, 4= )1

विद्यदस्त्य. एक राक्षस का नाम है जिसके भवन मे हनमान गये

( 8 8. 33 )1

विद्यनमाली, एक वानर प्रमुख का नाम है जिसके भवन को छदमण ने देखा (४ ३३, १०)। हनुमान् इसके भवन मे गये (४ ६, १९)। सपेण इसके साथ यद करने लगे (६, ४३, १४)। स्पेण ने इसके साथ घोर युद्ध करते हुये अन्तत इसका वघ कर दिया (६ ४३, ३६-४२)।

विधाता-श्रीराम ने अगस्त्य के आध्रम पर इनके स्थान का दर्शन विया (३ १२, १८)।

विधृत, प्रजापति कृशास्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसकी विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया या (१ २८, ८)।

 चिनन, एक बानर यूथपित का नाम है जो पर्वत के समान विद्यालकाय, मेष के समान गम्भीर गर्जना करनेवाले, दलवान्, तथा बानरों के शासक पे । ये चन्द्रमा और मुर्य के समान कान्तिवाले वानरों के माथ सग्रीव की सेवा में जपस्यित हुये । सुप्रीव ने इन्हें एक साल बानरों के साथ पुर्वदिया में सीता की खोज ने लिये मेजा (४ ४०, १६-१९)। इन्होंने पूर्व दिसा नी बोर सीना की क्षोत्र के लिये प्रस्थान किया ( ४ ४५, ५ )। 'एप द्दंरमकाशो विननो नाम यूगप । पित्रश्वरित पर्णासा नदीनामूत्तमा नदीम ॥ पितृ शतसहस्राणि बलमस्य प्लवगमा ', (६ २६, ४३-४४)।

२, बिनत, एक प्राम का नाम है जिसके निकट भएन ने केण्य से लीटते समय गोमती की पार तिया था (२ ७१, १६)।

 विनता—कीसल्या ने कहा कि पूर्वकाल में दिवता ने अमृत लाने को इच्छाबाले अपने पुत्र गरह के लिये जो मगल कृत्य किया वा वही मङ्गल थीराम को प्राप्त हो (२ २४, ३३)।

२ विनता, एक राह्मधी का नाम है 'तजस्त विनता नाम राह्मधी

भीमदर्शना (५ २४, २०)।

चिनिद्र, प्रजापनि कृशास्त्र के पुत्र, एक अस्त का नाम है जिसे विश्वामित्र ने धोराम को समयित कर दिया (१ २६.६)।

चिरुष्य-मुपीय ने यहाँ निवास करनेवाले बानरो को भी आमन्त्रिन करने का आदेश दिया (४ ३७, २)। यहाँ से ठाल रगवाले भयानक, पराक्षमी श्रीर मयकर स्वधारी दल करव बावर सुबोब के पास आवे (४ ३७, २४)। इसरी पुकाओं में हनुमान् बादि दानरी न सीता दी खोद की ( ४. ५०, १ )। 'एप विल्ला गिरि श्रीमालानाहुमलनायुन', (४ १२ ३१)। इसके पारवंवती पूर्वत पर बैठें हमें बातर समय की अवधि दोत जाने पर भी सीता की खोज में सफल न होने के कारण विन्तिन हो गय (४ ५३, ३)। सम्पाति अपने पश्च जल काते के कारण इस पर्वन पर गिरे (४ ६०, १६)।

विषाशा, एक नदी का नाम है। केकम जाने समय दक्षिण्ठ के दन इसके तट से होने हये गये थे ( २ ६व, १९ )।

चित्रध. देवमीड के पुत्र और महीधक के पिता का नाम है ( १

७१, १०)। चिमागडक, कार्यप के पुत्र एक महर्गि का नाम है (१९,३)। इनके पुत्र कत्यागृद्ध वेदों के पारगामी विद्वात थे (१ ९, ११)। ऋष्यपुत्र में अपने पिता के रूप में इनका परिचय दिया (१ १०, १४)।

विभीषण, श्रीराम ने इन्हें तका के राज्य पर अभिषिक्त किया ( १. १, ६१)। इनकी योराम के साथ मैत्रो तथा इनके थीराम को रावण-थथ का उपाय बनाने का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१३,३४)। राम को अपना परिचय देने हुचे सुबंगला ने इन्ह अपना भाता बताया (३. १७, २३)। हनमान इनके भी भवन मे गये (४ ६, १८)। बीजा ने हनमान को बताया कि इनके सममाने पर भी रायम ने उन्हें श्रीयम को लीटाना स्वीकार महीं किया ( १ ३७, ९ )। इतकी पुत्री का नाम कला था ( १, ३७, ११ )। इन्होंने दत-यथ अनुचिन बजाकर रावण स हनुमान को कोई अन्य दण्ड देने का निवेदन किया ( १ ६२ )। रायण ने इनके निवेदन को स्वीकार कर लिया (५ ५३,१-२)। हनुमान् ने लहादहन के समय इनके मदन में आग नहीं समाई ( १ १४, १६ )। इन्होंने रावण में बीराम की अजेचना बताकर सीना को सीटा देने का अनुरोध किया (६ ९, ७-२३)। इन्होंने रावन के महल में जारर बपस्तूनों का भय दिखाते हुये सीता को लौटा देने का खायह किया परन्तु रावण ने इतकी बात को न मानकर इन्हें वहाँ से दिया किया (६ १०)। इन्होंने राक्य की समा में उपस्थित होकर उसके बरमी में मस्तक झुखाया (६ ११, २८)। इन्होंने श्रीरान को सबेप बताकर सीना को लौटा देने की सम्मति दी (६ १४)। जब इन्द्रजित् ने इनका उपहास किया तो उसे फटकारते हुये इन्होते रावण की सभा मे अपनी उचित सम्मति प्रदान की (६ १४)। रावण ने इनका तिरस्कार किया, परन्तु ये भी उसे फन्कार कर वहाँ से चले आये (६ १६)। ये श्रीराम की घरण में उपस्थित हुये (६ १७, १-४)। इन्हें देलकर सुग्रीव ने अन्य वानरो के साथ इनके सम्बन्ध मे विचार किया (६ १७, ५)। इन्होने आकाश मे ही स्वित रहकर अपना परिषय देते हुये कहा कि जब रावण ने सीता को छोटा देने की इनकी सम्मित का निरस्कार किया तो ये श्रीराम की श्वरण मे उपस्थिन हुये (६ १७, ११-१७)। इनकी बात सुनकर सुग्रीय ने श्रीराम की इनका समाचार देते हुये इन पर स'देह प्रगट दिया (६ १७, १८-२९)। श्रीराम ने सुप्रीय की बात सुनकर अन्य बानरो से इनके सम्बन्ध मे परामशं किया (६ १७, ३२)। अज़द ने इननी परीशा लेने का परामर्श दिया (६ १७, ३८-४२)। इसी प्रकार अन्य वानरो ने भी इन पर शहू। प्रगट की (६ १७, ४३-६६)। "श्रीराम चरणागन की रक्षा का महत्त्व एव अपना वत बलाकर इनसे मिले (६ १ ६)। 'आकाश से उतरकर इन्होंने श्रीराम के चरणों में शरण ली और उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय दिया । इनकी बात सुनकर श्रोराम नै रावण-वय की प्रतिज्ञा करते हुवे इन्हें लड्डा के राज्य पर अभिविक्त करने का वचन दिया (६ १९, १-२६)।" जब हुनुमान और सुग्रीव ने सागर लङ्घन ने सम्बन्ध में इनसे पूछा तो इन्होंने श्रीराम को समुद्र की शरण लैंने का परामर्श दिया (६ १९, २८-३०)। सुग्रीव ने इनके इस विचार की थीराम से कहा (६ १९, ३२-३३)। थीराम ने इनकी सम्मति को स्वीकार किया (६ १९, ३६)। वानर-वेश म छिपकर थोराम की सेना का निरीक्षण करते हुये गुक और सारण को पहचान कर इन्होन श्रीराम को उनकी सूचना दी (६, २४, १३-१४)। श्रीराम ने रावण के गुप्तचरो से वहां कि ये उन्हें पूर्णरूप से सेना दिला देगें (६ २४, १९)। मुक्त ने रादण को इनका परिवय दिया (६ २८, २६-२७)। 'विभीपणैन सचिव राससै परिवारित', (६ २०, ४२)। 'ब्रातर व विभीयणम्', (६ २९, १)। रावण वे गुप्तचर को इन्होंने देख लिया ( ६, २९, २४-२४ )। इन्होंने श्रीराम से रावण द्वारा निये गये लहु। के रक्षा प्रवन्ध का वर्णन किया ( ६, ३७, ६-२४ )। श्रीराम न इ" नगर वे बीच के मीचें पर नियुक्त किया (६ ३७, ३२)। थीराम नै सैनापनियों की नियुक्ति का इनमें वर्णन विया (६ ३७, ३६)। श्रीराम ने इतरा समिवेद करने वी प्रतिशा वी (६ ४१, ७)। श्रीराम वी आज्ञा मे इन्होंने लड़ा के प्रत्येक द्वार पर एक एक करोड वानरी को नियुक्त कर दिया

(६ ४१, ४३)। 'यमीत्मा राझसवेष्ठ सप्राप्तीत्र्य विभीषण । लङ्करवर्य-पिद स्त्रीमान्ध्र्वं प्राप्नोत्यकच्छकम् ॥', (६ ४१.६८)। बस्त्र-शस्त्रो से सुसन्जित होकर वे भी श्रीराम के पास खड़े हुवे (६ ४२, ३०)। इन्होंने शब्झ नामक राक्षम के नाम इन्द्र पुद्र किया (६ ४३,८)। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ खीरान और त्रवमण मुख्ति थे और उन छोगों को देखकर व्यथित हो उठे (६ ४६, २-७)। इन्होंने माया के प्रभाव से इन्द्रजित् को देख लिया (६ ४६, ९-११)। श्रीराम और लक्ष्मण को बागी से ब्याप्त देवकर जब सुप्रीव चिन्तित हुये तो इन्होंने उन्हें सारवना दी (६ ४६, ३०-४४)। इन्होंने पलायनवील वानर सेना को साग्त्यना दी ( ६. ४६, ४१ ) । मुन्छिन सहमण के लिये विवाय करते हुए श्रीराम ने कहा कि वे विभीयण को राससी का राजा नहीं बना सके (६. ४९, २३)। इन्हें हाथ में गदा लिये हुये देखकर जब इन्हें ही इन्द्रजित समझ बानर भागने लगे तो जाम्बवान ने बानरों को साम्तवता दी (६ ५०, ७-१२)। थीराम और लक्ष्मण के दारीर को बाबों से ब्याप्त देखकर में विलाप करने स्तो (६ ५०, १३-१९)। सबीव ने इन्हें सानवना दी (६, ५०, २०)। इन्होंने थीराय को प्रहस्त का परिचय दिया (इ. १८, ३-४)। इन्होंने शीराम को कृत्मकर्ण का परिचय दिया (६ ६१, ४-३३)। 'तदिव' मामनुप्राप्त विभीषणवय गुभम । यदतानान्यया तस्य न ग्रहीतं महात्मनः ॥'. ( ६. ६८, २१ ) । विभीषणवनस्तावत्तुरमक्णेपहस्तयो । विनायोऽयं समुत्यत्रो मा बीडवित दारुवा." ( ६. ६८, २२ )। 'तरवायं कर्मेण प्राप्तो विशको सम धोकद । यन्सया धार्मिकः श्रीमान्स निरस्तो विमीषण ॥'. (६ ६८, २३)। जब श्रीराम और उठमण गुन्छित हो गये तो इन्होंने वानरों को सान्त्वना दी ( ६. ७४, २-४ )। ये हाथ मे मशाल लेकर रणभूमि मे विचरने लगे (६ ७४,७)। इन्होने बानरो को युद्धभूमि मे आहत पढ़े देखा ( ६, ७४, ११ )। बाहत जाम्बदान् के पास जाकर इन्होंने उनका कुझल समाचार पूछा (६ ७४, ११-२१)। 'हर्युत्तमेभ्य शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र च रास्वके सं , (६ ७४, ६०)। इन्होंने श्रीराम को इन्द्रजित् की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और लक्ष्मण की सेना सहित निवुष्त्रिका के मन्दिर में भेजने का बनुरोध किया (६. ८४)। इनके अनुरोध पर शीराम ने लक्ष्मण को इन्द्रिजित के वस के लिये जाने की साजा दो ( ६. = ४, १-२४ )। इन्होंने लक्ष्मण के हित के लिये इन्ब्रिज़त के हवन-कर्म की समाध्ति के पूर्व ही उस पर बाकमण करने का परामर्श दिया जिसके अनुसार ही लक्ष्मण ने वाण-दर्श वारम्म की (६, ६६, १-६)।

( 330 ) िविभीषण इन्होने इन्द्रजित् के साथ रोणपूर्ण वार्तालाप किया (६ ८७)। 'विभीषणवदः श्रुत्वा रावणि कोधमूब्छित । अबबीत्परप वावमं कोवेनास्युत्पपात च ॥, (४ पन, १। इन्होंने लक्ष्मण को इन्द्रजित के वध के लिये शीधता करने का . पराभर्श किया (६,८८,४०-४१)। इन्होने राक्षमो से युद्ध और वानर य्रथमितयो को प्रोत्साहित् किया (६ =९,१-१९)। इन्होने भी इन्द्रजित्

विभीषण 1

काबध कर देने पर लक्ष्मण का अभिनन्दन किया (६ ९०,९१)। लक्ष्मण इनका सहारा लेकर इन्द्रजिन् के वध का समाचार देने के लिये श्रीराम के केपास आय (६ ९१,३)। लडमण ने इनके पराक्रम की श्रीराम से सराहनाकी (६.९१,१५)। सुपेण ने इनकी विकित्सा की जिससे ये स्तस्य हो गये (६ ९१, २५ २७)। 'विभीषणसहायेन मिपता नो महायुति ' (६ ९२, २)। 'यमर्थिसहित वाक्य सर्वेषा रक्षसा हितम्। युक्त विभीषणेनोक्न मोहातस्य न रोचते ॥ विभीषणवचः कुर्याबदि स्म घनदानुज ।" (६ ९४,१९-२०)। इन्होने अपनी गदा से रावण के आश्वो को मार गिराया (६ १००,१७)। रावण ने इनके वय के लिये एक प्रज्वलिन शक्ति चलाया (६ १००, १९)। रावण के विरद्ध युद्ध में लक्ष्मण

ने इनकी रक्षाकी (६ १००, २४-२४)। राज्य वध पर जब ये विलाप करने लगे तब श्रीराम ने इन्हें समझाकर रावण का अन्त्येष्टि-तस्हार करने का । आदेश दिया (६ १०९) । मन्दोदरी ने कहा कि इतना कथन युक्ति और प्रयोजन से पूर्णया (६ १११,७६)। "श्रोत्तम ने इन्हें स्त्रियो को धैर्य केंपाने तथा रायण का दाह-मस्कार करने का आदेश दिया। उस समय श्रीराम का मनोरय जानने के लिये इन्होंने कुछ सकोच प्रकट किया। परन्तुजब थीराम ने मृत्यु के साथ ही वैर के अन्त का उपदेश देवर रावण के परात्रम की चर्चा करते हुये उसके दाह-सस्कार का आदेस दिया तद इन्होंने विधिवत् रावण का सस्कार किया (६ १११, ९२--१२२)।" श्रीराम ने लक्ष्मण को इनका राज्याभिषेक कराने का बादेश दिया जिम पर लक्ष्मण ने इनका अभिषेत्र सम्पन्न कराया । इन्हें राज्य पर अभिषिक्त हुआ देलकर यीराम आदि सब अत्यन्त प्रसन्त हुये (६ ११२, ९-१७)। अपने राज्य को पाकर इन्होंने प्रजा को सान्त्वना दो और उसके पश्चात् श्रीराम के पास आये (६ ११२,१७)। इन्होने सीराम और ल्डनण को माङ्गलिक बस्तुर्ये भेंट की जिमे जन लोगो ने प्रहण किया (६ ११२,१९~२०)। धीराम ने हनुमान् यो इनकी बाज्ञा स्टेकर सीना का बुगल समाचार पूछने के लिये प्रस्थान करने का आदेश दिया (६ ११२, २२ )। हनुमान ने सीनाको बताया कि इनकी सहायता से श्रीराम बादिने रावण का दम कर दिया (६ ११३, ८)।

श्रीराम ने सीना को ले बाने के लिये इन्हें आदेश दिया जिमका पालन करते हुये ये सीना को धीराम के पास लाये (६ ११४, ६-१६)। श्रीराम की आज्ञा सुन-कर इन्होंने तत्काल ही अन्य लोगों को वहाँ में हटाना प्रारम्भ किया (६ ११४, २०)। श्रीराम ने इन्हें इतका निपेच किया (६ ११४, २५) । ये सीना के पीछे-पीछे व्याराम के पास बाये ( ६ ११४, ३४ )। सीता का तिरस्कार करते हमे श्रीराम ने उनसे इच्डानुसार विभीषण के पास भी रहने के लिये कहा (६ ११५, २३)। "इन्होंने प्रात काल जब स्नान आदि के लिये जल अञ्चलग त्या वस्त्राभूषण बादि श्रीराम की सेवा मे समर्थित किया तो उन्हे अस्थीकार करते हुए श्रीराम ने अयोध्या ठौटने की व्यवस्था करने के लिये इन्हें आदेश दिया। उस समय इन्होंने थीराम से कुछ दिन और लङ्कामे रहकर अपना श्रितिच्या प्रहण करने के लिये कहा परन्तु जब श्रीराम स्कृते के लिये अस्तुत नहीं हुये तो इन्होंने चनकी सात्रा के लिये पुष्पक विमान मेंगासा (६, १२१ १∽ २३ )।" श्रीराम की आजा से इन्होंने वानरो का विदोप सत्कार किया और उसके परवात् स्त्य भी पुष्पक विमान में बैठकर श्रीराम के साथ अयोध्या चलने के लिये प्रस्तुन हुये (६ १२२, १-२४)। अयोध्या छोटते समय श्रीराम ने शीता को वह स्थान दिलाया जहाँ ये उनसे मिले थे (६ १२३, २१-२३)। वयोष्यापुरी का दर्शन करके ये लोग उत्लखित हुये (६ १२३, ४४)। भरत ने श्रीराम की शहायका करने के लिये इन्हें घन्यवाद दिया ( ६. १२७, ४४ )। जब भरत ने श्रीराम को समस्त राज्य सीपा तो उस मार्गिक हश्य को देखकर इनके नेत्रो से अध्यु छणक पड़े (६ १२७,५४)। अयोध्या में इन्होंने स्नान किया (६ १२=,१४)। ये श्रीराम को चैंबर दुळाने छगे (६ १२=,१९– ६९)। श्रीराम का राज्याभिषेक देखने के पश्चात् वे खद्धा लीट गये। (६ १२८, ९०)। अनल, अनिल, हर और सम्पानि, ये चार निशासर इनके मन्त्री में (७, ४, ४४)। कँनसी ने इन्हें जन्म दिया (७ ९, ३४)। ये यजपन से ही पर्मात्मा थे ( ७ ९, ३० )। "पे सदा से धर्मात्मा थे। इन्होंने एक पाँव पर शडे होकर पाँच हजार वयों वक तपस्या की । तदनन्तर इन्होंने पून वपनी दोनों बाहें और मस्तक उठाकर और पाँच हजार वर्षों तक सूर्य की अराधना को ( ७, १०, ६-९ )।" इनकी तदस्या से प्रसन्न होकर प्रह्मा ने इन्हें वर मांगने के जिदे कहा (७ १०, २७-२=)। इन्होंने केवण यही वर मांगा कि बड़ों से बड़ी विपत्ति से पड़ते पर भी इतको बुद्धि धर्म से ही छमी रहे (७. १०, २९-३६)। बह्याने इन्हें मतीबाच्छित वर देते हुने खनसर भी प्रदान किया (७ १०, ३३-३४)। सन्दर्वराज महास्ता धीनुय की काया, धरमा, इनकी पत्नी थी (७ १२, २४)। रावण को अत्याचार से विस्त करने के से मिलाया (७ १६, १३-१४)। "जब रावण ने पूर्णक विमान पर से अपहृत स्त्रियों को उनारा तो इन्होंने उसे परस्त्री-हरण का दोप बताने हुये उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि जहाँ वह ( रावण ) दूसरों की स्त्रियों का अपहरण कर रहा है वहीं मध्ने उसकी बहन, कुम्भीनसी, का अपहरण कर लिया। जब इन्होंने ने कुम्भीनसी का परिचय दिया हो रावण ने मधुपर आक्रमण करने के लिये मधुपुरी के लिये प्रस्वान किया । उस समय में लड्का मे ही रह कर धर्म का आचरण करते रहे (७ २४,१७-३४)। इन्होने श्रीराम से विदा ली (७ ४०, २८)। श्रीराम ने अपने अपनेश्र में इन्हें भी आमन्त्रित क्या (७ ९१, ११)। श्रीराम के अध्वमेष यह के समय इन्होंने मुनियों के स्वागत-सत्नार का भार सँभाला (७ ९१, २९, ९२, ७)। 'श्रीराम ने इन्हें श्राधीवाद देने हुये कहा कि जब तक समार की प्रजा जीवन धारण वरेगी, जब तक चन्द्रमा और मूर्य रहेंगे, तब तक ये इन ससार मे रहेंगें। तदनन्तर थोराम ने इनमें विष्ण की खाराधना करने रहने के लिये वहा । इन्होने श्रीराम की आजा को शिरोधार्य किया ( ७ १०८, २३-२९ )। " विमल, प्रजापति दृशस्य के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्तित किया था (१ २८,६)।

विमुख, दक्षिण दिशा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या

लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये ( ७ १, ३ )।

विराध, एक रासस का नाम है जिसका श्रीराम ने वय किया ( १. १, ४१)। श्रीराम द्वारा इसके वध ना वाहमीकि ने पूर्वदर्शन किया (१,३, १७ )। "यह पर्वत शिवर के समान ऊँवा, नरभक्षी, और मयकर राशस या . 'गभीरांक महावकत्र विकट विकटोदरम् । बीभरम विषम दीर्थ विकृत घोर-दर्यनम् ॥ वनान चम वैयाध्य वमाद्रं दिधरोक्षितम् । त्रासन सर्वमृतानां व्यादिन तास्यमिवान्तनम् ॥ त्रीन्सिहाश्चतुरी व्याघान्द्री वृकी पृपताद्य । सविपाण वमादिष्य गजन्य च शिरो महत् ॥ अवसञ्ज्यायसे शूले विनदन्त महास्वनम् ॥ (३२,५-७)।" "इसने थोराम बादि पर आत्रमण विद्या और सीना को मोद में लेकर बुछ दूर जाकर लड़ा हो गया। तदनन्तर इसने अपना परिचय देते हुये वहा कि यह सीता को अपनी भार्या बनाकर राम और लक्ष्मण का रततात करेगा (३ २, ८-१३)।" "श्रीराम ने मीता को इसके चगुल मे पँगा देवकर एइनण से चिन्ता व्यक्त की जिसपर एइनण ने राम को प्रोत्साहित करते हुव इसने वय का निश्चय किया (३ २, १४-२६)।" अपना परिचय देत हुए इसने बताया कि यह जब नामक राक्षस का पुत्र है और इनकी माता का नाम बनहुदा है। इसने यह भी बताया कि बह्या के वरदान से यह अच्छेच बोर अभेव हो गया है जिससे कोई भी इसके धरीर को छित-भिन्न नहीं कर सकेमा (३ ३, ५-७)। श्रीराम नै इस पर सात बाणों से प्रहार किया जिसने कुद्र होकर इसने सीना को अलग रख दिया और दोनो आनाओ पर बाक्सम किया सथा अन्तर अपने बल पराकम से उन लोगों को अपने करो धर वैठाकर वन के भीतर चला गया (३ ३, ११-२६)। जब यह थीराम और हइनण को उठा से गया तब सीता ने विलाय करते हये इससे राम और ल्डमण को मूक्त कर देने का निवेदन किया। (३ ४,१-३)। "सीता का बचन सुनकर राम और लहमण ने कृत्रश इसकी एक एक भुजायें तोड दी और मृष्टि प्रहार बादि में इसे बाहन किया परन्त इस पर भी इसकी मत्य नहीं हुई। उस समय श्रीराम ने शहनण की एक बड़ा गड़दा खोदने का आदेश दिया जिससे इसे उसी में बाह दिया लाय. कीर स्वय एक पैर से इसका गला दबाकर खडे हो गये (३ ४, ४-१२)।" "इसने थीराम से कहा 'अब मैं आपको पहचान गया है कि आप श्रीराम हैं और आपके साथ आपक अनुज लक्ष्मण तथा आपको आयो सीता हैं। मैं तुम्बर नामक गत्थवं हैं। एक दिन रम्भा नामक अप्यरा से आसक्त होने के कारण में समय से कूबेर की सभा मे नहीं पहुँच सका जिस पर कबेर नै मुक्ते राक्षस होने का शाप देकर यह भी कहा कि जब श्रीराभ मेरा यथ कर देंगे तनी में पुन स्वयंकीक प्राप्त कर लूँगा। अन आज आपकी कृपा से मुझे उस भवकर शाप से मुक्ति मिल गई (३ ४, १३-१९)।" तदननार भारमञ्ज मृति का पना बताते हुये इसने राम को उनसे मिलने के लिये कहा और अपने ग्रारीर को छोडकर स्वर्ण चला गमा (३ ४, २०-२३)। श्रीराम और रूक्मण ने इसे बढ्ढे में गांड दिया (३ ४, २४-३३)। 'हत्या तु त भीनवल निराध राजस बने', (३० ४, १)। 'विराधश्य हन', (४ १६, ८)। 'विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुगव', (४ २६,१६)। 'विराध प्रेक्ष राशसाम् (६ ९४, १३)। वयोच्या लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्पल दिखाया जहाँ उन्होंने विराध का वध किया था (६ १२३, ४९)।

यिरुच, प्रजापति क्रमारव के पुत्र, एक वस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम की समित्र कर दिया (१ २८, ७)।

१. विस्त्यान्त, एक दिग्गन का नाम है जिसही पृथिवी को स्रोदते समय सगर-पुत्रों ने पृथिवी को धारण किये हुवे देखा या (१ ४०, १३-१४)। जिस समय यह पक कर विश्वाम के लिये अपने मस्त्रक को इषर-उघर हुदाका है यस समय मूकम होने स्मृता है (१ ४०,१४)। पूर्व दिशा के स्कृत

( 338 ) इस विशाल गजराज की प्रदक्षिणा करके सगर-पत्र रसात्र का भेदन करते हए आगे वढे (१ ४०, १६)।

1, विशाल

२ विस्तान्त, एक राक्षत का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये (५ ६, १९)। रावण ने इसे हनुमान को पक्रडने की आजा दी (५ ४६, २)। यह हनुमान् मे युद्ध करने के लिये गया (५, ४६, १५)। इसने हनुमान् पर आक्रमण हिया (५ ४६, २७-२८)) हनुमान् ने इसका वघ कर दिया ( ५ ४६, ३० )। यह विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से

सुमजिन्त होरर रावण के समीप उत्तियत हुआ (६ ९,३)। 'राझस तु विस्तास महावीर्यपराक्रमम् । मध्यमेःस्यापयदगून्मे वहमि सह रासर्छ ॥, (६ ३६, २०)। 'विरुपाधस्तु महता श्रूष्ठमुद्गयनुष्मता । बलेन राहासँ साधै मध्यम गुन्ममाश्चित ॥', (६. ३७, १४)। एकमण ने इसके साथ युद्ध किया (६ ४३, १०)। लक्ष्मण ने इसका वस कर दिया (६, ४३, २६)। भहोदरं प्रहम्त च विरुपात च राससम्', (७ १, ३२)। यह माल्यवान वा पुत्र या (७ १, ३६ ?)। जब रावण न ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो मारीच

बादि के साथ यह भी रमातत्र में ऊपर उठा (७ ११, २)। देवों के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ २७, २९)। दे विरूपाश, एक राक्षम का नाम है जिसे रावण ने युद्ध के लिए आजा दी (६ ९४, ५-९)। गवण की आज्ञा पात्रर यह रय पर आस्ट्र हुआ (६ ९४, ३९)। इसने सुयीव संघोर युद्ध विया परन्तु अन्त में सुयीव ने इसका वयं कर दिया (६ ९६, १४-३४)। इसके वयं का समाचार सुनकर

रावण कृद हुआ (६ ९७, २)।

२. विरूपाच ी

विरोचन की पुत्री, मन्दरा, समल पृथिशी का दिनास करना चाहती थी जिससे इन्द्र ने उसका वय कर दिया (१ २४, २०)। इनके पुत्र का नाम वित या जिनने इन्द्र और मस्तुवणों सहित समस्त देशों को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया वा (१ २९, ४ १९)।

थियस्यान् करपप के पुत्र और वैवस्वत मनु के पिता का नाम है ( १.

७०, २०, २ ११०, ६)। पन्द्रहवें प्रजापति वा नाम है (३. १४,९)।

विश्वल्या-'सञ्जीदकरणी दिव्या विश्वत्या देवनिर्मिताम्', (६ ५०, ३०)।

'विदान्यकरणीं नाम्ना सावध्यंकरणीं तथा', (६ १०१, ३२)।

चिद्रास्त, स्थाण ( महादेव ) का अनुसरण करनेवाले एक अध्निकुमार का माम है : 'स्थाण देविमवाचिन्त्य नुमाराविव पावकी', (१ २२,९)।

१. विशास, इस्वाहु क पुत्र का नाम है जो अल्प्युया के गर्म से उत्पन्न हुवे थे (१ ४७, ११)। इनके पुत्र का नाम हेमबन्द्र वा (१. ४७, १२):

२. विशाल, एक राशस का नाम है जिसके भवन म हनुमान ने आग सना दो (५ ४४, १४))

चिद्याला, नगा के सट पर स्थित एक पुरी का नाम है जो अपनी सुन्दर सीमा से स्थन के समल प्रतीत होती थी। इसकी और प्रस्थान करती हुने पान करना ने विश्वामित्र स दक्का प्राचीन इतिहास पूछा (१ ४४ ९-१३) विश्याभित्र ने इसके प्राचीन इतिहास का बचन निच्या (१ ४४, १३-४४)। इसाक्ष्मुत विश्वाल ने इसकी स्थापना को थी (१ ४७, १३)। इस नगारी के राज्यक के सभी नरस सीचानु महात्मा, पराण्यी और परम सामिक हुने प (१ ४७, १०)।

विश्वा, एक मुनि का नाम है जो शवण के पिता ये (३ १७, २२)। ये पुलस्त्य कं मानस पुत्र ये (१ २३,७)। "राजींय तृणविन्दु की कन्या की सवा स प्रसन्न हाकर महाप पुलस्य न कहा 'मैं तुम्हारे गुणो से प्रसन्न हूँ, श्चेत आज में तुम्ह अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो पौलस्त्य के नाम स विस्यात होगा। मैं बहा देद का स्वाच्याय कर रहा था, उस समय तुमन आक्ट उसका विश्वष रूप से श्रवण किया इंसलिये तुन्हारा वह पुत्र 'विश्ववा'. या वैश्ववण भी कहलायगा। (७ २, २०-२२)।' ये वेद के विद्वात, समदर्शी, तथा ब्रुष्ट ओर जाचार का पालन करनेवाले ये (७ २,३४)। 'योड ममय मे य पिता की अांति तपस्या में सलस्त हो गये। इनके उत्तम आधरण को जानकर भरद्वाज न जपनी कन्या का इनके साथ विवाह कर दिया । तदनन्तर इन्होंने उस कन्या स एक पुत्र उत्पत्न किया जिसे इनके पिता ने 'वश्रवण के नाम से विस्पात होने का आशीर्वाद दिया ( ७ ३, १-८ ) ।' अपन पुत्र, वैयदण ( कुवर ), क पूछने पर इन्होंने उ हे विश्वकर्मा द्वारा निमित लका नगरी का आवास बनाने का परामग्र दिया (७ ३, २४-३१)। श्रीराम न अगस्त्य स पूछा कि जद रासस-कुछ की उत्पत्ति विध्वा से मानी जाती है ता विश्ववा क पूर्व भी लड्डा में निवास करने वाले राक्षसी की उत्पत्ति कैसे हुई ? (७ ४,१)। "श्रीराम की जिज्ञासा शान्त करते हुये महर्षि आस्त्य ने विधावा के पूर्व और पश्चात के राक्षस-वद्य का वर्णन करते हुये वहा कि कमल से प्रगट होने के पत्रवाद ब्रह्मा ने समुद्र गत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिये जीवों को उत्पन्न किया। वे सब जन्तु मूसे प्यास थ और उनने से कुछ ने रहा कि बजल की रक्षा और अन्य न कहा कि व उसका यक्षण करेंगें। जिन लोगों ने यसण करने की बात कही वे 'यक्ष' और जिहोंने रक्षण की बान नहीं थे 'राक्षस' कहलाये। इन्हीं राक्षसों से आदि रक्षिस-दश्च का आरम्भ हुआ (७ ४, ९-१३)। तदनन्तर बगस्त्य ने राइतस वदा का इस प्रकार वर्णन दिया (७ ४-९)

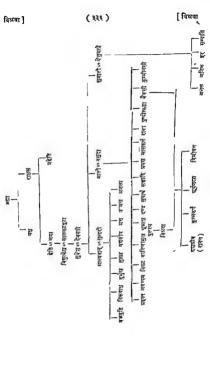

"कुछ काल के बाद जब सुमानी अपनी पुत्री, कैंग्सी, को लेकर भूतछ पर विचरण कर रहा या तो उसने इनका (विश्ववा का) दर्शन करके अपनी पुत्री को इनका ही बरण करने का आदेश दिया। पिता के आदेश पर जब कैकसी इनके समन्न उपस्थित हुई हो इन्होने उनका कमित्राय समझ कर उससे कहा: 'तम इस दारुण बेला में मेरे पास लाई हो अत तुम ऋर स्वमाववाले पूत्रों को अन्य दोगी। दनका यह बचन सुनकर जब कैक्सी ने श्रेष्ठ पुत्रों की याचना की तो इन्होंने कहा कि उसका सबसे छीटा पुत्र थेप्ठ होगा। (७ ९, ११-२५)।" जब इनके पुत्र, जुबेर (वैश्ववण), ने इनकी रावण का सदेश बताया ती इन्होंने उन्हें (बुवेर को ) लहा छोडकर कैलास पर्वत पर चले जाने का परामर्श दिया (७ ११, ३७-४१)। रावण ने मयासूर की अपना परिचय देते हुए अपने की इनका पूत्र बताया (७ १२, १५)। रावण को इनसे कर प्रकृति का होने का शाप मिला था जिमसे मयासर भी परिचित था ( 0, 22, 20 ) चित्रवक्रमी-इन्होंने नल नामक वानर को जन्म दिया (१, १७, १२)।

इतका अत्यन्त दारुप अस्त्र विख्वानित्र ने श्रीराम को समप्रित कर दिया (१ २७, १९)। भरद्वान मृति ने भरत ना सत्कार करने के लिये इनका बाबाहत दिया (२ ९१, १२)। मरत की सेना ने इनका निर्माण-कीशल देशा ( २, ९१, २०-३५ )। इतना बनाया हुआ विनतानन्दन गरुड का सुन्दर, माना प्रकार के रानों से विमूचित, तथा कैलाम पर्वत के समान उज्ज्वल एव विद्याल भवन बाहमती द्वीप के निकट स्थित या (४.४०,३६)। इन्होंने चक्रवान नामक पर्वत पर सहस्रार चक्र का निर्माण किया था (४. ४२, २४)। इन्होंने सङ्कापुरी का निर्माण किया वा ( ४, २, २० )। इन्होंने पुष्पक विमान का निर्माण किया या ( १, ९, ११, १४ )। अशोकवाटिका मे इनके द्वारा निर्मित बहै-बढ़े भवन सुर्श्वोमित हो रहे थे (१.१४,३४)। नल इनके पुत्र थे (६ २२, ४४-५०)। माल्यवान आदि राक्षको ने जब इनके बपने लिये भवन-निर्माण के लिये कहा सो इन्होंने उन श्रव को सपने द्वारा हो निर्मित दक्षिण समूद्र में स्थित छद्दा में जाने के लिये कहा (७ ४. 19-79)1 बातिष्य-सत्कार करने के लिये बाबाहन किया या ( २. ९१, १७ )।

बिश्वाची, एक अप्तरा का नाम है जिसका भरदाज मूनि ने भरत का

विद्यामित्र के साथ जाकर श्रीराम और स्हमण ने जो-ओ परातम किये. नाना प्रकार की जो छोठावें तथा अनुद्र वालें घटित हई उन सबका बाहमीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३,११)। एक दिन जब राजा दरास्य अपने २२ वा० को०

विचामित्र विश्वामित्र ] (334) पुत्रों के विवाह के विषय में दिचार कर रहे थे तब ये उनके पास आये (११६, ३६-४३)। ये कठोर वत का पाला करनेवाले तपस्त्री और अपने तेज से प्रक्रवलित हो रहे थे (११६,४४)। दूसल समावार पूछने के पश्चात् दशरम ने दनवे आगमन का प्रयोजन पूछा (१ १८, ४४-६०)। इन्होने मारीच और सुवाहु नामक वो राक्षको वा उल्लेख करत हुए उनके सब के लिये दशरव से श्रीराम को मौगा (१.१९.१-१९)। इनका वचन दशरय का हृदय विदीण करने वाला या (११९, २०-२२)। दशरय ने पहले इन्हे अपना पुत्र देना अस्वीकार किया जिस दर ये अध्यन्त कुद्ध हो उठे (१,२०,२१,१−३)। इनके कृषित होते ही समस्त पृथिवी काँप उठी और देवताओं के मन मे भी महान भय समा गया (१ २१, ४)। वसिष्ठ ने दशरथ से इनकी विभिन्न प्रकार से प्रशसा करते हुये, श्रीराम को इनके साथ भेज देने के लिये वहा (१.२१, ६-२१)। वसिष्ठ के वचन को सुनकर दशरय को श्रोराम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देना रविकर लगा (१ २१, २२)। "दशरण ने स्वस्तिवाचन-पूर्वक गम लदमण को इनके साथ भेज दिया। मार्ग मे राम ने इनसे बला और अति-बला नामक विद्यार्थे, जिनका अभ्यास कर लेने से मूख प्यास का कच्ट नहीं होता, ग्रहण कीं (१ २२,१-२१)।" श्री सम ने इनकी सबस्त गुरु बनोचित सेवार्षे गरके सरपू के तट पर इनके स्नेह से युक्त हो निवास किया (१ २२, २२-२३ ) "राम और ल्इनल को इन्होने गना-सरमू सनम के समीप स्थित एक पुष्प आश्रम कापरिचय दिया तथा उस आश्रम के निवासी मुनियों ने अपनी दूरहिष्ट से इनका आगमन जानकर इनकी अध्ये, पाछ और अतिथि-सत्कार की सामग्री वर्षित की । विश्वामित्र ने उस आध्यम में मनोहर क्याओं द्वारा राम और ल्क्ष्मण का मनोरञ्दन करते हुये मुखपूर्वक निवास दिया (१ २३)।" "श्रीराम और स्हमण द्वारा गगा पार होते समय जल मे उठनी हुई सुमुल व्यति के विषय मे प्रश्न करने पर इन्होंने उन्हें इसका कारण बताया समा मलद, बरूप और ताटका वन का परिचय देने हुये ताटका वध के लिये श्रीराम को बाजा दी (१ २४)।" श्रीराम के पूछने पर इन्होंने ताटका की उत्पत्ति, विवाह और दाप आदि का प्रमङ्ग मुनाकर उन्हें लाटका का के लिये प्रेरित निया (१ २५)। दसरय ने श्रीराम को इनकी आज्ञा का पाछन करने का उपदेश दिया या जिससे यो राम इन बह्यावादी महिंप की बाजा से ताटका वय ने लिये उद्यत हुये (१ २६,३-४)। इन्होंने ताटना नो अपनी हुनार से डॉटने हुवे राम और ल्ड्बण के बल्याण तथा विजय की कामना की (१ २६, १४)। इन गायिपुत्र ने सध्याकाल के पूर्वही हाटका का बंध कर देने ह

रहोंने बयने तम को कपा का वर्षन करते के परचात् वर्षसीक का वर्षन करते करते साम करते का वार्षस दिया (१ वर्ष)। "वे सोवनह पार करके समात्र र पहुँचे। वहीं साविवास करते हुन्ये दहोंने व्योग्य के पहुँचे पर गाय की सम्बद्ध कर पहुँचे। वहीं साविवास के पहुँचे पर गाय की सम्बद्ध करते हुन्ये दहाँचे व्योग्य के सुध्ये प्रभी कुण का का कि स्वत्य की होटी पुषी उम्म का विवास के सुध्ये को साम आह होने का वर्षण किया (१ वर्ष)।" दहाँचे राजा सार को उत्पत्ति वादि का सोराम के सुध्ये को साप आह होने का वर्षण किया (१ वर्ष)।" दहाँचे राजा समर के उत्पत्ति वादि का सोराम के सुध्ये किया (१ वर्ष)। या के पूछने पर इन्होंने इन्ह के ह्या समस्य स्वत्य के स्वत्य के

को धारत करने, धरर के दुनों के प्रस्थि को कोशते हुँग करिन के राश रहेंचने और उनके रोध से बद्धकर स्था हो जाने आदि का निकरण पुतासा (१ ४ %)।" इस्त्रीने कीशम का समर को आजा से अधुषम् इतर रसासक में बातर बजावत को ने बाने और बचने चावाओं के निमन का समाचार सुमाने के बुत्सन को बजाया (१ ४१)। इस्त्रीन औराम को अधुषान और मनीरव की तस्त्यम, तथा बहुत जारा बनीरय को अभीष्ट कर देवर गंगा की सारण करने के जिसे बगवान सकर को राजी करने के जिमिसा प्रसल करने के बरामर्श की कथा मुनाया (१ ४२)। इन्होंने धीराम को मगीरय की तबस्या से तबुष्ट हुये मध्यान् धानर का गगा को अपने सर पर धारण करके बिन्दु सरोबर में छोड़ने और मद्दा ना सात धाराओं में विनक्त हो मगीरय के साथ आंकर उनके पितरों का उद्धार करने की घटनाओं से अवस्त करामा (१ ४३)। इन्होंने राम के बहुग डारा मगीरण की प्रकाश करते हुये उन्हें गगाजल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देने, राजा डारा यह समस्त नार्य पूर्ण करने अपने नगर वो जाने तथा बहुतवनरण के उद्याग्यान की महिमा की क्या का वर्षन किया (१ ४४)। देवताओं और देखों डारा शीर-समुद्र मध्यन, माजान् कड़ डारा इन्हाइल विच का पान, मणवान् विष्णु के सहसीप

(380)

विश्वामित्र ]

िविश्वासित्र

निवारि है, (-२१) में दोन कर रेक्ट्रम में हों से दिन हों। यह देशियां करते हुने इन्हें क्यां समिति विधा (१ ४०,०)। जनक ने रन्हें मुनीस्वरों के साथ उत्तम करते हुने इन्हें क्यां समिति विधा (१ ४०,०)। जनक ने रन्हें मुनीस्वरों के साथ उत्तम क्राइन पर विदायमान होने के लिये कहा (१ ४०,१०)। जनक के दाने पर होने पान करते के लिये वहा (१ ४०,१०)। यह पर पर होने पान करते के लिये वहा (१ ४०,१२-१४)। जनक के पूछि पर हाने पान कार ति समित करते के लिये वहा (१ ४०,१२-१४)। जनक के पूछि पर हाने पान कार ति समित करता कार परिवय देते हुने दोनों के सिद्धायम से निवास, राक्षणों के वहा, विवास होने पर हाने प

बस्तुओं वी मृष्टि करते का ब्रादेश दिया (१ ५२)। उत्तम अन्नयान द्वारा येना महित तृत होकर करोने बनियन्त्रे उनको कामचेनु को मौगा परानु विध्यन नै अस्पीकार कर दिया (१. ५६)। करोने वानिय की गाय को बर्ल्युविक की जाने का प्रयास दिया (१. ५५, १९-२)। क्लोने अधिय की गाय, कामचेनु द्वारा उत्तम मीनिकों को सर्वेचा नष्ट कर दिया (१ ५५, १९-२६)। विध्यन्त होने द्वारा अपनी केना तथा थी दुनों का सहार हुआ देशकर ये अस्पन्त हिन्ने और अपने एक मात्र वचे हुये पुत्र को राज्य देकर हिमालय पर्वत पर उपस्था करने के निये चक्ते गये (१ ४५,६–१२)। इतको तपस्या से प्रसन्त होकर जय महादेव ने इतने वर मौतने के जिये कहा वो इन्होंने महादेव से विविध प्रकार के अस्त्रों की पाचना की (१.१५,१३-१८)। तदनन्तर ये विस्ठ के बाध्यम पर जाकर विविध प्रकार के बक्तो का प्रयोग करते रूगे जिससे वह आश्रम जन-जून्य हो गया (१.५५, २१-२४)। इन्होंने विसिष्ट पर मानव, मोहन, गान्यवं, स्वापन, जम्मण, मादन, सन्तापन, विकापन, घोपण, विदारण, सुदुर्नय वचास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, बारुवपाश, शुक्ताद्रं असीत. इण्डास्त्र, पैशासास्त्र, कीञ्चास्त्र, यमस्त्र, काल्चक, विष्णुचक, वायव्यास्त्र, मन्यनाम्य, ह्यांत्ररा, सांत्रद्वया, कहाल, मुमल, वैद्याघरास्य, कालास्य, श्रिपूर लास्य, कापालास्य, कहणास्य, बहास्य आदि नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परन्तु जब विसंध्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सबका शमन कर दिया तब इन्होंने बाह्मणत्व की प्राप्ति के लिये तप करने का निश्चय किया (१. ५६)। इन्होंने विभिन्छ से पराजित होने के पश्चात् दक्षिण दिशा मे जारर भयकर तपस्या आरम्भ की और वहीं चार पुत्र उत्पन्न किये (१. ५७, १-३)। ब्रह्मा ने दन्हें राजींव माना (१-५७ ५)। जब ब्रह्मा दन्हे राजींप कहकर अन्तर्वान हो गये तो ये पुत घोर तपस्या करने लगे (१ ५७, ७-९)। घन्होंने त्रिसङ्कुका बस कराना स्वीकार कर छिया (१.४८, १६-१६)। घन्होंने त्रिसङ्कुका बस पूर्ण करने का आश्वासन देते हुये ऋषि-मूनियो की सामन्त्रित क्या और जिन्होंने इनके सामन्त्रण को स्वीकार नहीं किया उन्हें शाप देकर नष्ट कर दिया (१ ४९)। इन्होंने निराह्कु का यज्ञ सम्पन्न करके उन्हें भारतीर वर्ण मेना दिला इस्ट इत्ता उन्हें न्यं से िता दिसे आने पर सुवा होतर इस्होंने एक गुनन देवसमें पा निर्माण करने का नित्रवय किया परानु देवताओं के अनुरोध से इस कार्य से विस्ता हुने (१.६०)। इस्होंने पुण्यत धीयं ने जाकर तपत्या की (१.६१,१-४)। राजा अम्बरीय, ऋचीक के मध्यम पुत्र भूत शेप को यज्ञास्य बनाने के लिये सरीद कर इनके आश्रम के निकट आरे और वही विश्वाम करने लगे (१ ६२,१)। जुन धेय न इनसे अपनी रसाकी याचनाकी जिमसे इतित होकर इन्होंने सुनक्षेप की रसाका सफल प्रयाल क्या और तदननार एक सहस्त वर्ष तक घोर तपस्या की (१. ६२)। इन्होंने तपस्या से ऋषि एव महर्षि पद की आहि को परन्तु मेनका द्वारा तपोमञ्ज हो जाने पर हिनवान् पर्वत पर जाकर ब्रह्मीय पद की प्राप्ति के लिये पुन चोर तपस्या आरम्म बर दी (१ ६१)। इन्होंने रम्मा को शाप दैकर पुन थोर तपस्या की बीला ली (१. ६४)। "इन्होंने घोर तपस्या करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की । राजा जनक ने इनकी प्रशसाकी तथा इनकी आशा से राजभवन लीटे (१६५)।" जनक ने राम और लक्ष्मण सहित इनका स्वागत करके अपने यहाँ रक्ते हवे घनूप का परिचय दिया और घनूप चढा देने पर श्रीराम के साथ मीता के विवाह का निश्वय प्रगट किया (१६६)। "इनकी बाज़ा से राजा जनक ने वह दिव्य धनुष समाभवन में मेंगवाया। शीराम द्वारा धनुभेद्ध कर देने पर इन्होंने जनक को दशरब को बुलाने के लिये मन्त्रियों को भेजने की बाझा दी (१ ६७, ६८, ६-१३ १४)। इन्होंने मरत और शत्रुघन के लिये कुशध्यज की क्याओं का बरण किया जिसकी जनक ने स्वीकार कर लिया (१ ७२, १-१६)। बिसप्ठ मृति ने इनके महयोग से श्रीराम बादि के विवाह के समय विवाह मण्डप के मध्यभाग म विधिपूर्वक वेदी का निर्माण किया (१ ७३, १८)। श्रीराम आदि चारी भाताओं ना विश्वाह-कार्य पूर्ण हो जाने पर ये जनक और दशरम से अनुमति लेकर उत्तर-पर्वत पर चले गये (१ ७४, १-२)। 'ब्राह्मणोऽमीति पुज्यो मे विश्वामित्र इतेन च' (१ ७६,६)। 'विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्वार समागत', (२. (१६, ४४)। 'विश्वामित्रस्त धर्मात्मा'. (२ ११६, ४६)। मारीच ने इनके आध्यम की रक्षा करते समय श्रीराम के परात्रम सम्बन्धी अपने अनुभवों की रावण से बताया (३ ३८, ३-१२)। "तारा ने ल्डमण को बताया कि विश्वा-मिंत्र ने धृताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के बारण दस वर्ष के समय की एक दिन ही माना या । काल का ज्ञान रखनेवाले धेष्ठ और महातेणस्वी विश्वा-मित्र को भी जब मोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नही रह गया तब फिर दूसरे साधारण प्राणियों को कैसे रह सकता है ( ४ ३४ ७-८ )।" श्रीराम के अयोध्या लोटने पर बन्य सप्तियों के साथ ये मी उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ४)।

चिद्देचेंद्र, देशों के एक वर्ग का नाम है जो से ह पर्वत पर आवर मूर्यदेव वर उपसान करते में (४ ४२, ३६)। स्रोराम की सभा से प्रत्य प्रत्य के समस्य अपनी युद्धता प्रमाणित करने के किसे सीक्षा ने इनका भी आयाहन किया (७ ९७. ८)।

चिद्रमायसु, एर देव-गयवं ना नाम है। मरहात्र मुनि ने भरत ना स्रोतिच्य-मरहार नरने के लिये दनना आवाहन निया था (२ ९१,१६)। 'विस्वावस्तियेविने,' (४ १,१७०)।

चिष्णु—गरुड पर बाहुड होनर ये भी दशरव के दशरवल पर पूपारे ' 'एनस्मित्रमनदे विष्णुरुपयानो महाचुनि । सञ्ज्ञ करदाशाणिः पीतवामा जनत्वति ।। वैनतेय समारहर मास्करस्तोयद यथा ।', (१ १४, १६)। देवों बादि को स्तृति को सुनकर इन्होंने रावणवध का आक्ष्मासन देते हुये मनुष्य रूप मे जन्म तेने के सम्बन्ध में विचार किया (१ १५, २६-२९)। इन्होंने देवी से रावणवध का उपाय पूछा (१.१६,१-२)। राजा दशस्य की अपना पिता थनाने का निक्षय प्रगट करने के परचात् ये वहाँ से अन्तर्भात हो गये (१ १६, <- १०)। इनके दशरण के पुत्रभाव को प्राप्त हो जान के पश्चात् बहुग ने देवताओं को इसकी सहायुगा के लिये वानरह यो संगान उत्पन्न करने का आदेश दिया (११७,१-४)। राजाचाय की माना तया मगु की परनी तिमवन को इंड से सन्य कर देना चाहती थी जिसमें इन्होंने उनका वय कर दिया (१ २४. २१)। इन्होंने सिद्धाधम में बहत समय तक तपम्या की (१ २९, २)। अधित आदि देवनाओं ने बलि के यह में वामन रूप घारण करके जाने के लिये इनने प्राचना की (१ २९, ६-९)। "य अदिति के गर्भ से प्रगट हमें और बामन रूप धारण करके बलि के पास गये। इन्होंने बलि में तीन पा भिंभ की याचना करके तीनों लोको को आकान कर लिया और पून विलोको को इन्द्र को लीटा दिया (१, २९, १९-२१)। समूद्र-मन्यन से हलाहक के प्राप्त होते पर में शहा चक धारण करके प्रगट हमें और उस हजाहरू की भगवान छह का माग बनाकर अन्तर्यान हो गये (१. ४४, २२-२४)। इन्होने (हपीकेश) कच्छप का रूप घारण वरके मन्दराचल को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४४, २९)। परश्राम के पास जो वैष्यव धन्य या उसे पूर्वकाल में देवताओं ने विष्णु को दिया या (१ ७१, १२-१३)। 'विमु श्रिया विष्युरिवामरेश्वरः' '(१ ७७, ३०)। शीराम साक्षात विष्ध ये जो परम प्रचण्ड रावण के वब की अभिनाया रखनेयाने देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक में अवनीयें हुये वे (२ १. ७)। 'माक्षाद्विष्युरिव, (२ २, ४४)। कौसल्या ने पुत्र की मञ्जलनामना के लिये प्रात -काल विष्ण की पूजा की (२ २०, १४)। की सत्या ने कहा कि तीन प्रयो को बवाते हुये अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिये जो मञ्जलाशसा की गई थी वही धीराम को भी प्राप्त हो (२ २५, ३५)। श्रीराम ने कमस्य के आखन पर इनके स्यान का दर्शन दिया (३ १२,१७)। महर्षि अगस्त्य ने इनका ध्नुप द्योराम को प्रदान क्या (३ १२, ३२-३७)। ल्डमण ने श्रीसम को बताया कि जिस प्रकार भगवान् निष्णु ने बाल को बांधकर यह पृथिको प्राप्त कर सी मी उगी प्रकार वे भी मिथिले शकुमारी सीता को प्राप्त कर लेंगे (३ ६१, २४)। वामनावनार के समय इन्होंने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रक्खे उन स्यानों का सम्पाति को ज्ञान या (४ ५८,१३)। इनके बळ से किमी समय रावण की मुजार्ये क्षत विक्षत हो चुकी थी (४. १०, १६)। 'असुरेश्य धिम दीन्ता विष्णुहिन्निमिरिव न्रमै, (१, २१ २८) इतके अधिन्तनीय अश

आदि राक्षमो की सेना का भीषण सहार किया ( ७ ७ ) । माल्यवान ने इनके साथ युद्ध क्या परन्तु पराजित होकर सुमाली आदि समस्त राक्षसो सहित रसातल म प्रवेश कर गया (७ ६)। रावण ने जर ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया सी समाली बादि राक्षसो ने इनके भय को समाप्त समझा (७ ११. ४-६)। 'निह य तास्तु समरे विष्णना प्रभविष्णना । देवाना वशमानीत त्रैलोक्य-मिदमध्यय ॥ ', (७ ११, १८)। जब रावण ने इन्द्रलोक पर आत्रमण किया ती इन्द्र इनकी दारण में आये । उस समय बरदान से रक्षित होने के नारण रावण-वध करने मे अपनी असमयंता व्यक्त करते हुये उचिन समय पर रावण-वध करने का आश्वासन दिया (७ २७, ७-२०)।" ''एक समय जब भृगुपत्नी ने देखों को आश्रय दिया तो कपित होकर इन्होंने अपने चक्र से उनका सर काट दिया । अपनी परनी का वस हुआ देखकर अगु ने इन्हें साप दिया कि इन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेकर वर्षों तक पत्नी-वियोग का कष्ट सहन करना पडेगा। इस प्रकार शाप देकर भूगु को पश्चाताप हुआ और उन्होंने इन्हीं की अराधना की । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उनका शाप ब्रहण किया। सदनन्तर इन्ही विष्णु ने श्रोराण के रूप में मनुष्य लोक में अवतार लिया अत यहाँ उन्ह पत्नि वियोग कर कट्ट सहन करना पड़ा ( ७ ११, १३-२१ )।" 'एक एव प्रजानानि विष्णुस्तेजोमय शरम् । एषा एव तनु पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मन ॥" (७ ६९, २८)। वृत्रासुर के मध का नितारण कराने के लिये जर इन्द्र सहित ममस्त देशना इतकी धरण मे आये तो इन्होने बृत के साथ स्नेहबन्धन में बेंधे होने के कारण स्वय बूत्र-वध में असमर्थना प्रगट करने हुये अपन तेत्र का एक अब इन्द्र में और एक अन्य उनके बच्च में प्रवेश कराकर इन्द्र वो ही दूर का वध करने का आदेश दिया ( ७ ६४, ३-९ )। वृत्र का वप हो जाने पर अग्नि आदि देवताओं ने इनकी स्तृति करते हुये इन्द्र को बहाह या ने मुक्त कराने का उपाव पूछा जिनवर इन्होंने इन्द्र को अपना ( दिन्तु वा ) ही यजन वरने वा परामर्थ दिया (७, ८४, १९-२२)। बह्या ना सदेश देने हुये बाज ने धीराम को यनाया कि प्राणियों की रक्षा के लिये विरमु ही उनके रूप में मगट हुने हैं (७ १०४, ९)। काशमण इनके चतुर्थे अस थे (७ १०६, १८)। जब श्रीराम सरमू के जल में प्रवेश करने के लिये आगे से दो वे इसा ने वहां "विरम्णुद्धवर्ष्य रामुद्धन ! आरहें, आपका स्वचाल हो! (७ ११०, १)। इद्धा को बात तुनकर भागांभी ग्रहित सीशा ने संनीर विरावत्त से अवेश विचा (०, ११०, १९)। ध्वाप विल्लामुंहितेचा विशासमुझाण हु। एग छोक अनीधाना दातुमहीत सुरत। ।, (७ ११०, १६)। 'चन्छू त्या विस्तायूवर्ष वहां शिक्षपुर सर्चु। छोकास्तायक्तामाम पारस्योभियमामा।।।, ७ ११०, १८)। 'ज प्रतिकानी विच्या स्वर्योक्षोके स्वया दुरा। येन ब्यायमित सर्व तंत्रवेशय वसराधरम्।।, (०, ११९, २)। 'वस्त्वद रपुनायस्य परित महत्त्व तंत्रवेशय वसराधरम्।।, (७, १९९, २)। 'वस्त्वद रपुनायस्य परित महत्त्व तंत्रवेशय वसराधरम्।।, (७, १९९, २)। 'वस्त्वद रपुनायस्य परित महत्त्व तंत्रवेशय वसराधरम्।।, (७, ११९, २)। 'वस्त्वद रपुनायस्य परित महत्त्व तंत्रवेशय वसराधरम्।।, (७, १११, २)। 'वस्त्वद प्यायया विस्तायन्त्वस्ववस्तवेश्व परितायम् । तिस्त्वा विस्तित वस्त्वस्त्वाय्वाय वास्तित्वायः स्वस्त्यः।।

चिहुंगाम, एक राख्य का नाम है जो साम के विषद सुद्ध के किये बार के साम काता (व २व, ६२) । तर के साम दलने सीराम पर आजनक दिला (३ २६, २६)। श्रीसाम ने दशका तम कर दिला (३.२६, २५-३४)।

चीरवाहु, एक वानर प्रमुख का नाम है। किष्कित्वा पुरी की बोधा देखते हुवे रूदमण ने इनके भवन को देखा (४ ३३, १०)।

धृतिसान, प्रणापित इन्हामंत्र के पुत्र, एक अरून का नाम है जिसकी विश्वानित्र ने आरोपत को समर्थित किया था (१. २८, ७)। सुत्र, एक असुर का नाम है जिसका यथ करने के पश्चात देवराज इन्द्र

सुन्न, एक कसुर का नाम है जिससा वर्ष करने के पंत्रसात देवराज इन्हें मन से लिया हो गये था। (१. १%, १०)। कीकरमा ने कहा कि दूसापुर मा ना नाम करने के निवास करनेदेवलिया इन्हें को मगठ प्राप्त हुआ पा पा गाम करने के निवास करनेदेवलिया इन्हें को मगठ प्राप्त हुआ पा पा पा गाम करने के निवास करने से (२ २%, ३२)। सुपीय ने कोमाम को माना कि जीते हुतापुर ना यस करातर पान के मानी हुये हैं (%, २%, १३)। "उत्पान ने करनमेण के माहात्स्य का वर्षन करते हुये औराम को करने की का पा पुरत्त करने का माना करने के माना सुन्ने की स्वास उत्पान के का प्राप्त को को से साम करने कमा । इन के मन से पृथ्वित उन्होंने कहा पूर्व नाल में किना जोते-मोते ही प्राप्त करने कमा । इन के मन से पृथ्वित उन्होंने करने का प्राप्त को ने तथा साम माना की निवास करने कमा । इन के मन से पृथ्वित उन्होंने करने के तथा साम माना की तथा की किना जोते की तथा की तथ

कराकर इन्द्र को बृत्र का बस करने के लिये कहा । दिल्ला के तेज से समुक्त होकर इन्द्र आदि देवता उस स्थान पर आये जहीं दुत्र तथ कर रहा था। वहीं इन्द्र ने बज से पुत्र का बस कर दिया। तरनन्तर यह कोच कर कि निरस्ताध शृत्र का बस उचित नहीं था, विनित्त इन्द्र भन्वकारम्य प्रदेश मे चले गये (७ ८१, ३-१४)।" "हनक्वास द्वया दुनो बह्महत्या च वासवम्", (७.

खुषपर्वन्, धर्मिष्ठा के पिता का नाम है (७ ५८,८)। खुषभाको सुधीन ने सीता की सीज के लिये दक्षिण दिशा में मेजा

( A A5' 4 ) 1

बेयद्शीं, एक बातर का नाम है जिन्हे बातरी सेना के वृद्धमांग की रक्षा के किये नियुक्त किया गया (६ ४, २१)। ये सेना के कुक्तिमांग की रक्षा के किये नियुक्त हुवें (६ २४, १८)। इन्द्रित ने इन्हें झाहत कर दिया (६ ७३, ४७)। ये युद्ध भूमि से आहत गरे थे (६ ७४, १०)। इन्होंने कुनित होतर पुर्व क्षाम के आहतपा किया (६ ७६, ६२)। औराम के क्षिपित के लिये ये चारो समुद्रों और पांच सौ नदियों ना जल हाथें (६ १२८, ४२)।

चेद्रवर्ती—पुरुकाल थे, जरासार करने के कारण, इन्होंने राज्य की साथ दे दिया गा (६ ६०, १०)। "एक समय राज्य ने हिमालय के जन में लाकार एक तरक्ती करणा को देला। राज्य हारा परिचय पूछने पर उस करणा ने वहां 'वृह्यपिन्धुन कुणक्रज मेरे दिना थे और मेरा नाम देवता है। मेरे दिना की इन्हा थी है। मेरे दिना की इन्हा थी कि विकृत ही उनके ज्यापाता हो। इस पर कुट होकर देल्याज राज्य ने मेरे दिना का सोते समय वय कर दिया। उस समय सै सप्ते दिवा के प्रकृत कि तहन के साथ ही अलि में प्रवेच कर गई। हतसे मेंने प्रविक्त कर सी है। तिवा के प्रकृत ने प्रवेच कर नी है। तहसे मेंने प्रविक्त कर नी है दिवा के प्रकृत ने प्रवेच कर नी है। तहसे मेंने प्रविक्त कर नी है दिवा के प्रवास हो में प्रविक्त है। मेरे पित है। मैंने प्रवास कर ने प्रवास कर ने हैं। जाराय साथ में प्रविक्त है में स्थानन कर साथ में प्रविक्त है। अला के प्रमान से में प्रविक्त है में स्थान साथ में प्रवेच के प्रमान से में प्रविक्त है में स्थान साइ में प्रविक्त है हमें स्थान साथ कर मान के प्रविक्त के प्रवास कर ने हमें स्थान साथ में प्रविक्त हों से प्रवास कर दिया। (७ १७, १८-१६)। जब का सार करने की देखा से साथ हो हमें प्रवास कर से स्थान से प्रवेच हम के प्रवास कर करने के प्रवास कर से स्थान से प्रवेच के प्रवास कर करने की स्थान कर से स्थान से प्रवेच करने हमें प्रवास करने हमें हम स्थान से प्रवेच कर कर से सी (७ १७, २७-२३)। तदस्तर में अलि में में मेरे पर समय प्रवेच पर हम हमा है प्रवास कर मेरे हमें प्रवेच कर में में प्रवेच करने में मेरे एक क्या मेरे प्रवेच कर में सी एक से मान में मेरे एक समय से प्रवास कर मेरे प्रवेच कर में मेरे प्रवेच करने में प्रवेच मान हमें प्रवेच मान स्थान प्रवेच पर हमें प्रवेच करने में प्रवेच कर मेरे सी प्रवेच करने मेरे प्रवेच करने में सी सी प्रवेच मेरे प्रवेच करने से स्वि

करके अपने घर लाजा किल मन्त्रियों ने जब बताया कि यह काया उसकी मृत्यु का कारण होगी तो उसने चने समुद्र में फेंक दिया (७ १७, ३५-३९, गीना प्रेस संस्करण )।" यही बैदवती महाराज जनक वी प्रश्नी के रूप में प्रादर्भत होकर विल्णु के अवतार, श्रीराम, की पतनी बनी (७ १७, ३१)। इन्होने शीराम के शब, शबण को अपने शाप से पहले ही मार बाला या (७, १७, ३६)। इम प्रकार दे देवी विभिन्न करपी मे पूत. रावण-क्य के लिये अवतीण होती रहेंगी (७. १७. ३७)। "ये बेदवती पहले सत्यवग मे प्रगट हुई। फिर नेता मे रावण वध के लिये सीता के रूप में अवतीण हुई । सीता (हल जीवने से मृषि पर बनी रेखा ) से उत्पन्न होने के कारण मनध्य इन्हें 'सीता' कहते हैं (७ १७, ४३-४४, गीता येस संस्करण )।" इनके अग्नि में प्रवेश कर जाने पर राक्षण पन प्रविवी पर भ्रमण करने लगा (७ १६, १)।

चेदध्यति, एक नदी का नाम है जिस पार करके श्रीराम जादि अगस्त्य

सेवित दक्षिण दिशा को और वह ( २. ४९, ९ )।

रैसानस, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने घरभञ्ज मूनि के स्वगंक्षोक वर्ते जाने के परचान शीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसी से अपनी रला करने की प्रार्थना की (३,६,२ = -२६)। ये छोग मैनाक पर्वत के उस पार निवास करते थे (४ ४३,३२)।

चैजयन्त, राजा निमि की राजधानी का नाम है ( ७ ५५, ६ )।

धैदभी, दिदमें देश की राजकमारी, क्या की पत्नी, का नाम है जिसके गर्भ में चार पुत्र उत्पन्न हुये (१. ३२, २)।

घैदात. एक पर्वत का नाम है जो सूर्यवान के उस बार स्थित या । सुप्रीव ने इसके क्षेत्र में सीता की सीज के लिये हतनान कादि बानरों को भेजा था ( 8. 88, 33 ) 1

## श

इक्ति, प्रजापति द्वारित के पुत्र, एक अन्त्र का नाम है जिसे दिस्वामित्र ने श्रीराम नो समर्थित किया वा (१ २०,६)।

शकि. एक महिष का नाम है जो सीता के अपवधनण को देखने के लिये थीराम की सभा में उपस्थित हुने ( ७. ९६, ३ )।

राहु, धन के अभिष्ठाता देवता का नाम है ( ७ १४, १७ )। राहुचा, कत्मापनाद के पुत्र और सुदर्शन के पिता, एक सुमैवशी राजा का नाम है (१ ७०, ४०-४१, २, ११०, २७-२८)।

राहु चूड-मुधीव को विदा करते हुये शीराम ने इनगर प्रेमपुणं दक्षि रखने के लिये बहा ( ७. ४०. ७ )।

रार, एक राक्षत का नाम है जिसके भदन में सीता की खोज करते हुये

श्तुमान् गर्य थे ( ४. ६, २४ ) १

शतह, एक नदी का नाम है जिसे केक्स से लौटते समय भरत ने पार क्या या (२ ७१,२)।

श्रातबिलि, एक बानर-पूचपति का नाम है जो इस बरक बानरों के साथ मुधीय के पान बारे ( ४ व. १४)। सीता की सीब के किये सुपीय ने इहें उत्तर दिया की बोर मेना ( ४ ४६, १)। इस्ट्रीने सीना को सीब के किये उत्तर दिया की बोर प्रस्तान किया ( ४ ४६, ४)। ये उत्तर जिया में भीता की निरुक्त कोच करके लोट बाय (४ ४६, ४)। ये उत्तर जिया में भीता की निरुक्त कोच करके लोट बाय (४ ४७, इ)। ये अवस्तन बन्चान् और विजय की प्राप्ति के लिय स्टेंब सुरेंदेव की टरासना करते थे। ये योगाम का प्रिय करने के लिये बयने प्राप्तों की भी विन्ता नहीं करते थे ( ६ २७, ४२-४४)।" ये भी खोराम की रक्ता करने लगे (६ ४७, २)। सुपीय की दिशा करते होंगे योग्या ने इन पर प्रेमपूर्ण इष्टि रखने के लिये करा ( ७, ४०, ४ )।

शतचरुत्र, प्रवापनि हसास्त्र के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिने विस्तामित्र ने धीराम को समस्ति किया था (१२८,५)।

शतहदा, विराव की माल, एक रासकी का नाम है (३३,४)।

शातान्तर, गीजन के जेपछ पुत्र ना नात है को विकामित्र होए कहन्या है उदार वा धमाचार जुनकर अदानत प्रसान है को विकामित्र होए कहन्या है उदार वा धमाचार जुनकर अदानत प्रसान है को विकामित्र से धमरत कृतान विकासित से वर्षन करने के निये वहां (१ ११, १-९) । रहीने साराम वा अमिनत्तन करते हैं विकामित्र के पूर्व विराम व वर्षन विकासित्र की पोर तगस्या और साह्यमात की प्राहित हो वाचा जनक को विकामित्र की पोर तगस्या और साह्यमात की प्राहित हो वाचा जनक के पुरोहित के (१ ७० १ १ ९)। सीजा के प्राप्त यहान को देखा के निये के से भी सीराम की समा में उर्शस्य होने विश्व के एक है के निये के भी सीराम की समा में उर्शस्य होने (७ ९६, १)।

रातोदर, प्रजापति इधारत के पुत्र, एक अस्त्र हा नाम है जिमे दिश्शमित

ने श्रीराम का समर्थित किया था (१ २८, १)।

ग आराम का समाना क्या था (१ २८,१)। श्रुवाती, प्रदुम के पुत्र का नाम है जो बिदिया के राजा हुये (७ १०८, १०-११)।

१. शुपुल, बोरान के आता का नाम है जितको भीरान ने व्यवस्था करता मुख्य समायण काम की मुनने के व्यवस्था (१ ४, ३१)। अ अपन्यत नजक और वक्तम में पुणिया के गर्म से उत्पन्न हुने से (१ १८, १३-१४)। य मरत को आयों से भी अधिक दिन से (१ १८, ३१)। जिस्साणिय ने दनके १. सपुप्त ] (३४९)

लिये बुधान्नज की बग्या का सरण दिया (१. ७२, ६ ६)। जनक ने उन्हें हुतान्नज की पुत्री को समिति करने की रही हुतान्नज की (१. ७२, ११)। जनक ने सुनकीनि का समने साम दिशाह कर दिया (१ ७३, ३०)। द्राराय की आज़ा से ये अपन आज़ा मदन के साम उनके मामा पुनिज्ञ साम बेक्स गये (१. ७७, १०-१८, २, १)। द्राराय बरम के समाम प्राप्ति कराइकी साम करने पुत्र तहुक को सर्वेद समया किया करने पुत्र (२ ९, ४)। ये मरत का अनुसरण करने से (२ ६, ६ २९)। विश्व कुछ हाई देशे राहुक्त की प्राप्ति की सम्बन्ध की दुस्त के व्याहुक की र अनेत होकर पृथिवी पर पडा देखा और दक्षित होकर दीडकर उनके पाम चलें गये (२ ७५,८)। भरत की शोक में दूबा हुआ देशकर ये अपने गिता दशरथ का बार-बार समरण करते हुमै अचेत होकर पृथिवी पर गिर पड़े (२, ७७, ११)। समन्त्र ने दशरव की वितामिम पर विलाप करते हुये इन्हें उठाकर इनके चित्त की शान्त किया (२, ७७, २४)। राम आदि के बनवास में दु सित होकर दन्होंने रोप प्रकट करते हुये इस कार्य के मूलकारण, बुब्जा, को मसीटा और भरत के कहने से उसे मृन्छित अवस्था में छोट दिया (२. ७६)। विश्व हे देन्हें समामेवन में बुलाने के लिये दूरों को मेजा (२. ६६) १३)। 'पातुष्तेन सम श्रीमाञ्च्छयन पुनरागमत्' (२. ६५, १४)। पृह के मुख से श्रीराम का स्माचार मुनकर मृष्टित हुये भरत को देसकर ये छोक से पीडित हो अचेत हो गर्ये (२ ६७, १)। ये गगा पार होने के लिये स्वस्तिक-नीना में आहड हुवे ( २, ८९, १३ )। भरत ने मरद्वाज मूनि को इनका परिचय दिया (२ ९२, २३)। 'मरतो झातर बाक्य सनुष्त्रशिदमववीत्', (२ ९८, २)। मरत स्नादि के साथ में भी स्रोराम के आश्रम की जोर गये (२. ९९ ३-८ )। 'रात्रुष्तेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु संस्कृत ', (२ १०३, १०)। 'रात्रुष्त-स्त्वत्लमति , ( २. १०७, १९ )। यीराम की वरणपादुकाओ की सिये हुये भरत ने साथ में रवाहड होनर बमोध्या के लिए प्रस्थित हुए ( २, ११३, १ )। में समोध्या से नित्याम जाने के लिये गरत के साथ रमारूद हो प्रस्थित हमे य अवाध्या स नारकान नारक राज्य नारक है। (२.१६५, द-९)। स्रोताम ने पत्त्वकों में उस किन का उत्सुनतापूर्वक हमरण निया जब तनवास की अवधि समात होने पर वे क्लसे मिछेंगे (३ १६, Yo)। स्टम्ण के मूच्छित हो जाने पर धीराम ने इनका स्मरण किया (६ ४९ १० )। श्रीराम के आगमन का समाचार सुनकर भरत ने उनके स्वागत के लिये तैयारी करने का बन्हे बादेश दिया (६ १२७, १)। इन्होंने ीराम के क्षागमन-पर्य आदि को ठीक करते, मदनो को संजाने तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक आदेश दिए (६ १२७, ६-१०)। इन्होने श्रीराम और का मदेश पाकर उनके मदन की और चल दिये (७ ४४, ९-१०)। शीराम के पूछने पर इन्होंने स्वय लवणानूर का वध करन का प्रवल बाग्रह विया ( ७ ६२, १०-१४ ) । इनका बचन स्तकर थीराम ने इन्हें मधुपूर के राजा के पर पर अभिविक्त करने का प्रस्ताव करते हुये अभिवेक स्वीकार करने ना दनमे आग्रह किया ( ७ ६२, १४-२१ )। श्रीराम का क्यन सुनकर ये लिजन हुये और अत्यन्त सकोचपूर्वक ही उनके प्रस्ताव को स्वीकार निया (७ ६३ १-=)। धीराम ने मरत और लक्ष्मण से इनके अभिषेक का अथायोजन करने के लिये कहा (७ ६३ ९)। इनका अभियेक हुआ और उसके पक्ष्वानु यमुनानट बासी ऋषियों को लवणासुर का बंध हो जाने का नियनय हो गया (७ ६३, १३-१७)। श्रीराम ने इन्हें लवणासुर के यूल से बचन का उपाय बनाया (७ ६३, १८-३१, ६४, १-१२)। इन्होंने पहले अपनी नेना को भेजकर उसके एक मास के परवान् लक्ष्णवय के लिये प्रस्थान किया (७ ६४, १३-१८)। ये वाल्मीकि के आध्यम पर पहुँचे जहाँ मुनि ने इनका स्तरार किया (७ ६४, १-७)। बाल्मीकि ने इन्हें सुदास-पुत्र करमापपाद की क्या मुनाया (७ ६५, ८-३९)। जिस समय ये बाल्मीकि की पर्गसाला म दने हुये थे उसी समय सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया ( ७, ६६, १)। अर्थराति के समय इन्हें सीता के दो पुत्रो के जन्म का समाचार प्राप्त हुआ जिसने ये अन्यन्त प्रसन्न हुये ( ७ ६६, ११-१३ )। इन्होने प्राप्त बाल वाल्मीति मुनि से विदा ली (७ ६६, १४)। ज्यवन मुनि ने इन्हें लबणामुर के गूल की प्रक्ति का परिचय देने हुये राजा मान्याना के बध का प्रसङ्घ मुनाया (७ ६७)। "अब प्रातःकाल अपने अध्ययदार्षं की इच्छा से प्रेरित हो स्वरण नगर से बाहर निकला तो ये यमुना पार करके समृपुरी के द्वार पर लडे

हो गये। छोट बर जब उछ राजम ने रुट्टे नगरदार पर बादे देता तो बुद होदर इतदा परिचय पूछा। इन्होंने बुट छाउँ दा भारात प्रदान बरते हुये छोद इतदे के लिये सलकारा। जबल ने जब भवना युक्त हाने वा प्रसाव दिया सो इन्होने उसे अस्तीइन करने हुम तत्ताल मुद्ध के लिये आवाहन किया (७ ६८)।" इन्होने लबचानुर के साथ घोर बुद्ध किया निगमे लवण ने एक विशाल वृक्ष से प्रहार करक इन्हें मुन्छिन कर दिया (७ ६९ १-१४)। मूच्छी दूर होने पर इन्होंने एक दिव्य, लगोप और उत्तम बाण का सम्यान क्या विससे देवता, असुर, पन्थव बादि सब जस्वस्य हो ब्रह्मा दी घरण म गरे ( ७ ६९ १७-२१ )। बह्या ने उन बाण का इतिहास बताते हथे देवो से वहा कि वे बाद्धन और लक्षण के युद्ध के स्थल पर आकर उस राक्षस के वष को देखें ( ७ ६९, २६-२९ )। इन्होने उस वाण से छवगासर था वय कर दिवा (७ ६९ ३२-३७)। इन्होंने देवताओं से बरदान प्राप्त करके सबरावरी को बसाया और उसके पश्चान बारहवें वप श्रीसम के पाम जाने न बिचार किया (७ ७०)। 'ये योडे से सेवको और सैनिको को साथ नेकर अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये । मार्गमे से ये बाल्सोकि मुनि के आक्ष्म से क्ले और वहां रात्रि के समय बीरामचरित का गान सुनश्र आद्ययंत्रकित हुये । धैनिको ने जब इनसे इस सम्बन्ध में वान्मीकि मुनि से पूछने के लिये कहा तो इन्होंने यह उचिन नहीं समझा, और प्रात काल मूनि से विदा सेकर समीच्या माने । संगीत्या में श्रीराम के साथ सात दिनों तक निवास करने के बाद इन्होंने मधपुरी के लिये प्रत्यान किया (७ ७१-७२)।" श्रीराम के अस्त्रमेश यज्ञ के समय नैमियारण्य में ये मस्त के नाम बानरी और बाह्यणी की मोजन कराने की व्यवस्था करते ये ( ७ ९१, २७ )। महाप्रस्थान का निश्चय न रके शीराम ने इन्हें भी अयोध्या बुठाया (७. १०७, व )। श्रीराम के दूत से बपने कुछ के क्षय था समाचार सुनकर इन्होंने अपने दोनो पुत्रो का राज्या-मियेत किया और अयोध्या जाकर श्रीराम से मिले (७ १०८, २-१२)। शीराम का प्रणाम करके इन्होंने भी उनके जाय ही परमवाम जाने की आजा मौगी जिसे बीराम ने प्रदान किया (७ १०८, १३-१६)। मरत के साथ में अन्तपुर की स्त्रियो और अन्तिहोत्र आदि को लेकर महायाचा के लिये योराम के पीछ-पीछे पल (७ १०९, ११)। इन्होंने भी श्रीराम के साय बैग्जब देश में प्रवस किया (७ ११०, १२)। २ शाक्ष्मन, प्रकास का नाम है जिसके साथ विभीषण ने इन्द्रपुद्ध

२ शाञ्चच्न, पर राश्चन का नाग है जिसके साथ विशोधण ने इन्द्रयुद्ध किया (६ ४३, र.)।

न्युत्स्य, एर विचानकाय गजराज का नाम है जो महान् मेथ में युक्त परंत के समान प्रतीत होता था। इसके वण्डस्थर से मद की घारा बहती थी भीर दने जडुग से भी बचा में कहीं किया जा सरता था। इसका बेत शत्रुओं के लिये मसस्य पा। इसके नाम के जनुमार ही इसका पुण भी था। मुक्त मे इसे स्रोराम के भवन के समीप देवा (२ १४,४६)। क्षाराम ने इये सुयत को दान कर दिया (२ ३२,१०)। यह भरत की सेना के अग्रमाय मे झूमता हुआ। चळ रहा था (२ ६७,२४)।

शाबरी-स्वर्गलोक जाते समय नवन्ध ने श्रीराम को इससे मिलने के लिये कहा (१ १, ५६)। श्रीराम इनके आश्रम पर गये (१ १, ५७)। इससे श्रीराम के मिलने और इसके द्वारा दिये हुये फल मूल को ब्रहण करने का वाल्मीकि ने पूर्वदशन कर लिया था (१३,२२)। कबन्य ने श्रीराम को इसका परिचय देते हुये उन्हें इसमें मिठने का परामर्श दिया (३ ७३, २४-२६ )। "धीराम और ल्हमण पम्ना नामक पत्करियों के पश्चिमी तट पर स्थित इसके बाधम में जाकर इससे मिले। यह एक सिद्ध तपस्विनी थी। दोनो धानाओं को अपने आधन पर उपस्थित देखकर इसने उनके चरणों में प्रणाम किया (३ ७४, ४-७)।" "श्रीराम के पूछने पर इसने उनसे कहा 'आपका दशन मिलने से बाज मेरी पूजा सार्यक हो गई और मुझे बब आपके दिव्यधाम की प्राप्ति भी होगी।' इसने यह भी बताया कि इसके गुरुजनो ने इससे बता दिया था कि श्रीराम और लक्ष्मण का आनिच्य-मत्कार करने पर इसे अक्षयलोक प्राप्त होगा । तदनन्तर इमने श्रीराम से कहा . मैंने आपके लिये पम्पातट पर उत्पन्न होनेवाले अरच्य फल-मलो का सबय किया है' (३ ७४, १०-१७)।" 'श्रोराम के पृछने पर इसने मतङ्क वन को दिवाने हुये अपने गुरुजनो की प्रत्यकस्थली नामक वेदी को भी श्रीराम को दिलाया । इमने सप्तमागर नामक तीयं दिखाते हवे सीराम से बताया कि इसके गुरुवन उसी में स्नान किया करते थे। इसने दिव्यलीक में अपने ग्रजनों के पास जाने की बाजा गाँगी । श्रीराम से बाजा प्राप्त करके इसने बाग्न मे प्रदेश किया भीर दिव्यस्य घारण करके इस पुष्पधान की यात्रा की जहाँ इसके गुरुजन विहार करते ये (७ ७४, २०-३४)।" बचोच्या लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ वे इससे मिले ये ( ६ १२३, ४१ )।

स्रावसा, निर्माण को मामपेतु का लाम है जिसे वसिष्ठ ने विकासिक के किसे अमीए बस्तुओं की गृष्टि करने को मानित दिया (१. १२, २०-२६)। किसे विकासिक तथा उनकी सेमस्त तेना को मानित के मानित की मानित के सिष्ठ की स्थापिक ने विकासिक ने विकासिक ने विकासिक के विकासिक के सिष्ठ के हमें के स्वाप्त किसे हमें के सिष्ठ के हमें के सिष्ठ के हमें के सिष्ठ के

काने का कादेश दिया (१ ४४, १६)। उदनन्तर इसने (सुरीय ने) अपनी हुराए से पह्नज, सन्तर्निधित बक, काम्योज और वर्दरादि जाति के सैनिका को उत्पन्न किया (१ ४४, १७-२३)। जब निक्कामित ने इसके द्वारा उत्पन्न संगिकों को नष्ट कर दिया तब चित्रक के अपदेश पर इसने पून हुशार से काम्योज, पा से साह्यजारी वर्दर, योजिदेश से यदन, यकृदेश से साइ, योनसूनों से म्लेच्छ, हारीत तथा किरात बादि को उत्पन्न विया (१ १४, १-३)

হায়বং ী

शास्त्र , "एक प्रनिद्ध और महान् शहुर का नाम है जो दक्षिण दिया में पर्यक्षारण के भीतर बेनवरत नाम ह नगर में निवार करता था। यह अपनी खना में दिनि (हों के महती) का चिह्न पारण करता था और सन्तिक सामाश्री वा हरे शाम था। देवताओं के समूह भी इसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक समय इसने इसे के साथ बुद्ध किया (२ ९, १२-११) ।" इसका देवराज इस्ट ने वस किया (१ ९, १३-११) । मृत्यु ने इसके यम का उत्तेस किया (७ २२, २४)।

शुम्बसाधान, एक असुर का नाम है जिसका महपियो की प्रेरणा से कपिवर केसरी ने वय किया वा (४, ३४,८९)।

द्मान्तुक, एक सूर का नाय है जो सर नीचे की और कर देवजोक पर विजय पाने की दुस्ता से औराम की राज्य होना में ही येवल पर्यंत के तसर भाग में स्थित एक सरोवर के तट पर प्रति वसस्या कर रहा था। धान में इसका वस पर दिया (७ ७६, १-४)।

शरगुरम, को नुपीन ने बीता की छोन के लिये दक्षिण दिशा में भेजा (भ भ. १)। शरद्यद्वा, एक नदी का नाम है जिसे दक्षिण्ड के हुनों ने केन्य कार्य समय पार किया था (२ ६८, ११)।

द्वारम्, एव वागर का बात है जिन्हें वर्जन्य ने उत्तरा किया था (१ १७. १५)। एउटीन महिंदगी की बताई है जानशोक विधि के मनुसार नुवर्जन्य नकानी ने एउटी हुँ दश्य और पुत्रियंत कर तथा बुराम ने सीगी हारा सुवर्जन्य ना किया है किया (१ २६, १४)। हिंदिन्या कारी समय करना ने दश्ति भी मुस्तिव्य सन्त की देखा (४ ३६, १)। ये भी मुस्तिव सन्त की देखा (४ ३६, १)। ये भी मुस्तिव की सेवा में प्रविद्य हुँ (४ १६ ६)। एउटीन अपनी त्रीति का वर्षन दिया और दश्मा किया की एक काला कि वै तीव योजन कर एक काली के वा सकते हैं (४ ६४, २ ४)। भारतिक स्वर्णन विद्या किया की प्रवर्णन स्वर्णन स्वर

पराज्ञभी थे (इ इ०, २७)। से बानर सेना की रक्षा कर रहे थे (इ ४९, २४)। से बानर सेना की रक्षा कर रहे थे (इ ४९, २१)। ये सीराम हो? । से प्रीराम की रक्षा करने तमें (६ ४४, २)। इन्होंजन् ने इन्हें आहत किया (६ ४६, २१)। से प्रीराम नी रक्षा करने तमें (६ ४७, २ मीना प्रेम सहदर्षा)। वीराम ने कहा कि इन्होंने स्वयने प्रार्थों का मोह छोड़स्र मुद्ध दिया (६ ४९, २८)। से हुम्म के बात सामा करने के लिये रणक्षेत्र की और बटे (६ ६६, ३४)। इन्हमकर्ण ने इन पर मुद्धि ब्रूम्भवर्ण पर आक्रमण किया (६ ६७, २४)। इन्हमकर्ण ने इन पर मुद्धि ब्रुम्म वर्ण पर आक्रमण किया (६ ६७, २४)। इन्हमकर्ण ने इन पर मुद्धि ब्रुम्म वर्ण पर आक्रमण किया (६ ६७, २४)। इन्हमकर्ण ने इन पर मुद्धि ब्रुम्म वर्ण पर आक्रमण किया (६ ६७, २४)। इन्हमकर्ण ने इन पर

(६ ७१, ३९)। इन्होने राशसों के विरुद्ध महान् वेग प्रगट विया (६ ८९, ४८)। सुपीव को विदा करते हुवे स्रीराम ने उनसे इन पर भी प्रेमपूर्ण दृष्टि

रसने क लिये कहा (७ ४०, ५ ७)। आरमङ्ग, एक मुनि का नाम है (११,४१)। श्रीराम द्वारा इनके दर्शन का बाल्मीकि ने पूर्वदशन कर लिया या (१३,१८)। विराध ने इनके निवास-स्थान का पता बताते हुये श्रीराम से इनसे मिलने के लिये वहा (३ ४ २०-२१)। श्रीराम इनके पास गये (३ ४, २-३)। इनके समीप पहुँच इर श्रीराम ने एक अद्भुत दृश्य देखा (३ ४,४)। श्रीराम ने इन्हें इन्द्र के साथ वार्तालाप करने देवा (३ ४, ११)। सीता को लक्ष्मण के सरक्षण मे छोडबर प्रीराम इनके आश्रम में गये (३ ४, २०)। राम को आते देशकर इन्द्र ने इनसे बिदा ली (३, ४, २१)। अपनी पत्नी और फ़ाता के साथ श्रीराम इनके पास आये और इन्होंने आतिष्य के पश्चात् उन लोगो नी ठहरने का स्थान दिया (३ ४, २४-२६)। श्रीराम द्वारा इन्द्र के उनके पास काने का प्रयोजन पूछन पर इन्होंने बताया कि इन्द्र इन्ह बहास्त्रोक से जाना चाहते थे परन्तु इन्होते श्रीराम का दर्शन करके ही द्रह्मलोक जाने का निश्चय विया ( ३. ४, २७-३१ )। श्रीराम ने इनसे कहा 'मैं आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊँगा परन्तु में इस समय अपके बताये हुये स्थान पर निवासपात्र बरता चाहता हूँ। (३ ४,३२-३३)। इन्होंन सुतीहल मुनि वा पता बनावर स्रीराम वो उन्ही वे पास जान के लिये वहा (३ ४,३४-३६)। मार्ग का पता बनाते हुवे इन्होत कोराम से कहा . 'यहाँ से प्रस्थान कप्त के के पूत आप उप समय तक मेरी ओर देखन रहें जबतक मैं अपने इन जरा जीण अर्द्वो का परित्यान न कर दूं। तदन तर इन्होंने अनि मे प्रवेश करके अपने समस्त शरीर को भस्म कर दिया और उतके पदचानु एक तेजस्त्री कुमार के क्य म अभिनराणि स ऊतर उठकर मुगीभित होने समे । इस प्रकार इन्होंने बद्धानोर प्राप्त क्या जहीं बद्धा ने इतरा स्वापन दिया (३ ४, ३७-४३)। इनके त्यांकोक चले जाने पर घोराम के सम्बुल अनेक मुनि उपस्थित हुये (३६,१)। सर बाहिर शब्दों का यथ ही जाने के पत्ताव मुनियों ने सनासा कि राक्षत्रे वा विज्ञास कराने के लिये ही इन्द्र इनके आश्रम पर पयारे ये (३ ३०,३४)।

शुरत्वस्तु, एक वन का नाम है जहाँ कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी । हुवेर को विजिन करके लीटत समय दम स्थान पर रावण के पृथ्यक विमान की गति

रक गई (७ १६,१-२)।

शुरारि को सुयोव ने सीता की सोज के लिये दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४१,३)।

श्रुत्यक्षपंतु, एक देश का नाम है। केक्य से छोटते समय भरत इससे

होते हये आये थे (२ ७१, ३)।

श्रमिष्ठा, क्रूपनां की पुत्री और बयाति की एक बत्ती वा नाम है जिसने पूर को जन्म दिवा (७ ४८, ८-१०)। पहु ने अपनी गाता से कहा 'हम रोनो अभिन ने प्रदेश कर बीच और राजा बयाति श्रमिष्ठा के साथ प्रनेक राज्यित तक रसते रहें (७ ४८, १३)।

१. श्रश्चिन्दु, एक गजा का नाम है जो असित के साथ श्रप्रता रखते थे

( १ ७०, २७, २. ११०, १४ ) 1

२ ग्रामिन्दु, एक राजिप का नाम है जिन्होंने बह्निक देश का राज्य ग्रहण किया (७ ९०, २२)।

द्यान्ता, बङ्गराज रोमपाद को पुत्री का नाम है जिसका नहींप ऋष्यरञ्ज के साथ विवाह हुआ (१ ९, १२ १०)। रोमपाद ने इनका ऋष्यरञ्ज के साथ विवाह कराया (१ ९, ३३)। सुनन्त ने इनके बात, तथा ऋष्यरञ्ज के साथ दनके विवाह का वर्षन किया (१. ११, ३ ६)। अपने पति के साथ यह जबोच्या आईं जहाँ दशरथ की राजियों ने इनका सत्कार किया (१ ११, २९-३०)।

शाहिल, रावच के एक पुतंचर का नाम है जिससे सागर-तट पर शीराम की दिवाल केता को देखकर रावच को उसका समाचार देने हुथे पुतंचर में क कर बातरी-सेना ना विस्तुत मेद कोने वा परासमं दिया (३ २०, १-०)। इसकी बात पुतंचर रावज जब हो उटा और गुरू तसा बाराम की शोराम की केना ना मेद लेने के टिनो करा (६, २०, ८)। "रावच की आजा से यह शोराम की सेना का मेद लेने के लिये गया परन्तु निमीचण ने इसे प्रवास कर पहड़वा किया और बातरी ने इसे पीटा। उदन्तर सकत नोटन मार्के रावच के पास आरा (६. २९, २२-२६)।" इसकी मालिन मानू-नालि का बूतान्त बताने हये रावण को मृत्य मृत्य वानर वीरो का परिचय दिया ( 5 30 ) 1

शार्केटी, कोववशा की पुत्री का नाम है जिसने व्याध्न नामक पुत्र उत्पन्न किये (३ १४, २२ २४)।

दिशापा. एक स्त्रोलिइ वृक्ष वा नाम है जो नारी का रूप धारण करके भरत के सत्हार के लिये भरदाज के आध्यम म आ वसी (२ ९१, ५०)। हत्मान ने इसे लखा की खशीववाटिका में अनेक छनावितानी और अगणित पत्तों से व्याप्त, तथा सब ओर सुवर्णमधी बेडिकाओं से पिरा देखा ( 2 (8, 30)

शिक्त, ऋषम पर्वत पर नियास करनेवाले एक गृन्यवं का नाम है (४ ४९. ४३ गीता प्रेस संस्करण ) । देखिये शिद्ध ।

शिय, ऋषम पर्वत पर निवास करनेवाले एक गन्ववं का नाम है

(४ ४१, ४३)। देखिये शिक्ष । शिलाबहा, एक नदी का नाम है । केक्य से लीटते समय भरत ने इसका

दर्शन क्या या ( २ ७२, ४ )।

१. शिशिर, एक पर्वत का नाम है जिसके उपर देवना और दानव निवास करते ये । यह ऊँचाई मे अपने उच्च शिक्षर से स्वग्लोह का स्पर्ध करता सा जान पहता था। यहाँ मुग्रीद ने सीना की खोत्र के लिये एक छान्य बानरो के साय विनत को भेजा (४ ४०, २९-३०)।

२. शिदिार, बादित्व-हृदय नामक स्तीत मे सूर्य का एक नाम है

( 5 204, 27)1

शिशिरनारान, आदित्य हृदय नामक स्तीत्र में मूर्य का एक नाम है

( ६. १०४, १२ ) । श्रीयत, अग्निवर्ण के पुत्र, एद सूर्यवदी राजा का नाम है। इनके पुत्र

का नाम मरु था (१ ७०,४१, २ ११०,२९)।

१. शुक्त, ऋषम पर्वत पर निवास करनेवार एक गत्मवं का नाम है ( x xt, x3 ) 1

२. शुक्र, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हुएसानु ने आग लगा दी ( १ १४, १०)। "शादूर के बहुने में शवण ने इसको दूर बनावर सुधीर ने पास सदेश लेकर भेजा। इनने नगीव के पास जाकर लाकाश में ही स्पित हो रादण बा सदेश मुनाया। उस समय वानशें ने इस निशावर की मण्पूर्वं प्रवासिया और बन्दी बनावर आवास से पूर्वियो पर उतारा, परन्तु

धीराम ने इसे मूक्त करा दिया। बानरो द्वारा नीच दिये जाते के कारण इसके थहों का भार कुछ हत्का हो गया । सदनन्तर खोराम द्वारा अमय प्राप्त करके इतने आरण्या में स्थित होकर मुग्रीय से रावण के लिये उत्तर माँगा। राक्षण से सहने के लिये बायस्थक उत्तर देने के परचात सुधीव ने बानरों बारा इस पन परवन किया परन्त भीराम ने वानरों को इसे मूल कर देने की बाशा दो (६ २०, ६-३६)।' श्रीराम की बाला से सुपीव ने इमें दरपत-मुक्त कर दिया और इसन रावण के पाम जाकर उसे राम की सेना तथा बानर युवपतियो के पराश्रम का समाचार सनाया (६ २४, २३-३६)।" "रावण ने सारण के लाब इने पून कीराम की सेना में भेद सेने के लिये भेजा । इसने दानर का देव दारण करके राम की सेना का सेंद लेने का प्रवास निया परन्त्र विभीया ने इने पहचान कर बन्दी बना किया और श्रीराम के पास ले गये । श्रीराम ने इसक रावण के पास सदेश मेजने हमें इसे मता करा दिया। श्रीराम का अभिनन्दन करके सञ्चा स्टीटकर रायण को इसने बानसी भी जिल का समाचार देने हुये सीता को छौटा देने का परामर्श दिया (६ २४)।" "इसने मुग्रीव, मैन्द, द्विविद, हुनुवान् , श्रीराम, सदमण, विश्रीयम बादि का रावण को परिचय देते हुवे यानरतेना की सख्या का निल्पण किया । इसकी बान सुनकर रावण ने इस पर क्रेंच करके इसे अपने दरवार से निकाल दिया जिसके बाद यह वहाँ से चला गया (६ २९, १-१४) ।" 'जुक्सारणी', (६ ३६, १९, ४४, २०, ७ १४, १)। इसने मरत्त की पराजय और, रावण के विजय की घोषणा की (७ १८, १९)। 'मारीच गुक्तसरमा', (७ १९, १९) । 'गुक सारण एव च', (७ २७, २८) । 'श्वसारणी', (७ ११, २६ ३४, ३२, ११. १७ २० २२ ३६ ४८) ।

शुक्रनाम, एक राक्षम का नाम है। सीता की सीज वरते हुँचे हुनुमान्

इसके भवन में भी गर्ने ( १ ६, २४)।

शुक्की, साम्रा की एक पुत्री का नाम है, जिसने नता नामवाकी कन्या की जन्म दिया (३ १४,१७ २०)। विनता इसकी पीत्री मी (३ १४,३१)।

१, शुक्त-धीराम के बनवाध के समय उनको रक्षा के लिये कौसत्या ने इनका नी बावाइन विया (२ २५, २३)।

२. शुक्त, पुचेर के एक मन्त्री का नाम है (७ १४, १७)।

रे शुक्त, (कपनम्), बचाति बी धत्ती, देवनाती, के पिता का नाम है (७ पर. ९)। इनहें कुल के उत्पत्र होशर भी देवनाती गात्रा के अवधानित रही (७ पर. १२)। देवनाती ने इनहा स्वप्त किया जिसे जागकर से टनके सनीय सामें और उनहा बसाबार दुष्टा (७. ५८, १४-१७)। यह देवानी ने बयनी स्थिति का वर्णन दिया हो उसे मुनकर इन्होंने यशादि को जरार्गिय ही जाने का साथ दे दिया (७ १८, २२-१४)। 'एए तुपनका सुक्त साथा स्थानिता', '(७ १९, २१)। राजा दण्ड ने इन्हें अपना सुपेरित बनाया (७ ७९, १८)। राजा दण्ड ने इन्हों क्या सुपेरित बनाया (७ ७९, १८)। राजा दण्ड ने इन्हों क्या के हाम बन्दालार किया (७ ००)। अपनी कन्या, अरबा, के साथ बन्दालार करने के बारण इन्होंने राजा दण्ड को राज्य की साथा इन्होंने साथा आध्यम में पिता कर को साथा दिया (७ ०१, १८)। अरबी कुने शो को दण्ड का राज्य छोड देने के नियं कहा (७ ०१, ११)। अरबी पुत्रों, अरबा, ते स्ट्होंने वरी आपम में यहकर परचा मा के स्थान में एकाइ रहने हुये अरबे अपराय-निहित्त की मिश्रीका करने के नियं कहा (७ ०१, १४)। इन्होंने दण्ड का राज्य क्षेत्र छोड दिया (७ ०१, १४)। इन्होंने दण्ड का राज्य क्षेत्र छोड दिया (७ ०१, १४)।

शुचिवाडु, प्रजापति कृतास्य के पुत्र, एक बस्त्र का नाम है जिसकी विस्तामित ने श्रीराम को समर्थित किया था १ २८, ७)।

शुन-प्रेप, ऋषोक मुनि के महाते पुत्र का नाम है (१. ६१, १९)। इन्होंने स्वय ही राजा अम्बरीय के हाम विकास और उनका यहपतु बनना स्वीवार कर लिया (१ ६१, २०-२२)। इन्होंने विकासित्र से अपनी रक्षा की याचना की (१ ६२, २-७)। इन्होंने राजा अम्बरीय को यज सम्पन्न करने के लिय कहा और यासकल पर इन्द्र को स्नुति को जिसने दन्द्र ने इन्हें रोषोंनु प्रदान किया (१ ६२, १८-२६)।

र सुरसेन, एक बाति का नाम है जिनके नगरों में सीता की सीज के लिये सुभीव ने रातविल आदि वानरों को भेजा ( Y Y2, ११ )।

2- ह्यूस्तेन, एव जनवर का नाम है जिसे पहुन्द ने बमाया (७. ७०, ९)।
इस्स्यावा, जनस्थान-निवासिनी एक राशकी का नाम है जिने सीराम
प्रश्च करा दिया (११, ४६)। इसके कहने पर सर और हुएन आदि
भीरह सहस राशकों ने सीराम पर जाक्यन किया परन्तु औराम ने कवेले
ही सबका वय कर दिया (११, ४७-४६)। गूर्वमता-अवार तथा सीराम
पी श्रीका से रूपमा दारा इसके नाक और कान काटने तथा दिया हो।
पी श्रीका से रूपमा दारा इसके नाक और कान काटने तथा दिया हो।
पी श्रीका से रूपमा दारा इसके नाक और कान काटने से सीराम
पी श्रीका से रूपमा दारा इसके नाक और कान काटने से सीराम
पी श्रीका से स्वता उपित्यन हुई (३१०,६)। यह साराम को देखते ही काम
से मीहित हो रई (३१७,६)। यह साराम इसके हर, कुर, और जुनाहरद यी
(१९०,६-१२)। वासमा से सार्वित्र हो मनोहर कर करावर पर
सम के समीर अर्थ उनके उनका परिषय पूछा (३१०,१-१४)।

[ शूर्पणला

द्यपंजला ] 'श्रीराम के पूछने पर इतने अवता परिचय देते हुये कहाः 'में कामरूपिणी राससी और रावण की वहन है। मेरे अन्य दो आताओं का नाम कुन्मकर्ण और विभीषण है। इस प्रकार अपना परिचय देकर इसने श्रीराम को अपने साथ विहार करने के लिये आमिन्त्रन किया (३ १७ २०-२९)।" श्रीराम ने इने रहनग के पास जाने का परामर्श दिया जिस पर इसने लहमण के पास जाकर अपने नो अञ्जीकार कर लेने का प्रस्तान किया (३ १८, १-७)। लक्ष्मण ने इसे पूत्र धोराम के पास भेता (३ ९८,६—१३)। इसने पून धीराम के पास आकर कीव में सीता का भक्षण करने के उद्देश्य हो उनपर आकरण किया ( र १८ १४-१७ ) । "त्रीराम ने लक्ष्मण को इसे करूप कर देने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ने इसकी नाक और अ कान काट लिये। इस प्रकार कूरूप ही जाने पर इसने जनस्थाननिवासी अपने

भाता के पास जाकर समस्त बृतान्त सुनाया ( ३. ९८, १९-२६ )।" "इसे अहुतीन तथा रक्तरजित देखकर जब इसके भाता, घर, ने इसकी दुर्दशा का वतान पूछा तो इसने राम बादि के द्वारा बंदने कुरुप किये जाने का सम्पूर्ण विवरण बताया। यह खर की शाला से राम आदि का वध कराने के लिये चीदत राक्षमो को सेकर पश्चवटी बाई (३. १९)।" इसने पश्चवटी मे आकर राम अदि को उन राक्षसों का परिचय दिया (३ २०,१)। राम ने सीता को लदमण के सरक्षण मे देने हुए इसके माथ आये चौदह राखसो का वध कर दिया जिमसे भागकर यह अपने आता, खर, के पास बाई और उसने समस्त बूलान्त

क्हा (३ २०)। इसने लर के पान आकर कौदह राक्षसों के यथ का समाचार बनाने हुये बर को राम से युद्ध करने के लिये उत्तीजत करने का प्रयाम निया (३ २१)। इसके विकाप को सुनकर वर ने इसे राम बादि के साथ स्वय युद्ध करने का आख्वासन दिया (३ २२, १-५)। यह लग आदि राक्षसो का उछ हो जाने के पश्चात् सहायना के लिये वपने आता, रावण, के पास आई और उमे सिहासन पर विराजनान देखा ( ३ ३२, १-३ )। इसने रावण की भट्संना की ( ३ ३३ )। रावण के पूछने पर इसने राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय

देते हुये रावण को सीता को अपनी आर्या वनाने के लिये प्रेरित किया (३, ३४)। इसने अजामुसी के कपन का अभिनन्दन करते हुये सुरा तथा मनुष्य (सीता) के मास का मक्षण करके तिकुन्मिला देवी के समक्ष नृत्य करने का प्रस्ताव किया ( ५ २४, ४६-४७ )। 'कब सूर्वंगक्षा वृद्धा कराला निर्णेतोदरी। बातनाद वने राम कदर्वसम्हिपनम्।।', (६ ९४, ६)। कैकती के गर्भ से इमरा जन्म हुआ 'तत शूर्यणका नाम सजते विकृतानना', (७ ९, ३४)। रावण ने दानवराज वियुध्िकह्न से इसका विवाह किया (७ १२, १-२)। इनने ल्यू भिरावण देनममु उ व्यक्तिय होकर दिकार बरना आरम्भ क्या (७ २४, २४)। 'रावण के पूछने पर इसने बताया कि नालकेया पा वर्ष करते समय रावण ने इके पति का भी वद कर दिया। जब यह इन प्रकार ज्यालम्भ करने क्यों तो रावण न समा-यावना करते हुये इसते अपने आता स्द के माय चौरह सहस्र रासनी स रिन हो दण्डरारण में सुनपूर्वन निवास करने वा आग्रह किया विम दन्ने लगी (७ २४, २४—४२)।

द्येप, तृतीय प्रजावति वा नाम है जो विष्टत न बाद हुम थे (३ १४,७)। द्येद्धपु, म्हपमावत पर निवशा करनेवाले एक मध्यवे वा नाम है (४ ४१,४३)। इनवी करमा नामर पुत्री वा विश्रीयण के साथ विवाह हुआ (७ १२,२४)।

शैलोदा, एक ादी का नाम है जिसके तट पर बुरू-देश स्थित मा (४ ४३,३६)।

श्रीवल, दक्षिण के एक पत्र का नाम है (७ ७४, १३, ७९ १६,

= 2, 2= ) 1

हीं हुद्र, एक राजा ना नाम है जिन्होंने बचोन का प्राणरक्षा के निवे स्थेन (बाज) जो अपने सारीर का मास काट कर दिया था (२ १२, ४३, ४५, ४९)। दगरद हास हुत अपन दुन ने कियो के करते हुते मुनि-दम्पति में मृत्युक्त के रिज उस लोन को नामना की जो रहे प्राप्त हुआ। था (२ ६५, ४२)।

शोखाभद्र, एर नदी का नाम है जिसके तट पर धोराम, स्वमण, और विश्वमादिक ने मिथिका जाने समय राजि बजीत की (१. ११, २०)। विश्वम नित्र ने राम आदि के साथ दमें पार किया (१. १४, १-४)। यहाँ सीता को सोज के ज्यि मुसीय ने निजन को मेता (४ ४०, २१ ३१)।

द्योणितास्त, एक राक्षत का नाम है। क्षीत्रा की स्तोप्त करते हुए रुगुवान् इसके भवन से गये (४ ६ २६)। लुनान् ने इसके भवन से आग समा दी (४ ४५, १४)। रात्त्व को आगा से मुद्र करने के लिए हुन्मकण के दीश पूत्रां ने नाथ यह भी गया (६ ७५ ४६)। इसने अजूद वर आजवन दिया (६ ७५, ४)। 'वोजिनानस्त निजयनित्रम समादने। उत्दरना तदा मुद्रो नेन्यानिकारवन्।', (६ ७६, द)। इसने अजूद और द्विविद से मुद्र दिया पर्युक्तन म दिविद ने इनका वय कर दिया (६ ७६ १६ १४, २१ ६० १४)। अयोष्या लोन्ने समय श्रीदास ने मोना को वह स्थान भी नियाया जहाँ हत्ता वय हुवा या (६ १३६, १२)। रूपेनगामी, एक राक्षत का नाम है जो राम के विषठ बुढ के विषे कर के साथ कागा (३ २६, ३२)। इसने बार के साथ कागा पर माकाय किया (३ २६, २६)। धीराम ने इसका यथ कर दिया (३ २६, २६-३४)।

इयेनी, ताब्रा की पूनी का नाम है, जिसन क्येनो और मृझो को जलपत्र किया (३१४,१७-१६)।

धतकीति, दुगध्यज्ञ की पुत्री का नाम है जिसका दशरम की पिलयों ने अपनी पुत्र वय् के रूप म स्वान किया (१ ७७,१२)।

श्रद्ध वेरपुरं, गद्धा के तट पर स्वित एक नगर का नाम है (१. १. १९, १ १९, ११)। महा के रावा का नाम हुं सा (२ १०, ३२)। यही मता के तट पर नरत न बेनाविष्ट साचिवान किया (२ १३, १९-१६, १९, १)। धीराम में नाव्य से लेटिंडे समय सेनाविष्ट भरत नहीं जात (२ ११३, १२-१३)। स्वीच्या कोटेंडे समय कीराय का विमान इस पर से भी होन्द्र उस (११३, ११३)। श्रीप्या ने महा के सावा, नियादराव मुह, के पास कुतात ने बेदी में जा (१ ११३, ४२)।

 इतेत, एक वानर गुरपति का नाम है 'क्वेतो रवतमकावरकपतो भीमिक्य । मुद्दिसारवामर सूर्गस्त्र कोनेषु विश्वत ॥ सूर्य सुधीवसामध्य कृतकंडित यातर । विधानस्वानरो सेनाकसीकानि प्रद्येवन ॥', (६ २६, २५-२६)। ये मून के जीरम कुन वे (६ ३०, ३३)।

2. इतेत, विदर्भ के राजा और तुरेब के पुत्र का ताम है। इस्होंने क्षपती बायु का पना कम जाने पर कम से आकर घोर तथाया को और उसके फल-स्वका बहुलोक पने पाँग बहुन्योंक में भी थे धुवा के अस्मत्य पीरिंग उस्होंने कहा कि मैं । एक दिन जा बहुनेने बहुम से इक्का कारण पूछा हो। उन्होंने कहा कि मैं मरानोक में स्थित हो कर अपने ही। घरीर कम मुख्यार माछ खाया करें। इक्का स्वारण बनाते हुँच बहुम ने कहा कि ह्योंने अपने औरन में कभी दियों अनिध्य, बहुम्य, देखा, या पितर के निष्में नोई दान नहीं किया इसीलिय बहुलोक म भी म धुवा के पीरिंग हुन्हें हैं। साथ हो कहा ने यह भी कताया कि महिंद असरय हो इन्हें इस साथ के मुक्त करेंग। उसी समय से में धोर वन में अपने साथित के माछ का आहार यहण करता हुई मुग्निन जीवन स्वतीत करते रुप्णे। अनता महींय आसरय न इनका दान बहुण करके इन्हें साथ से मुक्त विवा (७ ७०)।

स्योता, कोवदसा की पुत्री वा नाम है जिसने अपने मुत्र के रूप मे एक

दिगात्र को जनम दिया (३ १४, २२ २६)।

श्चेताभ्यतरी. यनि का नाम है जिसका, मध्-केटम द्वारा अपहृत होने पर, हयग्रीव ने उदार विया था (४ १७. ४९)।

स

संजीवकरणी, एक बोपिश का नाम है (६ ५०, ३०)।

सतानक-जब शीराम ने अपने साथ आये हुये पूरवासियों को उसमलीक प्रदान करने का ब्रह्मा से अनुरोध किया तो उन्होंने जन सबके लिये सन्तानक लोक की व्यास्था की (७ ११०, १८-१९)।

संनादन, एक बानर युष्पति का नाम है जो बानरों का वितामह या। सारण ने रावण को बताया कि यह चलते समय एक योजन दूर स्थित पर्वत का भी अपने पारवंभाग मे छ, और एक योजन ऊँचाई तक की बम्तुओं को अपने शरीर से ही पहुँच कर बहुण कर लेता है ( ६, २७, १७-१९ )। राम ने इसक प्रति स्तेह प्रगट किया (७ ३९, २२)।

संयोधकरहक, एक यक्ष का नाम है जिसने एक विशाल सेना तैकर मारीच बादि पर आक्रमण विदा परन्त अन्त मे उससे पराजित होकर भाग गया (७ १४, २१-२२)।

संवत्सर-श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा के लिये की सत्या ने

ने इनका भी आबाहन किया (२ २४.१४)।

संध्यय, चतुर्य प्रजापति का नाम है जो शेव ने दाद हमे थे ( र 28, 0 )1

संद्वाद, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का सुमालि आदि राक्षमी ने उल्लेख किया (७ ६, ३४)। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर वात्रमण किया (७ २७, २९)।

संद्वादी, एक रासस का नाम है जिसके वध का विभीषण ने उत्लेख विया (६ ८९, १२)। यह समालि का प्त्र था (७ ४,४१)।

सगर, अयोध्या के एक धर्मारमा राजा का नाम है। ये सदैव पुत्र प्राप्ति वे लिये उरसूब रहा वरते थे (१ ३८, २)। इनके दो पत्नियाँ वेशिनी कोर सुमति, यी । इन्होने अपनी दोनो पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जारर मृतुप्रस्रवण नामक शिलार पर सौ वर्षो तक तपस्या की जिससे प्रमन्न हो कर मृतुने इन्हें एक पश्नी से एक और दूसरी से साठ हजार पुत्र प्राप्ति का वर दिया (१ ६८, ६-८)। केशिनी ने इनके समान वश प्रवर्तन एक ही पुत्र का तया सुमति न साठहजार पुत्रों को जाम देने का बर ग्रहण किया (१ वैद, १३-१४)। इन्होंने अपनी पन्तियों-सहित मृगुकी पश्किमा करके नगर को प्रश्यान किया (१ ३८, १५)। केशिती ने सगर के औरम पुत्र, असमध्य,

भो जन्म दिया (१ ३८, १६)। इनके साठ हलार पुत्र रूप और युवावस्था से मुनोक्ति हो गये (१ ३८,१९)। इंन्होने अपने पापाचारी पुत्र असमञ्ज को नगर से बाहर निवाल दिया और यज्ञ करने का निश्चय किया (१ ३८ २०-२४)। "इन्द्र ने इनके यज्ञाश्व का अपहरण किया। सगर-पुत्रों ने समस्त पृषिवी का शेदन किया। देवताओं ने बहाा से इनके पुत्रों के इस तथा अन्य हिमानार्यों ना वर्णन किया। (१ ३९)।" सगर-पुत्रों के भावी विकास की सुचना देकर ब्रह्मा ने देवताओं को शान्त किया। सगर के पुत्र पुथियों को स्वोदते हथे कपिल के पास पहुँचे और उनके रोप से जलकर भस्म हो गये (१ ४०)। "इनकी आजा से अशुमान ने रसावल में प्रवेश करके संज्ञाश्य की ठाकर अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर इन्होंने करपोक्त विधि के अनुसार अपना यज्ञ पूर्ण किया और अपनी राजवानी मीटकर गगा को ले बाने के विषय में दीर्घकाल तक विचार करते रहे परन्तु इन्हें कोई निश्चित उपाय गड़ी सुक्षा । वदनन्तर तीस हजार वर्षी तक राज्य करके य स्वर्गछीक चले गये (१.४१)।" इनकी मृत्यु के पश्चातु अशुमान् ने राज्यभार प्रहण निया (१ ४२,१-२)। सनर-युत्रो की भरमराशि को गगा के दछ ने बाप्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार नियाप हो स्वर्गलोक चले गये (१'४३, ४१; ४४, ३)। ब्रह्मा ने भगीरय को बताया कि जब तक सागर में जल रहेगा तद तक सगर-पुत्र देशों को भाँति स्वर्गलोंक में प्रतिष्ठित रहेगे (१४४४)। मगीरथ ने इनके पुत्रों का विधिवन तर्पण किया (१४४. १७)। "ये राजा असित द्वारा कालिन्दी के वर्श से उत्पन्न हवं थे। जब वे वालिन्दी के गर्म में ही थे तो उनकी सौत ने उनके गर्म को नष्ट करने के लिये को गर (विष) दिया दा, उसके शाय ही उत्पन्न होने के कारण ये 'सगर' बहुलाये : 'सपल्या तु गरस्तस्यै बतो यमेनियासया । राह तेन गरेणीय सजास सगरोऽभवत्।।', (१ ७०, ३७, २ ११० २१)।" इनके एक पुत्र का नाम ससमञ्ज्ञ या (१.७०,३६)। इनके पुत्र इनकी आज्ञा से पृथिवी सोदने हुये बुरी तरह मारे गये (२. २१, ३२; २ ११०, २२)। कँकेयी ने कहा कि श्रुहोने अवने रुपेष्ठ पुत्र, बसमठव, को निर्वासिन कर दिया हा ( २ ३६, १६; २. ११०, २३ )। दशरथ द्वारा हुन अपते पुत्र के लिये श्रीक करते हुने मुनि-दन्दाि ने मृतपुत्र के लिये उस लोक को कासना की जो इन्हें प्राप्त हुआ था (२.६४ ४२)। विभीषण ने हतुमान् और सुबीब को बताया कि गहासागर को राजा सगर ने सुदवाया था और श्रीराम उन्हों के बदान हैं (६ १९, ३१)।

सजप, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभद्र मृति के

स्वर्गळोक चले जाने के पश्चार् श्रीराम के समक्ष उपस्थित हीकर राश्यमो से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६,५ ⊏~२६)।

सत्यकीति, प्रजापति इसावत के पुत्र, एक अस्त्र वा नाम है जिसकी महिंप विदेशामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया या (१ २८,४)।

सत्ययती, विश्वामित्र की ज्येष्ठ मिगि का ताम है जो ऋषीक मुनि की पत्नी भी (१ ३४७)। यह अपने पति का अनुमरण करके स्वकंछीक चली वर्द और पही हिमालव का आध्या लेकर कीशिकों नदी के रूप में भनत पर प्रवाहित है (१ ३४, ८-११)।

शत्यवान प्रजापति क्यास्व के पत्र, एक बस्त्र का नाम है जिसे विश्वाधित

ने श्रीराम को अर्थित किया (१ २८,४)।

सनरकुमार-इन्होंने पूर्वकाल में ऋषियों के समक्ष दशर्थ के पुत्रप्राति से सम्बन्ध रखनवाली एक क्या सुनाई (१९,२)। सुमन्त्र ने इनकी कही

हुई ह्या का दशरथ ने समझ वर्णन किया (१ ९, १=)।

सप्तजन, एन लाध्यम का नाम है जहां कात कुनि निवास करते हुये कहोर बन का पाठन करने थे। वे नीचे सर करके तथस्या करते हुये जल में ध्यम नरने थे तथा सात दिन और सात रामियाँ व्यतीत करने केनल बाजु ना आहार करते हुये एक स्थान पर निवचल मात्र से रहते थे। उनके लाध्यम का मिस्तुन अपन किया सवा है। तक्षम सहित औरास इस लाध्यसनी कृषियों के उद्देश से उन्हें प्रणास करके लागे बंदे (४ १३, १६-२९)।"

सप्तिपिंगण-शीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये

मौसत्या ने इनका भी आबाहन किया (२ २४, ११)।

सन्तसन्ति, अगस्त्य द्वारा अगिन आदित्य हृदय स्तोत्र मे सूर्य का एक नाम है (६ २०५, ११)।

सप्तसागर, एक दीवं का नाम है जहाँ शबरी के गुरुजनों ने अपने वित्तनमान से सात समुद्रों का जल प्रगट कर दिया था (७ ७४, २४)।

 गिरिखेष्ठ मेनाक से ऊपर उठकर हनुमान् वो विश्राम देने के लिये कहा जिस पर मैनाक इसनी बाजा से इसके बल का भेदन करके कार वट गया (४ १, इद मैनाक इसनी बाजा से इसके बल का भेदन करके कार वट गया (४ १, इद-१०४)। मैनाक ने हनुमान् से कहा कि वे जसकी और समुद्र की भी प्रीति का सम्पादन करें ( ५. १, १२९ )। मैनाक सहित इसने हुनुमान का सत्वार और अभिनन्दन निया, सदनन्तर हुनुमान् इसका परिस्याग करके आकारा में बलने लगे (५ १,१३४-१३५)। 'समुद्रमच्ये स्रमा विभ्रती राक्षस बपू ', ( प्र १,१४९ )। "हनुमान् और सुधीव ने विभीयण से वागर-सेना के साय इसे पार करने का उपाय पूछा जिस पर दिभीषण ने कहा 'रमवशी राजा थीराम को समुद्र की दारण लेती चाहिये । इस अदार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्रीराम सगर के दशज है इसलिये समद्र को जनका कार्य अवश्य करना चाहिये।' (६ १९, २८-३१)।" 'कागरस्योपवे-धनमूं, (६ १९, ३३)। श्रीराम इसके तट पर कुश विलाकर तीन दिनो तक घरना देकर बैठे रहे परन्तु इसके दर्शन न देने से बन्तत कुपित हो उन्होंने बाग द्वारा इसे विश्वव्य कर दिया (६ २१)। "राम के इस प्रकार कोव करने पर धाय सागर मृतिमान् होकर प्रगट हुआ। उस समय इसने विविध प्रकार के क्षामुपण पारण कर रवधे थे और गगा तथा सिन्धु आदि बदियाँ इसे थेर कर सड़ी यो । निकट बाकर इसने श्रीराम को सेना सहित सागर पार होने का उपाय बताने का वचन दिया। धीराम के यह पूछने पर कि वे अपने असीघ याण को किस स्थान पर छोड़े, इसने उत्तर में स्थित इसकृत्य नामक स्थान का नाम बनाया (६ २२, १-३४)।" इसने श्रीराम की यह परामशं दिया कि वे विश्वकर्मा-पूत्र नल से सागर पर पूल का निर्माण करायें (६ २२, 83-8E)1

समुन्नत, एक गतस का नाम है जो प्रहस्त का सबिच या। दुर्मुंख ने इसे कुचल डाला (६ ५८, १९ २१)।

१. सम्पाति, एक गुन्न का नाम है जिन्होंने हनुमान को समुद्रसङ्घन के लिये प्रोत्साहित किया (११,७२)। "ये बटायु के भ्राता तथा अपने बस और प्रवास के छिये सर्वत्र प्रसिद्ध में । प्रामीपनेशन करते हमें बानर इन्हें देवहर भयमीत हो गये। बद्धद के मुख से अपने आता, जटायु, के बघ का समाचार सुनकर वे अरयन्त व्यवित हो उठे और अपने को उस पर्वत से नीचे उतार देने के क्रिये वानरों से अनुरोत करने उमें, क्योंकि सूर्य की किरणों से पस जल गये होने के कारण में उटने में बसमर्थ थे (४ ५६, १-५. १७= २४)।" "धोक के नारण इनका स्वर विकृत हो मया वा तथा वानर इनके कमंपर सिद्धित ये। अञ्जद ने इन्हें पर्वत-शिवर से नीचे उतारकर जटायु के

🤁 सम्पाति

१ सम्पाति ]

बघ आदि का बुतान्त, राम सुप्रीव की मित्रता, और वालि दघ का प्रसग स्ताकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन किया (४ १७)।" 'अपनी आत्मारपा बनाते हवे इन्होंने वहां पूर्वचाल में जब इन्द्र ने खुवान्तर शा द्वच कर दिया तब हम दोनों माईयों ने इन्द्र पर आत्रमण करके उन्हें शिदन किया। नौटते समय मूर्य के निकट हो जाने के कारण जब मेरा छोटा भाई, ज्टायु, दम्ब होने लगा तो मैंने वपने पत्नों से उसे ढेंक लिया । उस समय मेरे दोनो पन जल गये और मैं विच्य पदंत पर गिर गया। यहाँ आकर मैं क्सी अपने मार्ड का समाचार नहीं पा सका (४ १८, १-७)।" 'इन्होंने कहा 'मैं वरण के लोकों को जानना है और अमुनमन्यन तथा देवासुर सग्राम भी मैंने देवा है। एक दिन मैंने दुरात्मा रावण को सीता का हरण करके ले जाने ह्ये देखा। उस समय सीता 'हा राम ? हा राम 1' कह कर विलाप कर रही थीं, इसी से मैं उन्हें पहचान गया। रावण लहुत पुरी मे निवास करता है और उनी के बन्त पुर में सीता बन्दी हैं। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग समुद्र पार बरके सीता का दर्शन कर सकोगे। गुध्र पश्चम आकाश-मार्गे से उड़ते हैं और उसते भी ऊँची उड़ान गरुड की है। हम सब का जन्म नार ने देख हुनार एक सब्ता कर ने किया है है कि स्ता हम गरह में ही हुना है परन्तु पूर्वनम्म के कियो निस्तित कमें के कारण हम मामाहारी हो गये। मैं यहीं से रावज और नानको को देख रहा हूँ। अब तुम क्षेत्र इस समुद्र के उस पार जाकर मीता का दर्शन करो। मैं भी तुग्हारी सहायता में ममुद्र के किनारे चलकर अपने नाई, अटायु को जनाञ्जित प्रदान कहाँगा।' बानरों ने इनको समुद्र के किनारे पहुँचा दिया बहु! रहीने जलाञ्जिल है। तदनन्तर बानरों ने इन्हें पुन इनके स्थान पर पहुँचाया (४ ४=, ११-३४) ।" "बानरों के पूछने पर इन्होंने सीताहरण का विवरण बताते हुवे नहा 'मेरे पुत्र, सुपाश्व, एक दिन मेरे लिये भीजन लाने गये परन्तु सूर्वास्त हो जाने पर खाली हाय शौट आये। इस पर मैंने उनके लिये कठोर बाबों का व्यवहार किया परन्तु उन्होंने बनाया कि कुछ भी प्राप्त न होने पर वे ममुद्र के भीतर विचरनेवाले जन्तुको का मार्गरीक कर नति वे सुने पर पुनुक्त कार विश्व प्रवास अनुसान निर्माण होते है। यह हो से वे स्वतिकारी की हो है। यह पुरुष ने उनसे सार्य हो सावना की रिक्र वा रहा है। उन पुरुष ने उनसे सार्य हो सावना की तिन पर उपहोंने उने सार्य है दिया। वह पुरुष रावण या और राने साथ की राया है। यह पुरुष रावण या और राने साथ की राया है। यह साथ साथ है। यह हो साथ। अपने परहोंने देन कारण मैंने उन समय ही उस वोच वाने व सामान नहीं हिया परन्तु तुम सर बानर बतवान् और वाति-सन्पन्न हो, अत तुम सीग सीना में दर्गन का उद्योग करो। (४ ४९, ४-२०)। " रहरेने अपनी आस-

कथाबताया (Y ६०) । इन्होने विकाय पर्वत पर निशाक्तर मुनि को अपने थव जलने का कारण बताया (४ ६१)। निशकर मूनि ने इन्हें सारवना देते हुमे आबी शीराम के कार्य में सहायता देने के लिये जीवित रहने का क्षादेश दिया और कहा कि इम प्रकार सहायना करके ये पलयुक्त हो जायेंगे (४ ६२)। "निवाकर मृनि के बादेशानुसार श्रीराम का कार्य निद्ध करने के लिये हरूरीने वानरों को ज्यो ही सीना का पता बताया, ये पत्रमुक्त हो गये। तदनत्तर इन्होंने वानरों को ज्यो ही सीना का पता बताया, ये पत्रमुक्त हो गये। तदनत्तर वानरों नो सीना का दर्शन प्राप्त करने का आदेव देकर ने सामाय मे उठ गये (४ ६२, १-१३)।" इनकी बांतो से रावण के निवास-स्थान तया उसके भाशी विनास की मूचना प्राप्त कर दानर समुद्र तट पर आये (४ ६४,२)। हनमान ने मीता को बताया कि वे इनके कहने से ही समुद्र-लक्षन करके लडा बाये (४ ३१, १४)।

२. सम्पाति, एक बानर-प्रमुख का नाम है। किप्यन्या पुरी नी शोधा देखते हमें स्वमण ने मार्गमें इनके मदन को भी देखा (४. ३३, १०)। इन्होंने प्रवाद नामक रासस के साथ इन्द्र-युद्ध विया (६.४३,७)। प्रवृद्ध ने इन्हें बाहत किया ( ६. ४३, २० )। श्रीराम ने समराद्भण में इनके परात्रम का उत्तेस किया (६ ४९, २७)। सुरेण ने क्वाया कि ये क्षीरमागर के तट पर उपलब्ध सजीवकरणी तथा विश्वत्या नामक श्रीपधियों को जानते हैं ( & xo, 39)1

3. सम्पाति, एक राजस का नाम है जिसके भवन में हुनुमान ने सीता की सोज की (५.६,२२)। यह तिबीयण का मन्त्री या (६ ३७.७)। यह माली का पुत्र या जो विभीयण का मती बना ( ७. ५, ४४ )।

सम्प्रदाल, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिल्होंने शरमञ्ज मृति के स्वर्गलोक बते जाने के पश्चात् श्रीराम के समझ उपस्थित होकर राक्षसी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की ( ३. ६, २. ८-२६ )।

१ सरमा, एक रालसी का नाम है जो रायण की आजा से सीता की रक्षा करती थी। यह अत्यन्त दयालु स्वमाव की राक्षक्षी थी। सीता की मीह में पड़ा हुआ देखकर इसने उन्हें सारवना दी। तदनन्तर रावण की भाषा का भेद मोलने हुए धीराम के आगमन का प्रिय समाचार सुनकर इसने उनके विजयी होने का सीता को विश्वास दिलाया (६ ३३)। सीता के अनुरोज से इसने उन्हें मन्त्रियों-सहित रावण का निश्चित विचार बनाया (६ ३४)।

२. सरमा, गृन्धवंतान महात्मा शैनुय की पूत्री का नाम है जिसे विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया (७ १२, २४)। "इसका जन्म मानगरोवर के तट पर हुआ था। जब इमका कमा हुआ तो उस समय वर्षा ऋतुका आगमत होने से मानगरोवर बक्ते लगा। जम समय इमकी माना ने पुत्रों के स्नेह से पुक्त होकर कहन करन करने हुये उस सरोवर से कहा 'सरो मा वर्षसब्द'। प्रसाहट में उसने 'सर मा' कहा इसीच्ये इन नन्या का नाम 'नस्सा' हो गया (७ १२, २५–२६)।

सरयू, एक नदी का नाम है जिसके उत्तर-तट पर यह मूमि के निर्माण के लिये दशरण ने अपने मित्रयों की आज्ञादी (१ ६,१५,१२ १५)। इसके तट पर दश्चरय का यज आरम्भ हुआ (१ १४, १)। विक्लामित्र ने श्रीराम को इसके जल से बाचमन करन के लिये कहा (१ २२, ११)। श्रीराम ते लक्ष्मण और विश्वामित के साथ इसके तट पर राजि में शखपूर्वक निवास किया (१ २२, २२)। श्रीराम और छङ्मण गुनासस्यू के शुम सगम पर गये (१ २६ ५)। यह अयोध्या का स्पर्ध करती हुई यहती है, थीर ब्रह्मसर ( मानस ) से निकलने के कारण इस पवित्र नदी का नाम सरयू पदाः 'नस्पात्युमाय सरस सायोध्यापुगवृहते । सर प्राप्ता सग्यू पुष्पा ब्रह्मनरश्चन्युवा ।।', (१ २४, ९) । श्रीराम ने इसका स्मरण किया (२ ४९, १४-१५)। इसके तट पर ही दरारथ ने भ्रमनश मुनि हुमार वा दय कर दिया था (२ ६४, १४-१६)। श्रीराम ने सीता से मन्दानिनी नदी को सरपू के सहश समझने के लिये कहा (२ ९५,१४)। परमधाम जाने क लिये श्रीराम इसके तट की ओर प्रस्थित हुये (७ १०६ ४)। श्रीराम ने अयोष्या से डेंद्र योजन दूर जाकर इसका दर्शन किया (७११०,१)। थीराम प्रज्ञाजनों के नाय दशके तट पर आये (७ ११०, २)। श्रीराम ने इसके जल मे प्रवेश क्या (७ ११०,७)। श्रीराम के साथ आये हुये समस्त पुरवानियों ने इसके जल में हुवनी लगाई (७ ११०, २३)। जिस जिस न इमके जर म गोता लगाया उमे सन्तानक साक की प्राप्ति हुई (७ ११०, 28-28 ) I

र. सरस्यती, पश्चिमवाहिनी एक नदी वा नाम है। जैचय से लीटते समय मरत इसके और गता वे सगम स्थल से होकर आये ये (२ ७१, ४)। यहाँ मीना की सोज बरने के टिये सुग्रीब ने विनत को मेजा (४ ४०, २१)।

२ सरस्यती— नव नुम्बनमें नो नर देने ने किसे उचन हुए बहा को देननाथों न रोका तो बहान ने हन देवी का समरण दिया (७ १०, ४१) प्रदेशने बहान ने समज्ञ शरिनन होतर जब करने जुन्य जाने ना प्रयोजन पूछा तो बहान ने एरें हुम्बनमें ने दिद्धा पर विराजमान होतर देननाभा के भारून वाली के कम में माट होने ने लिये नहां (७, १०, ४९-४३)। जब ( \$88 ).

कुम्मकर्णको वर देकर बहा चले गये तब इन्होने कुम्मकर्णको छोड दिया (७.१०,४७)।

स्तर्पनाय, प्रजापति कृषास्य के पूत्र, एक अस्य का नाम है जिसे विश्वा-

मित्र ने शीराम की समर्पित किया या (१. २८, ९)।

सर्पास्य, एक राक्षत का नाम है जो औराम क विषद पुद के लिये बर के साम आया (३ २६, ३३)। दनने सर के साम भीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २७)। श्रीराम ने दमका बय कर दिया (३ २६, २५-२४)।

सर्वतापन, बगस्त्य द्वारा विगत बादित्यहृदय-स्तोत्र मे सूर्य का एक

नाम है (६ १०१, १४)। सर्वेतीर्थ, एक प्राम का नाम है। केवन से डोटते समय मस्त ने यहाँ

एक रात्रि निवास किया या (२ ७१, १४)। सर्वभवोद्भव, अमस्य द्वारा वर्णित बादित्यहृदय-स्तोत्र मे सुर्य का एक

नाम है (६ १०५, १४)।

सालिलाहार, एक प्रकार के व्हिपयों का नाम है जिन्होंने धरमञ्ज युनि के स्वर्गलोंक पाले जाने के परनान् भीराम के समया ट्यास्वित होकर राक्षधी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, ४ ८-२६)।

सविता, अगस्त्व मुनि द्वारा वर्णित आदित्बहुदय-स्थीय मे सूर्य कर एक नाम है (६,१०४,१०)।

सहवेब, पुन्नाइअपूत मृष्टकप के पुत्र का नाम है (१ ४७, १६)।

साहा, एक परंत का नाम है जहाँ पर उत्पन्न होने वाले मृग्जानि के हाथी अयोध्या में दमारण के शासनताल में बतामान में (१, ६, २५)। श्रीराम जादि ने शेना कहिन इसे देवा (६ ४, ३८ ७६)।

सानुप्रस्थ, एक बानर को नाम है जिसे खीरान ने अन्य छोगों के साथ इन्द्रजिन् को पता लगाने के लिये भेजा (६ ४४,३)।

इन्द्रोजन् का पता लगान का लग्म भना (६ प्र. ३)।

सारणा, एक गक्षम का नाम है जिसके भवन में सीता की खोज करते
पूर्ण सुनान गर्न (४६, २०)। हनुसान के उनके सकन में आग लगा हो

(४ ४४, १०)। "तावण ने गुक्त के ताव हमको गुक्त के बानारों का भेद

(२ ६, ६८)। एक मान्य पुक्क का व्यक्त पुक्क व वातरा का अद तेने ने नियं पंता । गुर-मिट्ट इसने वातर स र प्त पार करके वातरी देवा में प्रत्या किया परन्तु जिरकर देवा का निर्धेक्षण करते हुमें इन दोनो राजधों भी पह्नात कर दिमीयाने ने पकड़्या जिया। असेरान ने राज्य के पास इसके ब्रास गर्नेश मेंने हुमें इसे मुक्त करा दिया (६ २४, १-२४,)।" औरता का अभिगायन करने के रस्वाद इसने छद्धा छोड़कर दौराम के यरपान्स झाड़ि

२४ वा० को०

का रावण से वर्णन किया (६ २५, २६-३३)। इसने रावण की पृथक-पुषक वानर पुषपतियों का परिचय दिया (६ २६-२७)। रावण ने इमे फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया (६ २९, १-१४)। रादण ने इस लड़ा के उत्तर द्वार की रक्षा करने के लिये कहा (६ ३६. १९)। 'श्वमारणी'. ( ६. ४४, २०, ७ १४, १, १९, १९, २७, २८, ३१, २६ ३४, ३२, ११ १७ २०. २२ ३६ ४०)।

साचिमाली, प्रजापति बृशास्त्र के पुत्र एक, अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने थोराम को समर्थित कर दिया था (१ २८, ७)।

सावभीम एक गजराज का नाम है जो बैखानस सरीवर के क्षेत्र मे विचरण करता या (४ ४३, ३५)।

सालकटद्वटा, सन्ध्या की पुत्री का नाम है जिसका विद्युलिया नामक राक्षम के साथ विवाह हुआ। गर्भ धारण के पश्चान इसने मन्दराचल पर्वत पर एर बालक को जन्म दिया । तदन्तर अपने उस दवजात पत्र को वही छोडकर यह अपने पति के साथ रमण करने चली गई (७ ४. २३-२४)। 'स्थिनाः प्रस्यातवीर्यास्ते बरो मालकटह्रदे' (७ ६, २३)।

सालवन, विद्व नगर के दिक्ट स्थित एवं स्थान का नाम है। वेकय में लौटने समय मरत इमने होकर आये थे (२ ७१, १६)। भरत के पास धीराम वा सदेश ले जाते समय इनमान ने मार्ग में इस भयवर वन को देखा (६ १२४, २६ शालवन)।

साल्येय, एक पर्वत का नाम है जहाँ शहम नामक बानस्यूयपिन निवास करते थे (६ २६, ३६)।

सावित्र-देखिये यस ।

सार्चिमाठी ]

सांकादया, एक नवरी का नाम है जहाँ जनक के फाता, बुदाध्वज, निवास करने थे। इसके चारो कोर परकोटो की रक्षा के लिये रायुकों के निवारण में ममर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगावे गये थे । यह नगरी पुराह विमान ने समान विस्तृत तथा पुष्य से उपल्ट्य होने वाते स्वगंछोत्र के सहस सुन्दर भी (१ ७०, २∼३)। जनक के दूनों ने यहाँ पहुँचकर बुशस्त्र को मिसिया का यवार्यं ममानार और जनक का अभित्राय भी मुनाया (१ ७०,७)। यहाँ मुद्दन्ता राज्य बरते ये जिन्होने जनक पर आवमण किया (१ ७१, १६)। जनक ने मुख्या का वध करके यहाँ जपने भ्राता, बुद्यास्त्रज, को अभिविक्त कर दिया (१. ७१. १९)।

सिद्धगण्-धीराम के बनवाम के समय उनकी रक्षा करने के लिये भीमत्या ने इनका आवाहन किया (२ २४, १२)।

१. सिद्धार्थ, दशरप के एक बयोड्ड मधी का नाम है जिन्होंने कैंडेमी को समझाने हुने स्वय भी राम के साम कर बाने की इच्छा प्रगट की (२ २६, १८-३३)। शीराम के समारा के लिये में हाथी पर बचार होकर नगर से बाहर निगमें (६ १२७,१०)। ये बच्च मन्त्रियों के साम शीराम के अमारा की समें मन्त्रियों कर से साम शीराम के अमारा की समें मन्त्रा करते करें (६ १२०,१४)।

शिसद्धार्य, एक द्वा का नाम है जिन्हें दशरप को मृत्यु के पाचान् विस्त ने बरन को अयोध्या हुमाने के लिये मेना था (२ ६० ४)। ये राजकृद पहुँचे (२.७०, १)। केकराज ने इनका स्वाग्त किया जिमके राजकृद पहुँचे मरन को विस्त का समाचार तथा उगहार आदि दिया (२.७० २-४)। तरन की बातों का उत्तर देने के बाद कहीं ने नांधी प्राप्त

थयोध्या चलने के लिय पहा (२ ७०, ११-१२)

सिद्धाश्रम, एक बाधम का नाम है जहाँ विष्णु को निश्चि जात हुई थी (१. २९, ३, २६)। यहाँ के निश्चामित्री (वर्षात्वा) ने ब्रोराम, कदवण और विद्यादित का बादिण-मन्त्रार किया (१ २६, २६)। विद्याद्यमोत्रासिद्ध-स्माद्', (१ २९, २९)। धीराम ने यज मे विद्या खाटने बाते मारीन तथा मुबाहु आदि का वच करते इन सिद्धायम का नाम सफल कर दिया (१ २०, २६)।

१ सिन्धु, एर ममृद्धियानी देग का नाम है जिस पर दशरथ का वाषिपत्य पा (२ १०,२८)। दशरथ ने कैंकेपी को प्रसन्न करने के छिये छने महीं उत्तन होने वाले ज्वान उनहार देने के छिये कहा (२ १०, २९-४०)।

 सिन्धु, एक नदी का नाम है जिसके किनारे सीता की थोत्र करने के लिये सुप्रीय ने विनन की मेजा था (४ ४०, २१)।

सिन्धुनद्, एक देश ना नाम है जहां के निकट के अबन उच्नीश्रवा (इन्द्र के बीडे) के समान होने हैं (१ ६, २२)।

सिहिका,— "प्य हुन्मान् सारा-सहुत कर रहे थे तो इस विधालकामा राक्षती ने जनक नगम करने ना निवस्य करके उननी छामा पक्रकर अपनी बीर सीय किया निवस्य करके उननी छामा पक्रकर अपनी बीर सीय किया । हुन्मान् ने सुपीर इसरा वहनेल कर चुके हैं, अन अपने नी सुहित करके हुन्मान् ने इसके मुल म प्रदेश हिया और अपने तीवे नक्षों ने सहीय करके हुन्मान् ने इसके मुल म प्रदेश हिया और अपने तीवे नक्षों ने सहीय करके हुन्मान् पुत्र भाइर निवस्त जाने (५ १,१=४-१९०)।" 'ता हुना बानरेणानु पत्रिया बीरन निहंडाम् । मुगान्यावरायराधित समूच प्रदश्तिसम् ॥ (१ १,१-४)। हुन्मान् ने कहा ने सक्षा के प्रकाश वानरों ने इसके वयं का प्रमाचार हुन्मान् (४ १८,४-४९)। 'निहंडामुन', (७ १४,३३ ४२)।

सीता, जनक की पुत्रों और धीराम की पत्नी का नाम है जो थीराम के साम बन गईं 'जनकस्य बूले जाता देवमायेव निर्मिता । सर्वेल्सणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः । सीवाज्यनुगता राम शशिन रोहिणी यथा ।', (१.१, २७-२६ ३०)। श्रीराम बादि ने साथ ये भी एक वन से दूसरे वन मे गई (११,३०)। मारीच की महायता से रावण ने इनका अपहरण कर लिया (१ १, ५३)। योसम ने सुप्रीय से इनके बपहरण का बुतान्त सुनाया (१. १, ६० )। हनुमान ने इनके स्थान के अतिरिक्त समस्त रुद्धा को मस्म कर दिया (११,७३)। रावण का वस करते के पश्चान श्रीराम इनसे मिल्कर अत्यन्त रुज्जित हुये ( १. १, ८१ ) । भरी सभा मे श्रीराम के ममँमेदी वचनों को न सह सकने के कारण साध्यों सीता अग्नि में प्रदेश कर गई (११, दर )। अग्नि ने वहने पर श्रीराम ने इंन्हें निष्कलङ्क माना (१.१, द३)। बाल्मीकि ने इनने सम्बन्धित समस्त बातों का पूर्वदर्शन कर लिया वा ( १. ३, । वाल्मीकि ने इनके शीराम के साथ विवाह का भी पुबंदर्शन कर लिया था (१ ३, ११)। अनुमूबा के साथ इनकी कुछ काल तक की स्थिति तथा अगरान समर्पन का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१, ३, १८)। रावण द्वारा इनके हरण तथा योराम के इनके लिये विकाप, मुप्रीय द्वारा इनकी सोज के लिये बानर सेना के सग्रह, श्रीहनुमान द्वारा इनके दर्शन तमा पहचान के लिये अपूरी देने और इनके वार्काणाय. राक्षमियों द्वारा इनके औंट फटकार, इनके दर्शन के हतुमान द्वारा श्रीराम से निवेदन, योराम के इन्हें वन में त्यान देने आदि का वान्मीकि ने पुरंदर्शन कर रिया या (१३, २०-२२ २४ २०-३२ ३६,३६)। इतके चरित्र से युक्त रामायण महाराज्य रा बाच्नीहि ने सद-नुता हो बध्ययन हराया ( १. ४, ७)। जनक द्वारा यज के लिये मुनिगीयन करने समय हुए के अप्रमाण से बोती गयी मूर्ति से उत्पन्न होन के कारण इनका नाम सीता रक्ता गया 'अब में हुपत क्षेत्र राष्ट्ररादुत्यिता तत । क्षत्र श्रीयथता रच्या नाम्ना सीतेति वियुता ॥", (१ ६६, १३)। ये अयोनिया और बीर्यकुल्ला थी बद जनक ने शिव के मनुष की प्रापनका चढा देन बाने पराक्रमी राजा के साथ ही इनका विवाह करने का निश्वय दिया (१, ६६, १४-२६)। अनक ने इन्हें श्रीराम की प्रदान करने की प्रतिज्ञा की (१ ६=, १०, ७१, २१)। जनक ने सीसाम को अपनी पुत्री सीता को भागों के रूप में समस्तित कर दिया (१ ७३, २४--२७ )। राम और गीता परम्पर एवं दूमरे पर अनुरक्त रहते हुवे मुख्यूर्वक श्रीहा विहार करते में (१ ७७, २६-३०)। ये श्रीताम के राज्याभिषेक का समाबार मुनहर उपस्थित हुई (२ ४, ३१-३२)। श्रीराम इनके साव

अपने भवन में गये (२ ४,४१)। दशरय ने कैंडेयी को बदाया कि सीता श्रीराम के वनवास पर सोव करेंगी जिस्से दशरप की मृत्यू ही जायगी ( २. १२, ७३-७६)। ये शीराम के पास बैठकर अपने हाय से चेंबर टूला रही थीं, इनके अत्यन्त समीप बैठे हुवे श्रीराम वित्रा से संयुक्त पन्द्रमा की मांति शीमा पार्त थे (२ १६, १०)। इन्होंने बीराम की शुमकानता की (२ १६, २१-२४)। 'अय मीतायनुताप्य कृतकौतुकमञ्जल', (२ १६, २४)। 'सर्व-सीयन्तिनीम्बरन सीता सीमन्तिनी वरा। अमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्य इदयप्रियाम ॥ तथा सुचरित देव्या पूरा नन महत तथ । रोहिणीव शशाबुने रायसबीगमाप या ॥'. (२ १६ ४०-४१)। श्रीराम ने सीता को समझा-बुझाकर उसी दिन विशास दण्डव वन की यात्रा करने का निश्चय किया (२ १९, २५)। कौमल्यासे यन जाने के लिये आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के पदसात श्रीराम सीता के महल की ओर चल दिये। (२, २४, ४४)। इन्होंने श्रीराम को स्वास देवकर उनसे उदासी का नारण पूछा ( २. २६, १-१८ )। श्रीराम ने इन्हें सत्य-व्रत में तत्पर रहकर अयोध्या में ही निवास करने के लिये कहा ( २. २६, २३-३८)। इन्होंने श्रीराम से अपने को भी साथ ही वन ले चलने की प्रार्थना की (२ २७)। श्रीराम ने बन के कही का वर्णन करते हुने इन्हें बन चलने से मना निया (२ २०)। इन्होंने थीराम के समक्ष सपने वन-गमन का सीचिय सिंद करने का प्रयास किया ( २ २९ )। "इन्होने श्रीराम के साथ बन चलने का प्रवल-आग्रह करते हुये कहा : 'जिस प्रकार सावित्री बोरवर सत्यवान की अनुगामिनी थीं उसी प्रकार आप भी मझे अपनी माता के बधीन समझिये। बापके विरह का द्योक में सहन नहीं कर सकेंगी जन जाप मुने भी अपने साथ से चलें।' इम अकार आग्रह करती हुई ये घोर विलाप करने लगी (२ ३०, १-२५)।" शीराम ने इन्हें वन चलने की स्वीकृति देते हुये पिता-माता और गुरुवनो की सेवा का महत्व धताया और वन वलने मो तैयारी के लिये वर की वस्तुओं का दान करने की बाता दी (२ ३०, २६-४०)। त्रहनव और इन्हें साथ लेकर औराम दुसी नगर-वासियों के मुख से तरह-तरह को बाने मुनने हुये पिता के दर्शन के लिये कैसेथी क महल में गये (२ ३३) "चीर घारण करने में जुबात न होने के कारण जब ये एक बन्दन गले में डालकर कीर दूसरा हाथ में ले चुपवाप सडी रही तब श्रीराम ने इन्हें बन्बल पहनाया। उस समय राम तथा अन्त पुर की अन्य हित्रयाँ विलाप करने लगी। स्त्रियों ने कहा कि इस प्रकार सीताको बल्कल घारण करके यम जाने की बाजा नहीं दो गई है (२ ३७, १३-२०)।'' उस समय वसिष्ठ ने कैनेमी को यिनकारते हुये इनके बल्कल-बारण को अनुनित बताया (२.

दशरथ को धिक्कारने लगे तो दशरथ ने भी इनके बल्कलधारण को अनुचिन बताते हुये कैंकेयों को फटकारा (२ ३८, १-१२)। 'दिशस्य ने कोपाध्यक्ष को इनके पहनने योग्य बहुमूल्य बस्त्र और आभूषण आदि देने का आदेश दिया । जब कोपाध्यक्ष ने इन्हें ये सब बस्तुयें समिपत कर दी तो इन्होंने अपने सभी अङ्गी को उन विचित्र आम्यणो से विभूषित किया (२ ३९, १५-१८)।" कौछल्या ने इन्हें गरू से लगते हुये उपदेश दिया (२ ३९, १९-२६)। इन्होंने अपनी सास के उण्देशों को ग्रहण किया (२ ३९, २७-३२)। इन्होंने हाथ ओडकर दीनभाव से दशरम के चरणों का स्पर्ध करके उनकी प्रदक्षिण की (२. ४०, १)। ये अपने अञ्जो मे उत्तम अल द्वार धारण करके बन जाने के लिये प्रमानित में स्थास्ड हुई (२ ४०, १३, १४)। इनके बनके लिये प्रस्थान करन पर पुरवासियों ने कहा कि ये इतार्य हो गई क्योंकि ये पतिब्रत धर्म में बत्पर रहकर छाया की भौति अपने पति के साथ वली (२.४०, २४)। श्रीराम ने इन्हें उस मूमि का दर्शन कराया जिसे पूर्वकाल में मनु ने इस्ताकु को दिया था (२ ४९, १२)। श्रीराम ने इन्हें नाव पर बैठाया (२ ५२, ७५-७६)। इन्होंने हाय जोडकर गगा से प्रायंना की (२ ५२, ६२-९१)। ये श्रीनम और स्टम्ल के साथ भरदाज आध्रम पहुँची (२ ५४)। (२ ५४)। इन्होने श्रीगम और ल्दमण के साम यमुना को पार करते समय यमुना और स्थामण्ट की प्रार्थना की (२ ४४, १६-२१ २४-२४)। वैनेदी ने भरत को बताया कि दशरम ने राम और ल्दमण सहित इनके बनवाम पर विकाप सरते हुये प्राणत्यांग कर दिया (२ ७२, ३६ ३८ ४० ४०)। 'विदासन च सीमिने सीतायाक्य यथामवन्', (२ ७४, ३)। "कीपवारय तदावार्योदाधव सह सीतया', (२० <o. १८)। मरत ने भूमि पर इनकी कृत शब्या को देलकर शोकपूर्ण स्दार प्रगट निये (२ ६६, १२ १४-१६)। श्रीराम ने इनको नित्रकृट की सीमा दिलाया (२ ९४)। श्रीराम ने इन्हें मन्दाबिनी नदी बा दर्शन व राबर उनकी शोभावा वर्णन दिया (२. ९४)। 'सीना च सबना गुहाम्', (२ ९६, १४)। वैरेही', (२ ९७, २३, ९८, ६, ११)। 'निस्त्रान्तमात्रे भवति छह-सीते सल्क्ष्मणे', (२ १०२, ६)। अपने दबगुर, दशरथ, के निधन का समाचार मुनकर इनके नेत्रों में आँगू भर आये जिससे बीराम ने इन्हें सान्त्वना दी (२ १०३,१४ १८-१९)। 'मोठा ,पुरस्ताद बजनु', (२,१०३,२१)। इन्होंने मन्दादिनों के तट पर खोरास के आधन में आधी हुई सामुखें के परणों में प्रणाम दिया और वीसल्या ने इनका आलि हुन करके छोके प्रणट दिया

(२ १०४,२२–२६)। ये श्रीराम और लब्सण के साथ अतिमृति के आध्यम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत हुई (२ ११७, ४, ६)। धीरान की आजा से इन्होंने अनुसूर्या को प्रणाम करके उनका कुद्दल समाचार पूछा ( २. ११७, १६-१५ १७-१८) और अनमूपा ने इनका सत्कार करते हुये इनकी प्रशसा की (२ ११७, १९-२७)। इन्होंने अनसूना के साथ वार्तालाप किया: अनुस्या ने इन्हे प्रेमीनहार प्रदान किया, और अनस्या के पूछने पर इन्होने उन्ह अपने स्वयवर की कवा मुनावा (२ ११८)। ये अनसूबा की आजा से उनके दिये हुये बस्त्राभवणी को घारण करके श्रीराम के पास आई और श्रीराम इन्हें तयाविष देजकर अ यन्त प्रसन्न हुरे (२ ११९ १-१४)। दण्डकारण्य के तापमो न इन्हें मञ्जलमच बाशीबींद प्रदान किये (३ १, १०-१२)। विराध ने इन्हें अपने अधिकार में कर लिया जिससे धीराम और लक्ष्मण चिन्तित हुये (३ २, १४-२१)। आहत हो जाने पर विराध ने इन्हें अलग छोड दिया ( ३ ३, १३ )। जब विराध श्रीराम और छहनण की उठा से गया तब इन्होंने विलाय करते हमें विराध से राम और सदमण को मुक्त कर देने का निनेदन किया (३ ४, १-३)। इनका यह वजन सुनकर म्पेराम तथा एक्षाण विराध का दब करने में शीघ्रता करने लगे (३.४४)। ये भी श्रीराम के साथ शरमाज के बायम में गई (३ ५)। ये श्रीराम के साथ सुनीहर के आश्रम में गई (३ ७-८)। इन्होंने श्रीराम से निरपराध प्राणियो का वय न करने और महिहा-धर्म पर हड रहने का अनुरोध किया (३ ९)। महर्षि अगस्य ने इनकी प्रशासा को (३ १३, २-६)। जटायु ने इनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व लिया (३ १४, २४)। श्रीराम बादि ने शीता को जटायु के सरक्षण में सीवा (३.१४, ३६)। राम और रहनण के साथ में पन्दारी में मुखपूर्वक निवास करने लगी (३ १४, ३१)। इनका विरम्कार मरने हुपे शुरंगवा ने अपने को इनते थेंग्ड निद्ध करने का प्रयास किया (३ १७, २४-२७ ) । सूर्वणचा ने इनका तिरस्कार करते हुवे स्वयं अपने को स्त्रीराम को सम्बित किया ओर इनका भक्षण बरने के लिये इनपर अपटी (३,१६,१४–१७)। सर बादि राजसो से मुद्र करने के पूर्व श्रीराम ने इन्हे ल्ह्नण के साथ पर्वन की गुका में भेज दिया (३ २४, १२-१५)। धर आदि राक्षको का यथ हो जाने के पत्रचातृ रूदमण इन्हे पर्वत को गुफासे बाहर निकालकर धीराम के पास आ गर्ने (३ ३०,३७-४१)। अकम्पन ने इन्हें सन्द्रमें स्त्रियों में एक रत्न बनाते हुने रावण को इनके अपहरण का परामर्स दिया जिसको अङ्गोकार करसे हुये रावण ने इनका अपहरण करने का निष्वय किस (३ ३१.२९-३३)। इनके रूप और सौन्दर्स का वर्णन

करते हुये भूर्यणसा ने रावण को इन्हें अपनी भाषी बनाने के लिये प्रेरित किया (३ ३४, १४-२२)। मारीव ने इनके अपहरण करने के प्रयास से रावण को विरत होने का परामर्श दिया (३ ३७-३९)। रावण ने इन्हें लुमाने के लिये मारीच को का चन-मृत बननें का परामर्श दिया (३ ४०, १९)। इन्हें लुभाने के लिये मारीच कपट-मृग बनकर इनके निकट विचरने लगा, जिसे देलकर इन्हें अध्यन्त विस्मय हुआ (३ ४२, २०-३५)। मृग को देलकर ये अस्यन्त प्रसन्न हुई और राम तथा लक्ष्मण को भी उसे देखने के लिए बुलाया (३ ४३, १-४)। इन्होंने कपटमून की घोमा का वर्णन करते हुवे श्रीराम से उमे पकड राने का प्रवल आग्रह दिया। (३.४३,९-२१)। "मारीय की कपटवाणी सुनकर इन्होने उसे स्रोराम का स्वर मानते हुये रूक्षण को राम की सहायना मे लिये मेजने का प्रयास किया। लक्ष्मण के अस्वीकार करने पर उनके चरित्र पर आक्षेप करते हुवे इन्होंने उन्ह राम के पास जाने वे लिये विवस कर दिया (३ ४५)। उजब लक्ष्मण आश्रम से चले गये तब रावण ने सामुवेश में इनके पास आकर इनका परिचय पूछा और इन्होंने आतिच्य के लिये उसे आमन्त्रित किया (३ ४६)। इन्होने रावण को अपने पति का परिचय देकर वन मं आने का कारण बताया और जब रावण ने इन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रयट की तो इन्होंने उसे फटकारा (३ ४७)। जब रावण ने अपने परात्रम का वर्णन किया तो इन्होंने उसे वडी फटनार दी (३४८)। "जब रावण ने अपना सीम्यरूप त्याग कर इनका अपहरण कर लिया और बाकाशमार्गसे इन्हें लेकर चलातों ये अत्यन्त विलाप करने लगी। उम समय इन्होंने एक बृझ पर बैठे हुवे जटायुको देखा और उनसे श्रीराम और सदमय को अपने अपहरण का समाचार दताने के लिये कहा (३ ४९)।" जब रावण ने जटायु का वस कर दिया तब दू स से स्थाकल होकर ये जटायु को पकड कर विलाप करने लगी (३ ५१,४४-४६)। "जटायुके वय पर अन्यधिक विलाप करने हुवे जब इन्होने अपनी सहायता करने के लिये राम और लक्ष्मण का बाबाहत किया सब रावण ने कुद्ध होकर इनका केश पकड लिया। उस समय बायुकी गति इक और सूर्यकी क्रमा जीकी पड गई। इस दृश्य को देल कर बहुताने कहा 'बस अन्न कार्य सिद्ध हो गया।' इन्हें से कर रावण आजारामार्गसे दक्षिण दिसाची ओर चला (३.५२)।" इन्होने अपना अपहरण करनेवाले रावण को धिवनारा (३ ५३)। "अब रावण आ का बामार्ग से इन्हें ले जा रहा या तो एक पर्वतशिक्तर पर पांच शेष्ठ दानशें को देखकर इन्होने अपने कुछ सन्त्राभूषणों को उनके बीच फेंक दिया। रावण इनके इस नायं की जान नहीं पाया (१. ४४, १-४)।" रावण ने इन्हें

सीता 1

लका लाकर लपने जलानुर मे रक्ता (३ ४४,४-१३)। तदनन्तर रावण ने मयकर रासिंहयों को इनके चतुर्दिक् पहरा देने का लादेश दिया (३ ४४, १४-१६)। रावण ने अपने अन्त पुर का दर्शन कराते हुये इनसे अपनी भाषी अनने के लिये कहा (१ ११)। श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिलाकर इन्होने रावच को फटकारा जिसपर रावण की आजा से राक्षतियो ने इन्हें अशोकवाटिका में लाकर दराना घमकाना आरम्म किया (३ ५६)। बह्या की आजा से देवराज इन्द्र ने निद्रा सहित लका में आकर इन्हें दिव्य सीर अपित की (३ ५३ क)। इन्हें देखने की उत्सुकता में सारीचे वध के पत्रचात् इनकी सुरक्षा की चित्रा करते हुवे छोराम छीछतापूर्वक आश्रम कीटे (३ ५७, २-८)। मारीच-वध के पत्रचात् इनकी चित्रा करते हुवे साध्यम लीट कर जब श्रीराम ने इन्हें वहां नही देखा तो अत्यन्त विपाद में द्वस गये ( ३ ५ व )। इन्हें बाश्रम में अकेले छोड देने के सम्बन्ध में श्रोराम से वातिलाव करते हुये लक्ष्मण ने इनकी कट्टक्तियों को ही कारण बताया (३ ४९)। शीराम ने विलाय करते हुये दृक्षी और पशुजी से इनका पता पूछा और भ्रान्त होकर हदन करते हुये बार-वार इनकी स्रोज की (३ ६०)। श्रीराम कौर एक्सण ने इनकी सोज की और इनके न मिलने पर श्रीराम व्यक्ति हो उठे (३ ६१)। इन्हें कही न देखकर बोक से व्याहल हो श्रीराम विलाप बरने रूगे (३ ६१-६२)। 'सीतायाच्च विनाशोऽयं मग पामित्रसुदन', ( ३, ६२, १० )। इनके और राक्षमी के पैरो के निवान देखगर श्रीराम पबरा चठे ( ३, ६४, ३४ )। श्रीराम ने कबन्य से भी इनका पता पूछा (२ ७१, २५)। श्रीराम ने लढ़मण से इनके बिना जीवित रहने की असमर्थता प्रगट की (१ ७५, २=)। ल्बनण ने हनुमान को इनके बत मे आने तथा अपहृत होने का बुसान्त बताया (४ ४, १० १४)। हनुमान् ने सुग्रीय को रावण द्वारा हाके अपहुत होने का समाचार बताया (४. १,६)। सुग्रीव ने अपहरण का युत्तान्त बताते हुये इन्हें दूँडकर छा देने की प्रतिज्ञा की और इनके बस्त्रो और आभूषणो को दिसाया (४ ६, १-१४)। "श्रीराम ने इनके बस्वाभूषणा मो हृदय से लगाकर दिलाप किया। सदनन्तर लक्ष्मण को उन्हें पहचानने के लिये कहा परन्तु दोनो नृपुरो को छोडकर बन्य आभूषणो को पहचानने म ल्डमण ने अपनी असमर्थता प्रगट की । श्रीराम ने सुग्रीव से इनके अपहरणनर्तां का पता पूछा (४ ६, ११-२७)।" रमणीय असवण गिरि पर भी श्रीराम इनके विद्योग स दुखी हो जाते थे (४ २७, ३०)। हनुमान् ने सुग्रीव रो इनरी सोच करने के लिये कहा (४ २९, १४-२३) 'न जावकी मानव बरानाच स्वया सनाया सुलमा परेण', ( ४, ३०, १८ )। 'अय पद्मपलाशाक्षी

मैथिशीमनुचिन्तयन् । उदाच सदमण रामी मुखेन परिशुप्यदा ॥" (४३०, २१)। श्रीराम, लझ्मण के समझ इनके लिये व्यक्ति हो उटे (४ ३०, ६४-६६)। श्रीराम ने स्टमण को बताया कि सुधीद इनकी सोज करने की प्रतिज्ञा करके भी स्रोज नहीं कर रहा है (४ ३०, ६९)। इनकी स्रोज के जिय मुग्रीय ने पूर्व दिशा में बानरों की मेजा (४ ४०)। इनकी स्रोज के लिय मुखीव ने दक्षिण दिशा में हनुमान आदि वानरों नो मैजा ( ४ ४१ )। टनरी लोज के लिये मुचीव ने पहिचम दिया में मुपेण श्रादि बानरों को भेजा (४ ४२)। मुपीव ने इनकी स्रोज के लिये रातबोठ आदि यानरों को उत्तर दिशा में मेजा (४ ४३)। 'क्द सीता देन वा दृष्टा की वा हरित मैथिलीम', (४ ४९, ३)। 'सीना श्रृतिसमाहितान्', (४ ४९, ४)। हनुमान् ने इनका दर्मन न होने पर रावण को ही बाँगकर छाने की प्रतिज्ञा की ( प्र. १, ४०-४२)। 'तस्य सीता हृता मार्यो रावणेन यग्नस्विनी', (१ १,११४)। हनुमान् की बार से विख्नल होहर निशाचरी लड्डा ने बताया कि बब सीता के गारण दुरात्मा रावण तथा समस्त राक्षशों के विनाश का समय जा पहुँचा है (४ ३, ४०) । इनहीं खोज करते हुये हनुमान् रावण के अन्त पुर में भी इन्हें न पाकर व्यक्ति हो गर्ने ( ५ ५, २३-२७ )। हनुमान् ने रावण तया अन्य रा.स-अनुकों के भवनों में भी इनकी सोज की (५ ६,)। 'मार्गमाणस्तु वैदेशों मीनामायनलोबनाम्। सर्वत्र परिवकाम हनुमानरिमूदन ॥', (५.९, दे )। 'द्रुव विभिष्टा गुणजो हि सीना', ( ४, ९,-७४ )। हनुमान् रावण वे बन्त पूर में मोई हुई मन्दोदरी को सीता समझकर प्रसन हो गये (५ १०, ५३ )। वह (मन्दोदरी) सीला नही है ऐसा निश्चय होने वह हनुमान में पुन अन्त पुर तथा रावण की पानम्भि में सीना की स्रोज की परन्तु निराण हुये (५ ११)। "लतामण्डपों, वित्रशालाओं और रातिकारिक विद्यामगृहीं आदि में भी उन्हें न पातर इनके मरण की आराद्धा से हनुमान शिविल हो गये । तदनन्तर उत्पाह ना बाध्य सेन्ट अन्य स्थानो में इननी छोत्र नी और वहीं भी इनका पना न लगने पर हुनुमान् पून चिल्लित हो गये (४ १२)।" इनके विभाग की बाग दूर से हनुमान विन्तित हो गये और श्रीयम को इनके न मिल्ने की सूचना देने से अनुर्य की सम्मावना देख न छोटने का निश्वन परने पुन इननी सीत का विचार करने हुने अशोकवाहिका में इन्हें दूँज़ने के विषय में तरह-नरह की बार्ज सोची समें (४ १६)। हनुमान ने एक अमोक कृप पर छिपे रहकर वहीं से इनका अनुसन्धान किया ( ४ १४, ४२-४२ )। हतुमात् ने एक भैन्यबाशाद (मन्दिर ) के पास इनको दवनीय दमा में देखा बीर रन्हें पहचान कर प्रमग्न हुने ( प्र १४, २०-५२ )। हनुमान ने मन ही

विभिन्न प्रकार से प्रकोमन दिया (५ २०)। इन्होंने रावन को समझाने हुये उसे भीराम के सामने नगस्य बताया (६ २९)। इनके द्वारा फटवारे जाने पर रावय में इन्हें बयने सत्तपरिवर्तन के लिये दो माझ की अपनि दो

परन्तु जब इन्होंने उसे पुन फटकारा तो उसने इन्हें घमकाते हुये राक्षसियों के नियन्वण में रक्ता (१ २२, १-३७)। इन्हें धमका कर रावण क्षपते मवन मे चला गया (१, २२, ४६)। राशसियो ने इन्हें विविध प्रकार में समझाने का प्रयत्न विया ( १ २३ )। इन्होंने जद राझसियों की बात की अस्वीकार कर दिया तो जन सनने इन्हें मारने-बाटने की यमकी थी (४ २४)। शक्षासियों की बात बस्तीकार करने के परचात्र इन्होंने श्रीराम के लिये अल्पन विकाप करते हुरे अपने प्राप्ती की त्याग देने का निश्चम क्या ( १ २४-२६ )। जब इन्होंने इतना भयकर निश्चय प्रणंड विया ती क्छ राश्चित्वों ने इन्ह बमकाया और कुछ यह समाचार बेने के लिये रावण के पास गई (१ २७, १-३)। तियटा की बात सनवर जब राक्ष्तियों न इतमे अपनी रक्षा करने के लिये वहा तो इन्होंने उसे स्वीकार किया (४ २७ ६२) विकाप करने हुये ये पून प्राप्य-याग के लिये उद्यन हुई (४ २०)। जब दल्ति यह निरम्य निया तो उम समय व्नेक शुभ शहुम प्रगट हुर जिससे इनके मन का तार साम्त हो बया (४ २९)। हनुमानु ने इनसे बार्तीलाय करने के दियद में विचार किया (४ ३०)। हनुमान ने इन्हें सुनाने के लिये रामनचा का वर्णन किया जिमे सुनकर ये अनेफ प्रकार का तकं दिलकं करने लगी ( प्र ३१-३२ )। इन्होने हनुमानु को अदना परिचय देने हुचे अपने बनगमन और उपहरण का दूसान्त बनाया (१ ३२) इन्होंने हनुमान् पर सन्देह किया (४ ३४, १-२०)। इनके पूछने पर हनुमान् ने श्रीराम के शारीरिक विलो और गुणो का पर्णन करते हुवे कर-दानर की मियता का प्रसङ्ख सुनाकर इनके मन म विद्यान उत्पत किया (५८ वर्ष)। हतुमान् में इन्हें श्रीसम की मुदिका दी जिस्से से अल्यन्त प्रसन्न हुई और उत्पुक्तापूर्वक हनुमान से पूछा कि कद श्रीराम इनका उदार करेंगे (५ ३६,१-३२)। इन्होने श्रीराम को ग्रीघ बुलाने के लिये हनुगान् से अनुरोव किया परन्तु जब हरुमान् ने इन्हें अपने साथ ही आरोम के पास ले चलने ना प्रस्ताव विद्या तो इन्होंने उसे अस्वीनार कर दिया (१ ३०)।

सीता] (३८०) [सीता हुनुमान् को पहुँबान के रूप में वित्रकृट परंत पर घटित हुने एक कौने के प्रमृत्र को मुनाते हुने इन्होने जीराम को सीझ बुजाने का अनुरोध दिया और वित्रस्वरूप अपनी जुडामिंग भी हुनुमान् को दिया (१ ३८)। जद कुशामिंग नेकर हुनुमान् प्रस्थान करने के जिन्ने उद्यत हुने तो इन्होंने उनसे श्रीराम आदि को उत्याहिन करने का अनुरोध करते हुने सपुद्रतरण के विषय में राष्ट्रा प्रयट की परन्तु हुनुमान् ने बानरों के परायन वा वर्षन करते इन्हें आश्वरूप किया (१ ३९)। इन्होंने श्रीराम से कहने के लिन्ने हुनुमान् को

पुन सन्देश दिया (५ ४०, १-१२)। इनके पास हनुमान की देखकर

सामियों ने इनने उनके सन्यन्त में पूजा परन्तु इन्होंने बहु। कि ये उम यानर को नहीं जानाीं (१ ४२, १-११)। हुनुमान ने सबय को समझाते हुये पर्ने भीराम को जिटा देने का झाइह किया (५ ५६, १२-३४)। हुयान नो पूंछ से आग उमाये जाने वा समाचार सुनकर में आपनत सीम-स्त्रामान होकर अमिनदेस से सीनिक हो जाने को आपनाम करने उम्मी (५ १३, ११-३४)। हुयान नो पूंछ से आग उमाये जाने वा समाचार सुनकर में आपनत सीम-स्त्रामान होकर अमिनदेस से सीनिक हो जानों इस सम्बाद्ध मार्य सो ने इनके निवे चिनितन हो उने, कियु सीमा हो उनकी इस सिना का निवारण हो गया (४ १५)। अहुदद्दन के पाचात हुनुमान पुन इनसे मिने और दिवा सेकर सामराजहुन के किये अम्बुत हुवे (१ १६,१-२२)। 'सीके सीताबियोगनय', (१ १७, ४०) । 'दर्शन चापि उद्धाना सीनाया रावणन्य य', (१,१७,९०)। 'प्रमाय हुनुमान' से बानों के इनको साम स्त्राम के स्तर हुवे बानों के के कहु। पर कामराम करने के किये उसीनित दिवा (१ १९)। महूद ने उद्धा पर वीनकर रहते थीराम के पास पहुँचाने का उसाइपूर्ण विचार प्रमण दियान देन

(४ ४०, ४०) । 'दर्गत वादि कहुाया सीनाया रावणस्य व', (४. ४०, ४०, ५०)। 'तमसर्वित्यसां देवी सीतायें, (४ ४०, ७)। कहुत है कीटते के प्राथात हुनुमान ने बातरों से हरने दशा वा वर्णने विद्या (४. ४६, ४४–१०८)। हुन्मान ने बातरों से हरने दशा वा वर्णने विद्या (४. ४६, ४४–१०८)। हुन्मान ने बतरों हुरवस्या वा वर्णन वरते हुत्वे बातरों को कहुत वे कहुत को जीनवर रहे वेशीयान के पान पहुँचाने वा उस्ताहुम्य 'विचार प्राट विद्या परनु जानवान ने इस सम्बन्ध में भीराम से वरामते लेकर है। वुष्ठ वार्ष वर्षने वर्षने करने के नहीं पर्वाच के वर्षने वर्षने के अपने को दिन्दार्युकेष्ट वर्षने वर्षने का अपने वर्षने हिस्स सम्बन्ध (५ ६०)। हुन्मान ने बीराम को दिन्दार्युकेष्ट वर्षना नामाथार सुनामा (५ ६५)। हुन्मान ने बीराम को दिन्दार्युकेष्ट वर्षना नामाथार सुनामा (५ ६५)। हुन्मान ने बीराम को दिन्दार्युकेष्ट वर्षना नामाथार सुनामा (५ ६५)। हुन्मान ने बीराम को दिन्दार्युकेष्ट वर्षने नामाथार सुनामा (६ ६५)। हुन्मान ने बीराम को दिन्दार्युकेष्ट वर्षने निवास्य को दिन्दार्युकेष्ट वर्षने निवास्य को दिन्दार्युकेष्ट वर्षने निवास्य को दिन्दा (६ ६५)। हुन्मान ने बीराम को दिन्दा तिथे योध स्थापन वर्षने विद्यास्य वर्षने वर्षने निवास्य को दुष्टान ने वर्षने निवास्य का दुष्टाम वर्षने वर्षने विद्यास का दुष्टाम वर्षने वर्षने विद्यास वर्षने व

मो **औटादेने काएक बार पुन निष्कचला** बाइह किया (६.१०)। रावण ने इनके प्रति अपनी आसित बताकर राक्षसो को इनके हरण का प्रसङ्ख सनाया (६ १२, १२-२०)। कुम्मकर्णने पहले इनके हरण के लिये रावण की भत्तेना की परन्त् बाद में स्रोराम स्रादि से सुद्ध के लिये उदात हुआ (६ १२, २८-४०)। महापादवं ने रादण को इन पर बलात्कार करने के लिये उकसाया (६१३, २-८)। 'इत्यह तस्य शापस्य भीतः प्रसममेव ताम्। नारीहये बलास्सीना बंदेही शयने सुमे ॥', (६ १३, ११)। विभीषण ने श्रीराम की अजेम बताकर उनके पास इन्हें छौटा देने की रावण को सम्मृति दी (६ १४. १-४)। विभीषण ने अपना परिचय देते हुये सुग्रीय को इनके रावण द्वारा हरण और श्रीराम को लौटा देने की बात कही (६ १७, १३-१४)। माया-रिवत श्रीराम वा कटा मस्तक दिलाकर रावण ने इन्हें मोह मे डालने का प्रयत्न किया (६, ३१)। श्रीराम के मारे जाने का विश्वास करके इन्होंने विलाप किया (६ ३२, १-३४)। इन्हें मोह मे पड़ी हुई देखकर मरमा नामक राक्षसी ने सान्त्वना देते हुये रावण की माया का भेद बताया और धीराम के आगमन का प्रिय समाचार देते हुये इन्हें उनके विजयी होने का आश्वासन दिया (६ ३३)। इन्होंने सरमा से रावण की गतिविधि के सन्दन्ध मै पुछा जिस पर सरमाने इन्हें मन्त्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताया (६ ३४)। रावण की आज्ञा से राक्षस्थियौ इन्हें पुष्पक विमान पर वैठाकर रणभूमि में लाई जहाँ इन्होंने मुच्छित श्रीराम और छदमण नो देसकर बीक प्रगट दिया (६ ४७, ७-२३)। जब ये अत्यन्त विकाप करने रगी ती जिल्टा नामक राक्षसी श्रीराम और स्टमण के जीवित होने का विस्तास दिलाते हुये इन्हें कन्द्रा लौटा काई (६ ४८)। इन्द्रजित् ने एक भाषामयी सीता को युद्धमूमि में ठाकर बानरों के समक्ष ही उत्तका वय कर दिया ( इ-=१, ५-३२) । इनके वय का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मुख्छित हो गमें (६ = ३, =-१०)। मेपनाद के वय से सोकप्रस्त हो रावण ने इनके वध का निश्चय किया परन्तु सुपार्श्व के समझाने पर इस कुकृत्य से निवृत्त हका (६ ९२ ३२-६६)। श्रीसम ने हनुमान ने द्वारा इनके पाम सदेश भेजा (६ ११२, २४-२१)। धीराम के आदेशानुसार तथा विभीषण से आजा प्राप्त करने हनुमान् ने अधोकवाटिका में लाकर इनकी श्रीराम का सदेश सुनाते हुये वार्तालाप किया और इनका सन्देश श्रीराम को सुनाया (६ ११३)। श्रीराम की आजा से विभीषण इन्हें श्रीराम के समाप लाये और इन्होंने अपने त्रियतम. थीराम, के मुखबन्द्र का दर्शन किया (६ ११४)। इनके चरित्र पर सम्बेह करके श्रीराम ने इन्हें ग्रहण करना बस्वीकार वर दिया और अन्यत्र जाने के

लिये कहा (६ ११४)। इन्होने श्रीराम को उपालम्मपूर्ण उत्तर देकर अपने सनीत्व की परीक्षा देने के लिये अग्नि में प्रवेश किया (६ ११६)। 'उपेशसे कय सीना पनन्ती हव्यवाहने', (६. ११७, ६) 1 मुनिमान् अग्निदेव इनकी लेकर बिना मे प्रकट हुने और इन्हें श्रीराम को सम्बन्त करके इनकी पवित्रता की प्रमाणित किया विसके पश्चात श्रीराम ने इन्हें सहये स्वीकार किया (६ ११६)। 'एव गुव्यानाइ यम बैदेह्या सह सीतया', (६ ११९,३२)। दशस्य ने इनकी आवश्यक मन्देश दिया (६ ११९, ३३-३७)। अयो या की यात्रा करी समंत्र थीराम ने इन्हें पूष्पक विमान से मार्ग के समस्त स्थान दिवार (६ १२३)। भरत ने पुष्पक विमान पर श्रीराम के साथ इन्हें भी विराजमान देला (६ १२७, २९)। मरत ने इनके चरणो में प्रणाम किया (६ १२७, ३ द)। इन्होने अपने पनि की थोर देखकर हन्मान को कुछ भेंट देने का विचार किया (६ १२८, ६०)। इन्होंने हनुमान को वह हार दे दिया जी श्रीराम ने इन्हें दिया या (६ १२८, ७८ ६२ )। श्रीराम ने अशोकवनिका मे विहार करते हये इन्ह पवित्र पेय पिलाया (७ ४२, १८)। अशोकविनका मे जब थीराम इनके सान विहार कर रहे थे तो उस समय वे गरिमणी थी और इन्होंने तरीवन देखने की इच्छा प्रकट की (७ ४२, २२-३४)। धोराम ने इन्हें तरोवन दिलाने का वचन दिया (७ ४२, ३४-३६)। भद्र आदि ने श्रीराम को इनके प्रति लोकापबाद का समाचार सुनाया (७ ४३, १६-१९)। शीराम ने सबंब फैंने हुये लोशायबाद की चर्वा करते हुये सीना को यन में छोड बाने का लक्ष्मण को बादेश दिया (७ ४५)। लदमण इनकी रण पर वैडाक्र वन में छोड़ने के लिये ले जाने समय गुगानट पर पहेंचे (७ ४६)। ल्दमण ने इन्हे नाव से गङ्गा के उस पार पहुँचा कर अध्यन्त दुख के साथ इन्हें इनके त्याने जाने की यान बनाया (७. ४०) 'न्यान की बात मुनकर ये अत्यन्त दुवी हुई और श्रीराम के लिये लक्ष्मण के द्वारा सन्देश भेजा। रुइनण के चन्द्रे जाने के बाद ये घोर विराप करने लगी (७ ४८)।" मृति कुमारों ने मट्पि वाल्मीबि नो इनके रोने का समाचार मुनाया ( ७ ४९, २)। बा-मीकि उम स्थान पर आये जहाँ से विराजमान् थी (७ ४९, ७, गीता प्रेम सम्बरण )। महिप बाल्मीकि ने इन्हें पहचानते हुवे अपने आश्रम में चलकर मृत्रपूर्वक निवास करने के लिये कहा (७ ४९, ६-१२)। महिंग यालमीति के आदेशानुसार ये उनके आध्यम मे गई जहाँ महिंग ने इन्हें मुनि-पश्चिमों के हाथ में सौप दिया (७ ४९, १३-२०)। सुमन्त्र ने बनाया हि दुर्वासा के बचनानुसार इनके दोनो पुत्रो का अयोध्या में बाहर ही अभियेक होगा ( ७ ५१, २८ ) । बात्मीनि की पर्णशासा में इन्होंने दो पुत्रों को जन्म

रिया (७ ६६,१–२)। श्रीराम ने इतकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये इन्हु रापय कराने वा विचार किया (७ ९५)। महिष वास्मीकि ने इनकी शुद्धता का समयन किया (७ ९६, १०-२४)। जब सहींप बात्मीकि ने इनकी शुद्धता की प्रमाणित किया तद श्रीराम ने इनकी क्षीर एक दृष्टि डालकर जनसमुदाय से कहा वि यद्यपि उन्हें इनकी शुद्धता का विश्वास है तथापि वे जनसमुदाय की सम्मति मिल जाने पर ही इन्हें पहण करेंगे ( ७ ९७, १-४ )। इनके शप्य बहुण के समय बहुता सहित समस्त देवता शीराम की सभा म उपस्थित हुये (७ ९७ ६-९)। इन्होने अपनी सहता प्रमाणित करने के लिये शपमग्रहण करते हुये कहा कि यदि इनकी कही हुई बातें सत्य हो तो पृथियी इन्हें अपनी गोद में स्थान दें (७ ९७, १४-१६)। इनके ऐसा वहने पर एक दिव्य गिहासन पर आरूट होकर पृथिवी प्रगट हुई और इन्हें लेनर रसातल म प्रवेश कर गई (७,९७, १८-२१)। इन्हें रसातल में प्रविष्ट हुआ देखकर देवताओं ने इन्हें साध्वाद दिया (७ ९७, २२-२३)। इन्के भ भगल मे प्रदेश करने के पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय कुछ समय के लिये अत्यात मोहाच्छत-सा हो गमा (७ ९७, २७)। इनके रसातल मे प्रवेश कर जाने के प्रचात श्रोराम अत्यन्त द सी हुये (७ ९८, १-३) श्रीराम ने इनके लिये विकास निया ( ७ ९८, ४-१० )।

 सुकेतु, एक बत ना नाम है। ये वहान् पराप्तमी और बदाचारी थे परन्तु हुन्हें कोई बतान नहीं थी जिससे इन्होंने महान् तय किया। इतनी तपस्या के अध्यक्ष होन्द बहाओं ने इन्हें ताटका नामक एक नन्यारल प्रदान किया (१ २५, ४-६)।

२. सुकेतु, नन्दियमंन के सूरवीर पुत्र का नाम है। इनका पुत्र देवरात था

के साथ इनकी आकृति की समानना के कारण वे यह समझ नहीं सके कि कीन वालिन है और कौन मुद्रीय, और इसी कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। श्रीराम के आग्रह पर गजपुष्ती माला घारण वरके ये पुन विधिकण्या गये (४ १२, २२-४२)।" इन्होंने श्रीराम आदि से सप्तजनाव्यम का वर्णन किया (४ १३, १७-२८)। श्रीराम के द्वारा आश्वस्त होकर इन्होने वालिन् को युद्ध के लिये रलकारा (४ १४ २-३)। 'गर्जिश्चिव महामेषी वायुवेग-पूर संग् ॥ अय बालाक स्द्राो दुर्शिवहगतिस्तत ।', (४ १४, ३-४)। यीराम का आव्वासन पाकर सुवर्ण के समान दिव्हल वर्ण बाउँ सुप्रीद ने लाकाश को विदीण करते हुये कठोर स्वर में भयकर गर्जना की (४ १४, १९)। ये मूर्यपूत्र थे (४ १४, २२)। वाल्नि को समझाने हुये उनकी पत्नी ने इनके माय समझौता करने का परामशं दिया (४ १४, ७-३०)। इन्होने वालिन् के साथ भवनर मस्लयुद्ध किया परन्तु अन्त मे उनसे परास्त होतर थी गम के लिये इसर-उधर दृष्टि दौडाने रूगे (४.१६,१५-२०)। थीराम के क्यन से निरुत्तर हुये बाल्नि ने अपने अपराध के लिये क्षमा

५४-६०)। श्रीराम ने वाल्नि को आस्थासन दिया कि अङ्गद सुधीय के पास भी पर्ववन सुखपूर्वक निवास करेंगे (४ १८, ६७)। करण ऋदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आये हमे अज़द को देखकर इन्हें अध्यन्त कष्ट हुआ श्रीर में दिवाद में हुद गये (४ १९, २८)। जब मरणासन्न वालिन् ने अपनी मुदर्णमाला देते हुये इनके प्रति भातृप्रेम से युक्त वचन कहै तो ये बत्यन्त दुली हो उठे और इनके हृदय में अपने आता के प्रति वैरमाव समाप्त हो गया (४ २२, १७-१८)। 'इतकृत्योऽय सुप्रीवी बेरेऽस्मित्रति-दारुगे। यस्य रामविमुक्तेन हृतमेकैयुणा भयम् ॥', (४ २३, १४)। बालिन् की मृत्यु तथा उनकी पत्नी, तारा, की शोकपन्न देखकर ये अत्वन्त खिन्न हये और अपने जीवन का अन्त कर देने के लिये शीराम से आजा माँगने लगे (४, २४ १-२३)। बीराम ने इन्हें सान्त्वना दी (४ २४, १)। लक्ष्मण ने इन्हें वालिन् का दाह-सस्कार करने के लिये कहा (४ २४, १२-१८)। इन्होंने वालिन के यब को सिविका ने रसकर पृथ्यों जादि से अलकृत किया ( ४. २४, २८-२९ )। इन्होंने बास्त्रान्क्ल विधि से अपने मृत आता का औरवं दैहिक सस्कार सम्पन किया (४ २५, ३०)। इन्होंने बालिन के लिये जलाञ्जलि दी (४ २५, ६०)। जब हनुमानु ने इनके बिधियेक के लिये थीराम से क्रिक्निया पधारने का निवेदन किया तो पिता की बाजा से बतबास कर रहे थीराम ने किसी नगर या याम मे प्रवेश करने की अपनी अममर्थता व्यक्त करते हुये इनके राज्याभिषेक की आज्ञा दी और अज़द की यवराज के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये कहा (४ २६ द-१७)। श्रीराम की आता से ये किध्विन्या पूरी में बाये जहाँ वानरों ने इनका स्वागत किया (४ २६, १८-२०)। अन्त पुर मे पद्मारने पर इनके सुहुदो तथा अन्त-पुर की स्त्रियों ने इनका सरकार किया और उसके पश्चात् इनका अभिषेक किया गया (४ २६, २१-२६)। इन्होंने बद्धद नो भी युवराज के पद पर विभिषिक किया जिसने समस्त वानर इनकी प्रशासा करते स्में (४ २६, ३७-३८)। इन्होंने धीराम ने पास जाकर अपने महामिधेक का समाचार दिया (४ २६, ४१)। राज्यानियेत ने पश्चात ये निव्यत्या में निवास करने लगे (४ २७,१)। श्रीराम ने वहा कि वे सुद्रीय की प्रसप्तता और निदयों के जल की स्वच्छता चाहते हुये शाररकाल की प्रतीज्ञा कर रह है (४ २८, ६३)। ल्ह्स्य न कहा कि ये बीझ ही श्रीराम का मनोरय सिद करेंगे (४ २६, ६६)। 'समुद्धार्य च मुग्रीव मन्द्रधमविसग्रहम्, (४ २९, र )। हनुमान् ने दाहें श्रीसान का श्रिय कार्य करने के लिये बानरी को आज्ञा

देने का अनुरोध किया (४ २९, २१)। ये सत्वगुण से सम्पन्न वे अत इन्होंने हनुमान् के बहुने पर वानरों को एकत्र करने वा आदेश दिया (४ २९, २६-३३)। इस प्रकार का आदेश देकर य अपने महल मे चले गये (४ ३०,१)। 'कामदत्त च स्त्रीव नष्टा च जनकात्मजाम्', (४ ३०,३)। थीराम ने इनसे कोई समाचार न प्राप्त होने के कारण लक्ष्मण से कहा कि वे किष्विन्या में जाकर विषय भोग में लिप्त इस मूर्य बानर सुधीव को उसके क्तंब्य का स्मरण दिलायें अन्यथा वे (राम) उसका (सुग्रीय का) दक्ष कर देंगे (४ ३० ७०-८४)। ल्हमण ने इनपर रोप प्रवट किया (४ ३१, १-४)। श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा तुम्हें कटु वचनी का परित्याग करके सुपीव से इतना ही वहना चाहिये कि उन्होंने सीता की सोज के लिये जो समय नियत क्या था वह व्यनीत हो गया है।' ( ४ ३१, = )। 'रोपात्प्रस्फुर माणोष्ठ सुग्रीव प्रति ल्ह्मण ', (४ ३१, १७)। जब एक बानर ने इन्ह ल्डमण के आगमन तथा लक्ष्मण के कोच का समाचार दिया तो विषयासिक के कारण इन्होंने उसे नहीं सुना (४ ३१, २१-२२)। 'कुशीवस्य प्रमादम्', (४ ३१, २८)। जब अङ्गद ने आकर इन्हें लक्ष्मण के त्रीय का समाचार दिया तो ये निदासम्ब होने के कारण उसे सुन नहीं सके (४ ३१, ३७-देद ) । जुपित लक्ष्मण का देखकर अनेक बानर मि॰नाद करने रूगे जिससे इनकी निद्रा सङ्ग हो गई (४ ३१, ४०-४१)। "लहमण के कुषित होने का समाचार पाक्र ये विन्तित हुदे और अपने मतियों में परामर्ख करने रूगे। उस समय हनुमान् ने इन्हें समझाते हुए श्रीराम को दिय हुउ यचन का स्मरण कराया (४ ३२)।" इनका भवन इन्द्रसदन के समान रमणीय, विविध पल-युष्पो से युक्त और भक्ती मौति सुरक्षित था (४ ३३, १४-१७)। ल्डमण ने इनके भवन में प्रवेश दिया (४ ३३,१८)। ल्डमण ने इनके बन्त पुर में अनेक सुदरी स्त्रियाँ देखी (४. ३३, २२)। "लक्ष्मण के मनुष की टकार मुनकर ये समझ गये कि लक्ष्मण आ पहुँचे हैं अन भयभीत होकर सिहासन से उठ लड़े हुय । उस समय इन्होंने तारा को ल्हनण को शान्त करने के लिये भेदा (४ ३३, २८-३७)।" स्टमण ने तारा से इनके कर्तव्याच्युठ होते की बात नहीं (४ ३३,४४-४५)। इनके महल के भीतर प्रवेश करके हरा है। इस का नहीं है कि सहल के मार निष्य प्रस्ता के समित्र करिया (  $\mathbf{x}$  २३, ६२–६४)। जब ये ल्हमन के समित्र जिर्दान है तो उन्होंने बदु सारतों में हनकी मार्सना की ( $\mathbf{y}$  २४)। तारा ने पुतिचुक्त बचनों से इतका मार्चन करने हुँचे लक्ष्मन की सात के पुतिचुक्त बचनों से इतका मार्चन हरने हुँचे लक्ष्मनों ल्युडा क्या औराम की महत्ता बनात हुँचे लक्ष्मन से सम्मामीर्ग ( $\mathbf{x}$ , २६,  $\mathbf{y}$ –११)।

इनकी बानो से प्रसन्न होकर लक्ष्मण ने इनकी प्रशता करते हये अपने साथ चलने के लिये कहा (४ ३६, १२-२०)। इन्होंने हनुमान को बानर सेना का सबह करते ना आदेश दिया ( ४ ३७, १-१४ )। बातरों के उपस्थित होने पर के अपन्त प्रवत हिंपे ( ४ ३७, ३७ )। ये त्रवत्त सहित श्रीराम के पात आकर उनके समक्ष करवद सदे हो गये ( ४ ३६, ४-१७ )। दुरुति श्रीराम के प्रति अपना आभार प्रगट करते हुये सीता को पुन प्राप्त कर लेने का आश्वासन दिया (४ ३८,२७-३५)। श्रीराम ने इनके प्रति कृतज्ञता प्रगट की (४ ३९, १-७)। बामन्त्रित वानर-पूचपति सभी दिशाओं से इनके पात बावे लगे ( ४. २९, प-४४)। इन्होंने पूर्विस्ता के स्थानो का वर्णन करते हुँदे सीना की शोत्र के ठिप बानधे को मेना ( ४ ४०)। इन्होंने दक्षिण दिया का परिचय देते हुने बहुई प्रमुख बानधों को सोना की सोन के लिये मैजा ( ४. ४१ )। इन्होंने पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये वहाँ सीता की स्रोज के लिये सुपेण आदि वानरों को भेजा (४ ४२)। इन्होंने उत्तर दिशा के स्यानों का परिचय देने हुये वहाँ सीता की खोज के लिये रातविल आदि वानरों को भेजा (४ ४३)। इन्होंने सीता की खोज के लिये हनूमान को विश्वेष रूप से उपयुक्त बताया (४ ४४, १-७)। इन्होंने समस्त बानरो को बुलाकर श्रीराम के कार्य की सिद्धि के लिये उन्हें प्रेरिन किया (४. ४४, १-२)। 'जब श्रीराम ने इनसे पूछा कि ये समस्त भूमण्डल के स्थानी से कसे परिचित हो गये तो इन्होंने उसका बिस्तृत इतान्त बताते हुये कहा कि बालिन् के अब से वे समस्त मूमण्डल पर मागते फिरे और बन्तत ऋष्यमूक पर्वत पर बाकर शरण की क्योंकि यहाँ बालिन् का प्रवेग्र नहीं वा (४.४६)।" 'मग्रीवरकीयरासन', ( ४ ४९, ४ )। इनके कठोर स्वभाव और कठोर दण्ड से भयभीत होनेवाने बद्धद आदि बानरों ने सीता की खोज न कर सकने के कारण उपवास करके प्राप त्यांग देने का निश्चन किया (४ १३, १३-२७)। 'सुप्रीवो' वानरेश्वर ', ( ४ ५६, १३ )। 'सुप्रीवश्चेत बासी च पूत्री मनवला-वृभी', (४. १७, ६)। 'न मेऽस्ति सुयीवसमीपना गति सुनीवनदण्डो बल-बारन बानर', ( १ १२, १ )। कि वा बहमति सुदीबी हरवी वापि सगता', (४ १३, २२)। 'सुपीवन्यसनेन', (४ १३, ३१)। हनुमान ने सीता को देशे दिना इन्हें भी न देसने का विचार किया (१ १३,१४)। 'नमस्कृत्वा मुधीबाय च मारुनि ', ( १ १३, ६० ) । हनुमान् ने वहा कि सीजा के कारण ही मुर्दिस्थान मुदीव को टुर्जम ऐश्वम प्राप्त हुआ (५ १६,११)। हनुसान ने सीता को बताया कि इन्होंने उनकी सोब के तिये बानरों को विविध दिशाओं में मेबा ( ४. ३१, १३ )। 'रामस्य च सत्ता देवि सुवीबो नाम वानरः'

प्रगट की और उनका वध कर देने का परामर्श दिया (६ १७, १०-२९)। श्रीयम ने इनका बचन सुनकर हब्सान् आदि स भी उस विषय में परामश बहण क्रिया (६ १७, ३०-३२)। 'बालिन च हत खुल्वा सुप्रीय चाभिये-चिनमं (६ १७, ६६)। श्रीराम को इन्होते विभीषण को शरण न देने का परामर्शं दिया (६ १०, ४-६)। इन्होंने श्रीराम द्वारा विभीवण को शरण देने की बात का अनुमोदन किया (६ १०, ३४-३९)। इन्होंने विभीषण से तानरों की सेना के साथ बड़ोभ्य समुद्र को पार करने का उपाय पूछा (६ १९, २८)। 'आजवामाय सुवीवो यत्र राम संलक्ष्मणः', (६ १९, ३२) इन्होंने समूद्र को पार करने के लिये उसकी शरण लेने के विभीषण के विचार को थीराम को बनाया (६ १९, ३३ ३५)। 'सुबीव पण्डितो नित्य भवान्मन्त्रित्वसान ', (६ १९, ३७)। इन्होंने त्रिभीयण के वचन का अभि-नन्दन किया (६ १९, ३७-४०)। रावण ने गुक की दूत बनाकर इनके पास सदेश भेजा (६ २०, ९-१३) तदनन्तर जुन ने उन्हे रावण का सन्देश सुनाया (६ २०, १४)। गुरू के पूछने पर इन्होंने रावण को अपना शबु बनाते हुमे उसके लिय मधीचित संदेश दिया (६ २०, २२-३०)। इनके बादेश से बानरों ने मुक्त को पकड़ कर बाँच दिया (६ २०, ३३)। इन्होंने मीराम की हनुमान की पीठ पर तथा उक्ष्मण की अञ्चद की पीठ पर बैठकर समझ पार करने के लिये कहा (६ २२. ६२)। इन्होंने फल, मल और जल की विधिकता देख सागर के तट पर हो सेना का पढ़ाव डाला (६ २२, श्रीराम ने इनको बानर-पाहिनो के पिछने माग की रक्षा में लगे रहते का आदेश दिया (६ २४, १८)। श्रीराम ने इनसे शुक्त को मुक्त कर देते के लिये कहा (६ २४, २३)। श्रीराम की आज्ञा म इन्होंने शुक्र को मुक्त कर दिया (६ २४, २४) । सुक ने रावण को इनका परिचय दिया (६ २८, २८-३२)। रावण ने इन्ह देखा (६ २९,२)। 'मुयोवो ग्रीवया सीत भानवा प्लबबाधिप (६ ३१, २६)। श्रीराम ने इन्हें नगर के बीज के मोचें पर बाकमण करते के लिये कहा (६ ३७,६२)। जब शीराम सुनेल पर्वत से ल दूर का निरीक्षण कर रहेथे तो ये उस समय रावण को देखकर सहता उनके वाल पहुँच वये ( ६. ४०, ७-११ )। इन्होंने रावण के साथ घोर मल्लपुढ किया और अन्त में उसे बत्यधिक बका कर श्रीराम के पास लोट बावे (६ ४०, १२-३०)। श्रीराम नै इन्हें दुसाहस करने से रोका (६, ४१, १-७)। इन्होंने श्रीराम को बताया कि रादण को देलकर ये उसे क्षमा नहीं

कर सके (६ ४१, ६-९)। छोराम ने इनकी सहायता से सेवा को सुसन्जिन करते युद्ध के लिये कूच की बाजा दी ( ६ ४१, २४ )। इन्होंने उत्तर और पश्चिम के मध्यमाग में स्थित रासस सेता पर आक्रमण विया (६ ४१, ४१-४२)। लक्षमण सहित य उत्तर द्वारा को धेर कर खडे हुये (६. ४२, २७ ) । इन्होंने प्रथस के साथ युद्ध किया ( ६ ४३, १० ) । इन्होंने अवस का वस किया (६ ४३, २५) । शतुको को पराजिल हुआ देख से अत्यन्त प्रसन्न हुवे (६ ४४, ३२)। वे भी उस स्थान पर आवे जहाँ खोराम और ल्डमण मुख्ति थे (६ ४६,२)। श्रीराम और ल्इनण के अङ्ग-उपाङ्गों की वाणी से ब्याप्त देखकर जब में बत्यन्त भयभीन हो उठ तो विभीषण ने इन्हें सात्त्वना दी (४ ४६, ३०-४४)। जह भीराम मून्द्रित रुक्ष्मण के लिये विलाप करने लगे तो ये भी शोवसम्त हो गये (६ ४९, २)। इन्होंने बानरों से पूछा कि सेना के महसा व्यधित हो जाने का क्या कारण है (६ ५०, १) इन्होंने जाम्बवान को सामनी हुई बानर सेना की सन्त्वना देने के लिये कहा (६ ४० ११)। इन्होंने विलाप बरते हुये विभीषण को साल्वना दी (६. १०, २०-१३)। इन्होंने मुवेण को योराम और लडमण को लेकर किष्कित्वा चते जाने के लिये कहा (६ ५०, २३-२४)। रावण को युद्धस्यल मे देतकर इन्होने उसके साथ युद्ध दिया परना उसके बाण से बाहत होकर मूमि पर गिर पड़े (६ १९, ३६-४१)। कुम्भरण ने रावण को इनका वस कर देने का अश्वासन दिया (६ ६३, ३८)। कुम्मकणे ने एक विद्याल पर्वन निसर के प्रहार में इन्हें बाहत कर दिया और उठाकर सन्ता की और चता (६ ६, ६७-७२) । इन्हें बुरमवर्ण के द्वारा बन्दी बना देखकर पहले तो हुनुमान ने इन्हें मुक्त कराने का विचार किया परन्तु यह सोचकर कि किसी की सहायना से मुक्त होने पर इन्हें खेद होगा उन्होंने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, ७३-८०)। "जब कुम्भक्षं इन्हें सेक्र लड्डा चला तो गन्धयुक्त जल से अभिषिक्त राजमार्ग की सीतलता के कारण इनकी मुख्डा दूर हो गई। उस ममय इन्होंने तीये नवी द्वारा बुम्मकर्ण के दोनों बान नोब निये, दौनी से उमनी नाक काट ही, और अपने पैरो के नखा से उसकी दोनो पमिटियाँ भी पाड क्षारी । इस प्रकार जल्ल कुम्भवर्ण इन्हें भूमि पर पटव कर धिमने लगा। उस समय ये सहमा गेंद की भीति बेगपूर्वक आवादा मे उछले और श्रीराम के पास का गर्म (६.६७,८३–८९)।" जब नराल्तक के परात्रम के कारण बानरमेना परायन करने ल्यो तो इन्होंने अक्टूट को उस राग्नस का वय करने के लिये भेता (६ ६९, द१-८४)। इन्द्रजित ने करों बाह्य पर दिया (६ ७३. ६७)। विभीषण ने इन्हें युद्धमूमि मे बाह्य

देखा (६ ७४ १०)। 'नैंद राजित सुपीते नाङ्गदे नापि रापवे। आर्थ संदक्षित स्तेहो यया वायुमुते पर.', (६ ७४, २०)। इन्होंने हुम्मवर्ण बादि का वथ हो जाने के पश्चात् नानरो को लड्डा पुरी मे साग लगा देने के लिये कहा (६ ७५, १-४)। इन्होने प्रमुख वातरो को अपने-अपने निवट-वर्ती द्वारो पर जाकर युद्ध करने का आदेश दिया (६ ७४, ४१-४३)। इन्होंने कुम्भ के साथ घोर युद्ध करते हुये अन्त मे उसका वध कर दिया (६ ७६. ६४-९४)। इन्होंने रासस सेना का भीषण सहार करते हुये विक्यास ना वय कर दिया (६ ९६)। इन्होंने महोदर के साथ भीर मुद्ध किया और अल्लन उसका वय कर दिया (६ ९७)। स्रोराम द्वारा रावण वा वध हो जाने पर उनकी विजय से ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ १०=, १३)। धीराम ने इन्हें हृदय से लगा लिया ( ६ ११२, ६-७ )। श्रीराम ने हृतुमान् को बपना, लक्ष्मण का, तथा इनका कुनल समाबार सीता से निवेदन करने की बाजा दी (६ ११२, २४)। सीता के चरित्र पर सदेह करते हुवे श्रीराम ने उन्हें इनके पास भी रह सकने के लिये कहा (६. ११४, २३)। श्रीराम ने उन्हें इनके पास भी रह सकने के लिये कहा (६. ११४, २३)। श्रीराम ने अद्भा के इन्हें सेना सहित किष्किन्धा औट आने के लिये कहा (६. १२२, १३-११) परन्तु इनकी प्रार्थना पर इन्हें अपने साथ पूज्यक विसान पर आरूद हो कयोच्या चलने की अनुमति दी (६ १२२, २१-२४)। लगोच्या ठौटते समय जब थीराम ने सीता को किष्कित्वापरी का दर्शन करावा तो सीता ने इनकी पल्लियो आदि को भी अपने साब अयोध्या ले चलने की इच्छा से इनसे अनुरोप किया जिसे सुनकर इन्होंने तारा बादि अपनी परिनर्धों को तदनुसार बादेस दिया (६. १२३, २४-३६)। भरत ने पुष्पक विमान पर इन्हें भी शीराम के साम विराजमानृ देखा (६ १२७, २९)। भरत ने इनका आलिज्जन करते हुवे इनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रयट विद्या (६. १२७, ३९ ४२-४३)। इन्होंने भी अधीच्या में स्नान आदि किया (६ १२८, १४)। 'सुपीवी हनुमारचैव महेन्द्रसङ्गणुती', (६ १२८, २१)। इनकी पत्नियाँ भी नगर देखने की उत्सुकता से सवारियों पर बैठकर चली (६ १२६, २२)। ये सपुरुवय नामक विशास हाथी पर बैठे (६ १२६, ३१)। श्रीराम इननी मित्रता की चर्चा करते चल रहे थे (६. १२८, ३९)। "श्रीराम ने अशोकबाटिका से मिरे हुवे सुन्दर भवन को मुग्रीय को देने के हिये वहा। श्रीराम की साजा से भरत ने इन्हें उस भवन से प्रवेश कराया और इनसे पारों समुद्रों से जल मेंगाने के लिये वानरों को भेजने का निवेदन किया। इन्होंने बार श्रेट शनरी को सुवर्ण पात्र देकर जल लाने के लिये मैंजा (६ १२०, ४३-५१)।" श्रीसम का अभिषेक देवकर इन्होंने किष्किन्यापुरी के लिये प्रस्थान किया (६ १२८, ८९)। जब वालिन् ने युद्ध के लिये रावण रपस्थित हुआ तो वालिन् की बनुपस्थिति का समाचार देते हथे इन्होने उसे दिग्णसमृद्र के तट पर जावर वालिन् का दर्शन करने के लिये वहा (७ ३४, ४-११)। रावण इनकी ही भौति सम्मानित होकर एक मास तक विध्वन्या म वालिन् वे अतिथि के रूप मे रहा (७ ३४, ४४)। 'मुग्रीव प्रियकाम्यया', (७ ३५, ११)। इनके और बालिन के पिता का नाम ऋसरजस्या (७ ३६, ३६)। ऋक्षरजम् की मृत्यु के पश्वात् मित्रयो ने इन्हें बालिन के स्थान पर युवराज बनाया ( ७. ३६, ३८ ) । इनके साथ वालिन् का बचपन से ही सस्य भाव, अटूट प्रेम और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था (७ ३६, ३९)। 'वालिनुग्रीवयोर्वेरम', (७ ३६, ४०)। 'सुग्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि (७ ३६, ४१)। राजाओ द्वारा भ्राप्त रत्नों को श्रीराम ने इनको, विमीषण तथा अन्य वानरों को भी बाँट दिया (७ ३९ १३)। "श्रीराम ने इनसे कहा 'सुत्रीव " अद्भर तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवनकुमार हनुमानु मत्री । बानरराज ! ये दीनो मेरे लिये मन्त्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित-साधन में रहते थे 1 इसलिये, और विशेषत तुम्हारे नाते, ये मेरी बोर से विविध आदर-सरकार एव मेंट पाने के योग्य हैं' (७ ३९, १७-१८)।" श्रीराम ने इन्हें विभिन्न यानरों के प्रति स्नेह रिट्ट रखने के लिये कहा (७ ४०, १-९)। इन्होंने शीराम से विदा ली (७ ४०, २८)। अपने बश्वमेध में सम्मिलित होने के िय श्रीराम ने इन्हें आमन्त्रित करने का आदेश दिया ( ७, ९१, ९ )। सानेतथाम जाने के लिये उदात हुये श्रीराम के दर्शन की इच्छा से बानरी महिन य भी अयोध्या पथारे (७ १०८, १८)। इन्होने भी श्रीराम ने साय ही परमधाम जाने की इच्छा प्रगट की (७ १०८, २१-२२)। श्रीराम ने इन्हें अपी साथ परमधाम चलने की स्वीवृति दी ( ७ १०६, २४, गीता प्रेम मस्तरण )। इन्होंने सूर्यमण्डल मे प्रवेश किया (७ ११०, २२)।

सुचन्द्र, विशानपुत्र हेमचन्द्र के पुत्र का नाम है (१ ४७, १३)।

सुतीक्ष्ण, पर मुनि का नाम है (१ १, ४२)। धीशम के इनते नाम मानाम का वास्मीकि मुनि ने दूर्वदर्शन कर निष्मा था (१ १, १८)। वार-मङ्ग ने धीराम को इनते मिलने के लिये कहा (१ १, १५)। बाराम बादि उनते बादम की और घने (१ ७, १)। इनका आदाम धोर वन के बीच में स्थित वा नहीं पहुँचिकर धीराम आदि ने इन्हें परामन धारण निये हुए परामन देशा (१ ७, १)। इन्होंने धीराम का देगों चुनाओं से आफ्रियन करते हुये उनका स्वापन धरण दिए (१ ७, १०, ७-११)। इन्होंने धीराम आदि को वरने आदाम में निवास करते के लिये आपनित्रत किया (१ ७, १६)।

श्रीराम ने इनते बनावा कि दारमञ्ज मूर्णि से वे इनना परिवय जान कुने हैं (३.७, ११)। श्रीराम के पूर्णने पर कहीं ने क्षम आध्यम का वर्णन करते हैं व तावा कि वहीं मूर्ण आदि से कोई मान नहीं है (३.७, १६-१६)। सायकालीन सायोगासना करने के पहचान सीराम ने लक्ष्मण और से तावाहित इनते आध्यम में निवास किया और इन्होंने उन लोगों को एक आदि लाइत दिया (३.७, २३-२४)। दुगरे दिन पात काल कीराम आदि ने इनते निवास ते (३.५, १-९)। कोराम जादि को हुदय से कलाते हुए उन्हें निवाद विदास (३.५, १-९)। कोराम जादि को सम्म करन के परचाद पुत इनके आध्यम पर लोट आदे (३.११, २६)। औराम ने इनते अस्थल पुति के आध्यम का पाता पूरा (३.११, २०-२१)। इन्होंने सीराम जादि को अस्थल मुनि के आध्यम का पाता पूरा (३.११, ३०-२१)। इन्होंने सीराम जादि को अस्थल मुनि के आध्यम का पाता पूरा (३.११, ३०-२१)। इन्होंने सीराम जादि को अस्थल मुनि के आध्यम का पाता पूरा (३.११, ३०-२१)। इन्होंने सिर्दाम ने साम काटि समस्थलआध्यम की सोरा के हो लो को होना को हनना अस्थल सीरामा है पाता करते समय औराम ने दुस्करियान के होना को हनना अस्थल याद्या (६.१२१, ४७, थीना प्रेस स्वरूपण के होना को हनना अस्थल प्राराम (६.१२१, ४७, थीना प्रेस स्वरूपण के होना को हनना अस्थल प्रेस प्राराम (६.१२१, ४७, थीना प्रेस स्वरूपण का ।

१. सुदर्शन, राह्मण के पुत्र और अनिवर्ण के पिता, एक सूर्यवशी राजा का नाम है (१. ७०, ४१; २ ११०, २८)।

2, सुदर्शन, एक सरोबर का नाम है जिसमे बीदी के समान बेसा रण बाले कमल दिनों दहते से तथा जो राजहाँ में से सिवत था। देवता, धारण, बत, किवर बोर कावतमाँ बड़ी बनतना के साथ वहाँ जब-विहार करने के लिये आधा करती थी। सुधीय ने इसके तह पर सीवा की जोय करने के जिये एक लाख बानरों के साथ दिनन की मेंता था (भ ४०, ४३-५४)।

सुद्दामन्, जनक के एक मनिवधेष्ठ का नाम है जो जनक की बाजा से दस्तरम को बुलाने के लिये गये थे (१ ७०, १०—१३)। इनका बात सुनकर दस्तरम जनक के पास कार्य (१, ७०, १४)।

सुदासा, बाङ्गीक देत के अध्यक्षाय में स्थित एक पर्वत का नाम है.
 तितके तिवार पर विष्णु के परणिच्छ्नी का दर्गत करने के परनायु केकब जाते हुने वितास के दूती ने वितास नदी की और प्रस्तान दिया (२ ६८, १८-१९)।

२. मुदामा, एक नदी का नाम है जिले बेकब से आते समय भरत ने पार किया था (२. ७१, १)।

सुरेष, राजा श्वेत के पिता का नाम है (७ ७८, ३)।

सुधन्त्रा, एक राजा का नाम है जिसने साकारय नगर से आकर मिथिला को चारों बोर से मेर लिया (१ ७१, १६)। इसने जनक से शिव के उत्तम धतुप और वमजनयनी सीना को समिषित करने के लिये कहा (१ ७१,१७)। जनक के ऐसान करने पर यह जनक के साथ युद्ध करता हुआ। मारा गया (१ ७१,१८)। इक्की मृत्यु के पदवान् जनक ने साकाश्यनगर के राज्य पर अपने भ्राना, कुमल्यन को समिषित कर दिया (१.७१,१९)।

१ सुनाम, प्रवापति हुसास्त्र के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिने विश्वा-भित्र ने श्रीराम को समुप्ति किया था (१ २८,४)।

२. सुनाम, पर्वत-श्रेष्ठ मैताक का नाम है 'मुनाम पर्वतथेष्ठम्', (५,

१, १३९, ५७, १३)। सुनेत्र, एक बानर प्रमुख का नाम है। किष्किन्यापुरी की छोमा देखने

हुये लेडमण ने मार्ग मे इनके मदन को भी देखा था (४ ३३, ११)। सुस्दरी, मास्यवान की युनी का नाम है जो नमंदा नामक गम्पर्थी की युनी थी (७ ४, १६ २२, २४)। इसने साल युनी तथा एक युनी की जन्म दिया (७ ४, १६-३७)।

सुपारल, एक बुजर-प्रमुख का नाम है। किब्क्स्थापुरी की शीभा देखते हुये सहमण ने इनके भवन को भी देखा था ( ४ ३३, ११ )।

१ सुपार्च, सम्पाति के पक्षित्रवरपुत्र का नाम है जो बगासमय आहार देकर प्रतिदित सम्पाति का मरण-पोषण .करते थे। इन्होंने अपने पिता को सीना और राज्य को देखने की घटना का बतान्त सनाया (४ १९, ६-२१)।

२. सुपार्य, ए॰ रासस का नाम है जिसके क्य का उल्लेख है (६ ८९, १४)। अपने पुत्र, नेयमास, के वय का समाचार सुनकर जब रायण ने सीता का तथ कर देने का निक्य किया तब इसने रायण की समसाकर इस हुउत्य से निकृत किया (६ ९२, ६०-६६)। यह समाति का पुत्र था (७ ४, ४०)।

सुम्राज, एक राक्षस ना नाय है जो अस्त-शास्त्रों से मुक्त होकर राक्षण की समा में उपस्थित हुआ (६ ९, १)। इसने श्रीराम को साथ युद किया (६ ४३, ११, गीता मेंग सहत्र क्या राज्य की साथों से आहत कर दिया (६ ४३, २६, गीता मेंग सक्तरण)। हमके अथ का उत्सेख (६ ८९, ११)। अयोध्या जाते समय श्रीराम ने पुण्यक्षिमान से सीता को बहु स्थान दिलाया जहाँ स्मन्ता यथ किया गया था (६ १२६, १४)। यह माध्यवान् और मुक्दी का पुत्र या (७ १, ३७)। इसने भी राक्षण के सेस्ता पर साम्यण किया (७ २०, ३०)।

सुमस-धोराम की समा में सीना के दापचत्रहण को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ ९६, ४)।

सुयमा, प्रजापति दस की एक सुदरी पुत्री का नाम है, जिसने एक सी

परम प्रकाशनान वस्त्र-शहनो को उत्तवस किया (१ २१ १४)। "इसने सहार नामक पत्तास पुत्रो को जन्म दिया। इनके ये दुत्र श्रातम पुत्रोव ये और उनवर आत्रमण करना किसी क लिये ही सर्वेषा कठिन था। ये सबके सद अस्यन्त इतिकट पे (१ २१, १७)।"

१, सुवाद्, एक राजम का नाम है जो विश्वानित के यज्ञ से विध्व उपस्थित करता या (१ १९, ४-७)। यह उपयुक्त का पुत्र था (१, २०, १६०-३०)। इसने अपने जनुक्तों के माथ विश्वामित के सहमज्यस में रक्त की भाराओं की वर्षों की (१ ३०, ११-१२)। यह बीराम की और बीजा (१ ३०, १४)। शीराम ने इसका वस कर विद्या (१ ३० २२)।

२. सुवाहु, एक वानरप्रमुख का नाम है। किष्किया की सीभा देखते हुये रुक्षक ने उनके जबन की देखा (४ ३३, ११)। ये लहून के परकोटे पर बढ़ गये और खननी तेना का पहाब हाल दिया (६ ४२, २२)।

३. सुबाहु, बाबुध्न के पुत्र का नाम है जिनका मधुराके राज्य पर क्यित्रिक हुना (७ १००, १०−११)।

सुमति, भीमदत्तपुत्र काकुत्य के दुन का नाम है (१ ४७, १७) । दन्होंने विस्वापित का स्वापन किया (१.४७, २०)। कुछल समाचार पूछने के परवात् इन्होंने विस्वापित से सीराम और लक्ष्मण का परिचय क्लाने का निवेदत लिया (१ ४८, १-६)। इनके द्वारा आहन होगर राम और लक्ष्मण ने विज्ञाला में एक राजि व्यापीत करने के पश्चाद् मिविजा के लिये प्रत्यात्र विद्याला से एक राजि व्यापीत करने के पश्चाद् मिविजा के लिये प्रत्यात्र विद्याला (१ ४८, ९)।

सुमन्त्र, राजा दरारच के एक श्रेष्ठ मधी का जाम है जिन्हें दरारच है, सदयेष यह का परामर्थ यहण करते हैं किये, अपने समस्त गुरुवतों एवं पूर्वीहिंगों को बुखाने के किये भेजां (१. च. १)। परन्दीने दरायच को देखिता के पायच मुनियों को देखा कार्ये (१ च. १)। "इस्टीने दरायच को देखिता के पायच मुनियों को देखा कार्ये (१ च. १)। "इस्टीने दरायच को स्वायच्या हुत मुनियों को सामाना के विवाह करने का प्रश्च सुनामा (१ ९)।" मुम्तने स्वायच्या को अद्भाग्य के पास आकर उनके यही से स्वायच्या कार्य का प्रायच्या स्वायच्या कार्य का प्रायच्या कार्य कार्य का प्रायच्या कार्य का प्रायच्या कार्य का प्रायच्या कार्य कार्य का प्रायच्या कार्य का प्रायच्या कार्य कार्य

को राज्याभिषेक के लिये दशरब के सम्मुख उपस्थित किया (१४,४-८)। "ये महर्षि वनिष्ठ की बाजा से राज्याभिषेक की तैयारी का समावार सुनाने के जिये दशरय के पाम गये। दशरय इनकी न्तुति की मुनकर पुन. (श्रीराम के वनबास सम्बन्धी ) स्रोक से यन्त हो गये । तदनन्तर कंकेबी से बार्नालाप करते हुमें दगरय नी आज्ञा से य श्रीराम की बुजाने के जिसे उनके मदन में गये (२ १४, ३३-६८, १५) । 'इन्होंने खोराम के मवन में पहुँबकर दशरण ना सन्देश सुनाया और श्रीराम, सीता से अनुमति लेकर, लक्ष्मण के साम इतके रष पर आरूउ हो गाजे-बाज के साथ माग में स्त्री-पुरुपों की बाते सुनते हुये बने (२ १६)। वन आने के लिये उद्धन हो शीराम ने दशरण के भवन के समीप पहुँचकर इनके द्वारा दशरब के पास अपने आगमन का समाचार प्रेपित किया (२ ३३, ३०-३१)। इन्होंने राम की आजा का पालन करते हुये दरारय को यह समाचार दिया ( २ ३४, १-९ )। दशरय ने अपनी अन्म रानियों को बुलाने के लिये इनसे कहा और जब इन्होने इस आज्ञा का पालन कर दिया तब दशरय ने इनसे श्रोराम आदि को बुलाने के लिये कहा, (२ ३४, १०-१४)। दशरय की आज्ञा से ये श्रीराम आदि को उनके पान लायं (२ ३४, १४)। दशरय की दशा को देशकर ये भी शोक-विद्वल होक्र मूर्किटन हो गये (२ ३४, ६१)। चेनना लौटने पर इन्होंने कंकेयी को उमनी दुटिल्ना पर बहुत अधिक धिननारा (२ ३५)। दगरम ने इन्हें शीराम व नाप नेना और धन जादि भी भेजने का आदेश दिया (र ३६, १-९)। दगन्य नी आजा शिरोषायं बरके ये खोरान आदि के बनगमश के लिये एक मुतोमिन रय लावे (२ ३९,१२-१३)। इन्होंने विनयपूर्वक थोराम आदि में बन चलने के लिये रब पर आरूड होने का निवेदन विया (२ ४०, १०-१२)। मीना और लडमग सहित खोराम के रपास्ट हो जाने पर दश्होंने रख को हाँका (२ ४०, १७)। बन के जिये प्रस्थान करने समय जब बोकाबुक पुरवासी तथा राजा दशरम आदि रस के पीछ-पीछे चलने लगे तो थीराम ने इन्हें रव को बीझ बागे बढाने वा आदेश दिया (२ ४०, ४७)। तमना के तद्र पर पहुँचकर इन्होने घोडो की रथ मे क्षोतकर टहलाया तथा जत आदि पीने के लिये दिया (२.४५,३३)। इन्होंने ग्रीराम की आजा में घोडों को बारा इत्यादि दिया और उसके परवान् श्यमण ने नाय श्रीराम के पूर्णों की चर्चा करने हुये सारी रातक जागते रह २ ४६, ११-१६)। "बीराम । तमनानट पर इन्हें ब्रान कार बीघ ही रय तैयार करने के लिये कहा जिसने पुरवासियों को मीना ही छोडकर वे सब लोग दूर दुर्गम वन्य प्रदेश में चते जायें। इन्होंने श्रीराम

की आला का पाण्य किया (३.४६,२४-२६)।'' शृङ्कवेरपुर पहुँचकर एव रम्म ने गगातट पर निवास करने का निक्वय किया तब इन्होन भी रथ के घोड़ों को सील कर साना आदि दिया ( २ ५०, २७-२१ )। ये भी लक्ष्मण और गह के साम बात बीत करते हुये सारी रात जागते रहे (२ ५०, ५०)। इन्हें विदा करते हुये धीराम ने इनके द्वारा माता-पिना बादि के लिये सन्देश मेंबे (२ ५२, १३-३७)। इन्होंने स्वय भी वन चलने का आग्रह किया ( २, ६२, ६६-६८ )। श्रोराम ने इन्हें अयोध्या सीटने क हिये समभाया (२ १२, १९-६४)। श्रोराम बादि गगा के उस पार पहुँच कर भी जब तक दिलाई देते रहे तब तक में निरन्तर उन्हीं छोगो को देखत रहे (२ ६२, १००)। श्रीराम ने इनका स्मरण विया (२ ६३, २)। गृह से विदा लेकर ये अयोध्या छोडे और दशरण तथा कौसल्या आदि को श्रीराम का सन्देश सुनावा (२ ५७)। दशरम के बादेश पर इन्होंने भीराम और लहमण का मन्द्रेश सनाया ( २ ४६ )। इन्होंने धोराम के शोक से जड-चेतन तथा अयोध्यावरी की दग्बरमा का बर्गन किया जिसे सुनकर दशरथ विलाप करने लगे ( २ १९, १-१७ )। इन्होने विलाप करती हुई कौसत्या को समझाया (२ ६०)। इन्होंने जवेत होकर भूमि पर पड शत्रूप्त को उठाकर सान्त किया (२ ७७, २४)। विस्ठ ने इन्हें बुलाने के लिये दतो को भेजा (२ दर, (३)। इन्होंने भरत की आजा से श्रीराम को छौटा छाने के छिब बन चलने की तैयारी के निमित्त सबको भरत का सदेश सुनाया (२ ६२, २(-२४)। इन्होंने भरत से निपादराज गुहु को मिलने वा अवसर देत वे लिये नहा. बयोकि पृह को दण्डकारण्य के मार्ग और धौराम बादि के आशास का पता या (२ = ३, ११-१४)। श्रीराम के आश्रम पर जाने के लिय ये शत्रक के पीछे पीछ चल रहे थे (२ ९९, ३)। शीराम इनके साथ दशरथ को जलाञ्जलि देने के लिये मन्दाकिनी के तट पर गये (२ १०३, २३)। थीराम क स्वागन वे लिये यह हायी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले (६ १२७ १०)। सीना को बन में छोड़ने के लिये रहमण ने इनसे रय लाने के लिये रहा (७ ४६. १–३)। ये त्रहमण की आज्ञानुसार रथ लाये (७ ४६, ४-६)। सोता बौर लक्ष्मण सहित स्य को लेकर ये गङ्गा तट यर यह व (७ ४६, २२)। सीना को छोडकर लौटते समय इन्होने ल्ह्मण को सान्त्वना देते हुये राम के सम्बन्ध में महिव दुर्वासा की भविष्यवाणी का उल्लेख निया ( ७. ५० )। इन्होने दुर्वासा के मुख से सुनी हुई मृतु ऋषि के शाप की स्था नहरूर मियप्प मे होनेवाली कुछ बार्ते भी बताई और स्थमण को शान्त किया ( ७. ५१ )।

सुमागच, एक हास्पकार का नाम है जो खोराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)।

समालि (समाली भी ), एक राज्ञस का नाम है। सीता की सोम करते हुये हनुमान् इसके भवन मे गये ( १ ६, २१)। हनुमान् ने इसके भवन म लाग लगा दी ( १ १४, ११ )। यह मुक्केंग का दिनीय पुत्र या (७ १, ६)। ब्रह्मा इमे बर देने के लिये उपस्थित हुये (७ ५,१२)। इसने ब्रह्मा से अजयता तथा चिरजीवन का वरदान माँगा जो दहाा जी ने इसे प्रदान किया (७. ५, १४-१६)। विश्वकर्मा के परामर्श पर अपने भाताओ सहित यह भी लड्डा में बाकर निवास करने लगा (७ ५, २२-२९)। इसकी पत्नी का नाम केतुमतीया जो नमंदा नामक गन्धर्वी की पुत्री थी (७ ४, ३८)। इसने नेत्मनी के गर्म से बनेक पुत्र-पुत्रियों को उत्यन्न किया (७ ४, ३९-४१)। श्राताओं सहित इसने देवनाओं और ऋषियों को जस्त करना आरम्भ विया जिमसे वे मब लोग महादेव की शरण में गरे (७ ६ १)। देवताओं ने महादेव के बनाया कि ये राझस अपने की विष्णु, स्त्र, बह्या, देवराज इन्द्र, यमराज, वरुण, चन्द्रमा और सूर्य कहते हैं (७ ६, ६-७)। मान्यवान की बात मुल्कर इसने अपने पराक्रम का उत्लेख करते हुये विष्णु से युद्ध करने ना परामर्स दिया (७ ६, ३६-४४)। तिस्मु ते मुद्र वस्ते ने निये अपने प्रानाओ सहित यह रासतमेना के आरी-आरो चला (७ ६, १९)। तिस्मु ने सकते सारवि ना वय वर दिया (७ ७, २९)। सारवि-विहोन हो जाने के कारण इसके घोडे रणमूमि में इधर-उधर भागने लगे (७ ७, ३०-३१)। विष्णु से युद्ध करते हुये माल्यवान् के पराजित हो जाने पर अपने भाजांगी गहित यह भाग कर रसातल में बला गया (७ ८, २२-२३)। यह रावण स भी अधिक दल्वान् या (७ ६, २४)। "कुछ काल दे पश्चात् जब यह अपनी पुत्री के साथ एक दिन मन्यंतीक में दिवरण कर रहा या तो पुतस्त्र-नन्दन विश्ववा नो देलकर इसन अपनी पुत्री, कैकसी, को विश्ववा के पास जानर उनका बरण करने के लिये कहा (७ ९, १-१२)। रावण आदि के वरदान प्राप्त कर लेने पर बाने भव का पहिल्लाम करके इसने रावण के समझ उपस्थित होकर उसे लड्डा नगरी को धनाध्यक्ष कुबेर से मौगने का परामधं दिया (७ ११, १-१०)। रावण का उत्तर मुनकर यह समझ गया कि रावण नया करना चाहता है (७ ११, ११)। यह रावण का मामा या (७ २४, २२) । इसने भी रावण ने साय देवसेना पर आक्रमण निया (७ २०, ३२)। इसने देवसेना के साथ घोर युद्ध किया परम्तु अन्त में सावित्र ने इसका बध रर दिया (७ २७, ४०-४१)। सावित्र ने इसका वध करके इसके ग्रारीर को भरम कर दिया (७ २८,१)।

२६ बा० को०

सुमित्रा, महाराज दशस्य की एक रानी का नान है जिन्हे दशस्य ने प्राज्ञायन्य पुरुष से प्राप्त लीर का चतुर्यांत दिया (१ १६,२७)। दशस्य ने कैनेयी को देने के पत्रवात् अवशिष्ट सीर पुत सुमित्रा को ही अपिन कर दिया (१ १६, २८)। इन्होंने गर्भ धारण किया (१ १६, ३१)। इन्होंने आहरेगा नरात्र और कर्क लग्न में लक्ष्मण और शत्रुझ नामक दो पूत्र उत्पन्न क्ति (११८, १३-१४)। इन्होंने धन्य सपत्नियों के साथ पुत्र-वधुओं की सवारी से उनारनर स्वागत किया (१ ७७, ११)। ये श्रीराम के राज्या-भिवेक का श्रिय समाचार मुनकर उपस्थित हुई (२ ४, ३१-३२) । 'जाभीन में स्व श्रिया युक्त सुभित्रायास्य नन्दय', (२ ४, ३९)। 'कौमल्या च मुमित्रा च स्वतेयमपि वा श्रियम्, ( २, १२, ११ )। दशरथ ने केनेयी की स्थाया कि ये श्रीराम के अभिनेक का निवारण और उनका वनगमन देखकर निविधन ही भवभीत होकर दगरय का विस्वास नही वरेंगी (२ १२, १९-९१)। 'उडमण परमञ्ज मुस्मिमानस्वर्धन', (२ १९,३०)। इन्होने अपने पुत्र, लक्ष्मण, मो श्रीसाम के साम बन जान के समय उपदेश दियां (> ४०,४-९)। इन्होने मौसन्या को विलाग करते देसकर उन्हें विविध प्रकार से सारखना दी ( २ ४४ ) । श्रीराम ने केंब्रेयी द्वारा इन्हें कप्ट पहुँचाये जाने की बादाद्वा प्रगट की (२ १३,१४-१६)। कौसल्या और इनके निकट विराप करते हुये दशस्य का अन्त हो गया (२ ६४, ७६-७३)। पुत्रशोक से अकारन होने के कारण ये इननी मुनवन हो गई भी प्राठ-काल इननी निद्रा भाग नहीं हो पाई (२ ६४, १६)। दशस्य वी मृत्यु पर बन्त पूर की स्त्रियों के आर्तनाद को मुनकर सहमा इनकी निदा मञ्ज हुई और कौसन्या के साथ इन्होंने दशरम के सरीर का स्पर्श किया तथा 'हा नाय !' कह कर पृथिवी पर गिर पड़ी ( २ ६४, २१-२२ ) । मस्त ने विध्ठ के दूनों से इनका कुश्ल ममाचार पूछा (२ ७०, ९)। भरत ने कंदेवी को बताया कि कौसल्या और सुमिया भी तुम्हारे कारण पुत्रसोक से पीडित हो गई ( २. ७३, ८; ७४, ८) कौनल्या ने इनको अस्त के आगमन का समाचार दनाया (२. ७४, ४-६)। 'मुमित्रानुबरा', (२ ७५, १३)। ये गमा पार होने के लिये भरत आदि के साय न्यन्तिक तीरा पर आव्य हुई (२ ८६,१६)। भरत ने भरडाज मुति को इनका और इनके पुत्रों का परिचय दिया (२ ९२,२२—२६)। श्रीराम ने मरत से इनका नुग्रज सम्माचार थूळा (२ १००,१०)। कोसत्या ने मन्दानिनी के तट पर इनके समझ दू सपूर्ण उद्गार व्यक्त विधे ( २. १०४. २-०)। सीना-वियोग में विलाप करते हुई श्रीराम ने लक्ष्मण की इनका ययोजित सरदार करने की आजा दी (३. ६२,१७)। लक्ष्मण के लिये

देवते की अपनी उत्तरप्ता व्यक्त की (६ १२१, २०)। बोराम आदि का स्वायन करने के निये दमरच की सभी रातियों की मत्या महित दस्तुँ आगि करके नित्रधान आई (६ १२७, १४)। बीराम ने दन्तुँ प्रणाम क्या (६ १२७, १४)। अराम ने दन्तुँ प्रणाम क्या (६ १२०, १४)। अपने पिता के स्वत्न करके धीराम ने दनके करनों के प्रणाम किया (६ १२०, १४)। "रावदेख यथा माना मुम्लिम लग्नेग का। अरानेत कक केंग्री जीवजुनात्त्रचा नित्रय । मतियालित मदानन्या पुत्रयोजममनिक्ता।।", (६ १२०, १००-१०९)। प्राव्यक्त आमियेक के मुमय रहनि अन्य रातियो

ने माय फिल्कर धतुष्त्र वा महूल्यायं सल्या विद्या (७ ६३,१६)। लक्ष्मापुर का वचकरने के लिये जाते समय बाबुष्त ने इनसे विदाली (७ ६४,१४,)। इनसी मृजुहुई (७ ९९,१६)। १. सुसुद्धा, एक बानल कृष्यति वा नाम है जो मृखु के दुवसे (६

२०,२४)। २ सुमुक्त, एक व्हरिय का नाम है जो श्रीराम के अधीष्मा लीटन पर टनके अभिनन्दन के निये दिल्या दिशा से महर्षि अगन्त्य के माप उपस्पित हुये (७ १,३)।

सुमेर, एर परंत का नाम है दिनका स्वरूप भगवान मूर्व के वरदान ने मुवर्णमय हो गया था। यहाँ हनुमान् के पिता केमरी, राज्य करते थे ( उ २४, १९ )।

? सुराह, दाराव के एक मत्री का नाम है (१, ७, १)। द्याप ने दनका स्वार करके अक्षमेष करने का परामर्थ किया (१. ८, ६)। द्याप के इन्हें आमानित करने के क्यि कहा (१. १३, ५)। ये बांधक के पुत्र को र स्थापन ने कहने को हिस्स किया (१. ११, १७)। अब स्टब्स किया (१. ११, १७)। अब स्टब्स किया (१. ११, १७)। अब स्टब्स के इन्हें कुरान के क्या किया है हो है समय में अपनी सत्ताला में बैठें में (२ १२, १-२)। अपनी सच्योगानना पूर्ण करके ये स्थापन माम स्थापन किया ने इनका के साथ सीतान के समय में साथ सीतान के समय में साथ सीतान के समय सीतान की स्थापन के सीता की स्थापन की साथ सीता की सीता की सीता की सीतान की साथ सीता की सीता क

में बैठे में (२ ६२, १-२)। अपनी सध्योगामना पूर्ण करके में रहमा पर माग क्षीराम के सकत में आदे (२ ६२, ६)। श्रीएम ने दनका स्वापत किया (२ ६२, ४)। इनका पुत्रन करते के परवान सीना की प्रेरण ने श्रीराम ने उन्हें मोगा हाना प्रदत्त विश्व आपूरण, चतुष्टज्य नामक हांदी, तथा सम्य उपहार प्रदान किये (२ ६२, ४-१०)। इन्होंने राम हारा प्रदन चानुकों को प्रदान किये (२ ६२, ४-१०)। इन्होंने राम हारा प्रदन चानुकों को प्रदान करते हमें राम, क्ष्मण और मीना के नियं महत्त्वय साधिबंद हमान किये (२, ६२, ११)। इन्होंने सीनाम वा असिदेक करान में विरुद्ध महास्वापत की (६ १२, ६१)।

 मृयश्च—थीराम की समा में सीता के राषय-ग्रहण की देखने के लिये मैं भी उपस्थित हमें (७ ९६, १)।

१. सुरुथ, एन राजा ना नाम है जिन्होंने राजण की आधीनता स्वीकार कर शीची (७ १९, ४)।

2. मर्थ, राजा खेत के विनय्ठ जाता और मुदेव के पूत्र ना नाम है (७ ७६, ४)। श्रीन ने इनका अभिषेक करके सम्यास ले लिया (७

0 m. 9 1

सुर्राम-वैवेयी नी धिवकारते हुवे मरत ने बताया . "एक समय सुराम (बामधेन) ने पृथिबी पर अपने दो पृत्रों को अस्यन्त हुदैशा की अवस्था में रेला जिसमे उसके नेको से अध्यासक कर नीचे से जा रहे इन्द्र पर गिर पढें। रुद्र ने सुरिभ ने उसके क्ट ना कारण पूछा जिस पर उसने अपने दोनो पुत्रों की दशा का वर्णन किया । उसे रोती देखकर इन्द्र ने यह माना कि पुत्र से बदकर और नोई बस्तु नहीं है।" इस कथा का वर्णन करते हुये मरत ने कहा कि जद सहस्रों पुत्रो वाली नुर्राम ने अपने दो पुत्रों के लिये इतना शीक किया तब एक पत्रवाली माता कीमत्या श्रीराम के विना कैसे जीवित रह सकेंगी ( २ ७४, १४-२८)।" "रावण ने इसे दरणालय में देखा। कहते हैं कि इसके दुव की थारा ही से खीरसागर परिपूर्ण है ( ७ २३, २१-२२ )।

सरभी, कोववचा की पूत्री का नाम है, जिसने रोहिणी और यशस्त्रिनी

गन्धर्वी नामक दो बन्याये उत्पन्न वी ( ३ १४. २२ २७ )।

सुरसा, कोषवदा की पुत्री का नाम है, जिसने नागी को जन्म दिया (३१४,२२.२८)। इतनी बहन का नाम क्यू या (३१४,३१)। "हतुमान के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र सहित देवताओं ने इसे राज्ञशी का रूप बारण करके उनका मार्गीवरीय करने के लिये वहा। इसने तदनुगार हुन्यान के सामने विकरात रूप प्रगट किया और हुनुमान के सम्मूल सडी होकर उनका महाण करने के लिये कहा। अनेक अनुनय-विनय करने पर भी जब इसने हनुमान को जाने की अनुमति नहीं दी तो अन्त में हनुमान् इसके विद्याल मुख मे एव बड्नपुट के बराबर छोटा रूप दनाकर प्रवेश कर गये, और इम प्रवार इसे मन्तुणु करने के पश्चान् बाहर निकल आये । राहु के मुख ने ख़रे हुने चन्त्रमा की भौति बपने मुख से मुक्त हुने हुनुभात् को देख कर इमने अपना बास्तदिक स्थ प्रकट करते हुँचे हनुमान् को आशीबाँद दिया ( ५ १, १४४-१७१)।" लड्डा ने लीटने के परचात् हतुमान् ने इसके साथ अपने माक्षात्कार का प्रमण मुनामा (१ ६८, २२-३३)।

सुराजि, एक हाम्पकार का नाम है जो धौराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)।

मुराष्ट्र, दशरय के एक मत्री का नाम है (१ ७,३) – --सुद्यर्गद्वीप, सुमात्रा का नाम है जहाँ मुग्नीव ने सीता की खोज के लिये विनन को भेजा था (४ ४०, २९)।

सुदर्शसदृश, बादित्यहृदय स्तीत्र मे मूर्य का एक नाम है (६. १०४,

100

सुबेल, एन पर्वंत का नाम है जिसके निकट श्रीराम की सेना के स्थित होने का गुप्तवरों ने रावण को समाचार दिया (६ २९, २९, ३०, १ ३४, ३१,१) ! इसका तट-प्रास्त अत्यन्त रमणीय था (६ ३७, ३६)। श्रीराम ने प्रमुख बानरों के साथ इस पर्वत पर चढकर रात्रि म निवास किया (६ ३८)। बानरो सहिन श्रीराम ने इसके शिखर से लद्भापूरी\_का दिरीक्षण किया (६ ३९)।

सुम्रत, नाभाग के एक पुत्र का नाम है। अज इनके व्येष्ठ भ्राता ये 'अज्ञुच मुक्तस्मेन नाभागम्य मुताबुमो', (२ ११०,३१)।

१. सुपेणु, एक बानर का नाम है जिन्हें बक्दा ने उत्पन्न विया (१. १७,१४)। बालिन् ने सुदीव को बनाया कि इनकी पुत्री ताग सूदम विषयो का निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्यानों के चिल्लों को समझने में सर्वधा निपुण थी (४ २२, १३)। किष्किन्या पुरी की द्योभा देखते हुवे लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देला (४ ३३,११)। सुबीब ने इन्हें सीना वी सोज के लिये दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१,३)। हनुमान ने बताया कि ये भी ल्लूा पुरी में प्रविष्ट हो सकते थे ( ४ ३,१४ )। श्रीराम नै इन्हें वानर सेवा के पुष्ठभाग की रक्षा का भार सौंपा और ये तदनुसार सेना की रक्षा करते हुये चले (६ ४, २१ ३५)। श्रीराम ने इन्हें सैन्य ब्युड के कुक्षि भाग की रक्षा करने का आदेश दिया (६. २४, १८)। रावण ने इन्हे देवा (६ २९, ४)। ये धर्म के पुत्र ये (६ ३०, २३)। इन्होंने श्रीराम के साथ रहकर मध्य के मोर्चे की रक्षा की (६, ४१, ४४)। इन्होंने बहुसस्यक वानरी के साय लड्डा के सभी द्वारों को अपने अधिकार में कर लिया (६. ४१, ९४)। इन्होने पश्चिम द्वार पर आक्रमण शिया (६. ४२, २६)। इन्होने विद्युत्माली के साय द्वन्द्र युद्ध विया (६ ४३,१४)। विद्युन्माली के माय पोर युद्ध करते हुवे इन्होने उसका वस कर दिया (६ ४३,३६−४२)। श्रीराम ने अग्य बानरों के साथ इनने दो पुत्रों नो भी इन्द्रजित् ना पता छगाने ने लिये भेजा (६ ४४,२)। श्रीराम और लदमण को मूब्छिन देलकर ये भी शोक करने लगे (६ ४६,३)। ये मूर्ज्छिन श्रीराम और लक्ष्मण को घेरकर उनकी रधा करने लगे (६ ४७, २)। यद मुबीब ने इन्हें श्रीराम और लदमण को लेकर किष्किन्या चने जाने के लिये आदेश दिया तो इन्होंने कुछ विशेष ओपधियों को मैंगाकर थीराम और उद्दवण की स्वस्थ करने के लिये कहा (६, ५०, २६-३२)। अब रावण के प्रहार से सुग्रीय अचेत हो गये ती इन्होने रावण पर जाश्रमण किया (६ ५९, ५२)। ये कुम्भकण के साथ यद करने के लिये पद्धक्षेत्र की ओर वर्ड (६, ६६, ३४)। इन्प्रजित ने इन्हें अ।हत कर दिया (६ ७३, ५७)। विसीयण ने इन्हे युद्ध सूनि में आहत देशा (६ ७४, १०)। इन्होंने कुम्म के साथ यद किया (६. ७६, ६२)। इस्ट्रजित का वध करक लीटने के परवात इन्होंने उनके खाहत दारीर की विकित्सा को (६ ९१, १९-२१)। सुपीत ने इन्हें अपने ही समान बीर सब्ध कर नेता ही रक्षा का कार्य नौंस (६ ९६, ६-७)। रावण ने कद होकर कहा कि वह उस रामध्यी दूध की उलाइ फेंक्नेगा जिसकी सुवेण बादि समरन बाकर युदर्शन वाला-प्रवासाय हैं (६ ९९, ६)। मृष्टित लक्ष्मण के लिये बिलाप करते हमें शोराम को इन्होन सान्त्वना दी और हनुमान को महोदय पर्वत के दक्षिण दिलर पर जगी हुई विश्वत्यकरणी, सावर्णकरणी, सनीवकरणी और संधानी नामक प्रसिद्ध महीयवियों की छाने के लिये कहा (६ १०१, २३-३३)। 'म्येणो ह्येवमववीत', (६ १०१, ३६)। हनुमान हारा उस पूर्वव शिवर के ल्य देने पर इन्होंने उनकी मरि-मरि प्रशसा की तथा तदननार उन श्रीपधियों की उलाइ श्रीर कट पीस कर सहमण की नाक मे दे दिया जिससे शरीर में घँने वाणी के निकल जाने पर लक्ष्मण सचेत ही गये (६ १०१, ४१ ४३ ४४-४६)। अयोध्या की यात्रा करते समय क्षोराम ने सीता को वह स्थान भी दिलाया जहाँ सूपेण ने विवन्माठी का वध किया था (६ १२३, ७)। भरत ने इनहा जालिजुन किया (६, १२७, ४०)। शीराम ने इनके प्रति स्नेह प्रगट किया (७ ३९ २१)। श्रीराम ने सुग्रीव को विदा करते हुये इन पर घेम-इष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, ४)।

२. सुपेश, एक वानर-प्रमुख ना नाम है जिन्हे सीता की स्रोज के लिये सुप्रीय ने पश्चिम दिशा में भेजा था (४ ४२, १)। इन्होंने सीता की सीज के लिये पश्चिम दिशा की सीर प्रस्थान किया ( ४ ४४, ६ )। इन्होंने अपनी शक्ति का बजन करने हवे बढाया कि ये एक छलाय में अस्ती योजन तक जा सनते हैं (४. ६१, २ ९)।

सस्विध, मान्धाना के कान्तिमान् पुत्र का नाम है । इनके ध्रुवमन्धि और प्रसेनजित नामक दो पुत्र हुवे (१ ७०, २५, २. ११०, १४)।

सूर्य-इन्होने तुत्रीय को जन्म दिया (१ १७, १०)। 'अस्तमभ्यागम-त्मूर्यो रजनी बान्यवर्तन', (२ १३, १६)। श्रीराम के बनवास के समय थीराम ने अगस्त्य के बाशम पर इनक स्थान का दशन किया (३ १२, १७)। विश्वेदेव, वसु, और मरदृगण आदि देवता सायकाल के समय मह पूर्वत पर आकर इनका उपस्थान करते थे (४ ४२, ३९-४०)। हनुमान ने समुद्रलङ्कन के समय इनका स्मरण किया (५ १, ६)। जब रावण से युद्ध करते हय श्रीराम धककर अस्यन्त चिन्तित हुये तो अगस्त्य मुनि ने उनके पास आकर उन्हें आदित्य हृदय नामक अत्यन्त गौपनीय स्तोत्र का जप करन के लिय कहा (६ १०५, १-५)। अगस्त्य ने बताया कि सुर्य वयनी अनन्त किरणों से सुशोभित (रश्मिमान्), निन्य उदय होने वाले (समुद्रान्) देवताओं और बसुरों द्वारा नमस्कृत, विवस्तान् श्रभा का विस्तार करनेवाले ( मास्कर ) और मुवनेश्वर हैं (६ १०५, ६)। 'अगस्त्य ने बनाया कि अम्पूर्ण देवता सूर्य के ही स्वरूप हैं। ये तेज की राजि तथा अपनी किरणो से जगत को सत्ता एव स्पति प्रदान करनेवाले हैं और ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं तथा असुरों सहित सम्पूर्ण लोनो का पालन करते हैं (६ १०५, ७)।" 'एप ब्रह्मा च विष्णस्य शिव स्कन्द प्रजापति । महेन्द्री धनद बालो यम सोमो हाया पति ॥ पितरो वसव साध्या अश्विनौ महतो मनु । वायुवैह्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर ॥ आदिय सविता सूर्य खा पूपा गमस्तिमान् । मुवगंसद्यो मानुहिरण्यरेता दिवाकर ॥ हरिदक्व सहस्राचि सप्तसिमंरीवि-मान् । तिमिरीत्मयन बामुस्त्वष्टा मातंग्डकोऽगुमान् ॥ हिरण्यगर्भ शिशिर स्तपनोऽहस्वरो रवि । अग्निगर्भोऽदिने पुत्र सद्घ शिशिरनाशन ।। व्योग-नायस्तमोभेदी ऋग्यजु सामरारग । धनवृष्टिरण मित्रो विन्ध्यवीधीप्लवगम ॥ बातपी मण्डली मृत्यु पिङ्गल सर्वतापन । कविविश्वो महातेजा रक्त सवमयो-द्भव ॥ नक्षत्रव्रहताराणामधियो विश्वभावन । तेजसामि तेजस्वी द्वादनात्म-समोऽस्तु ते ॥', (६ १०४, द-१४)। इनकी म्तुति (६ १०४ १६-२१)। अगस्त्य मुनि न सूर्य का महत्त्व बतात हुये श्रोराम का आदिरमहृदय का तीन बार जप करने का परामत दिया (६ १०४, २२-२७)। मुनि का उपदेश सुनकर श्रीराम न प्रसन्न होकर गुड़ जिल्ल से बादित्यहुदय की बारण किया और तीत बार बायमन करके मुद्ध हो मगवान सुर्य की बार देशते हुये उसका तीन बार जप दिया (६ १०५, २८-२९)। उस समय देवनाओं ने मध्य में खडे हुये भगवान मूय ने प्रसन्न होकर स्रोराम की ओर दसा और रावण के दिनाश का समय निकट जानकर जनसे बी छना करने के लिय कहा (६ १०४, ३१)। सूर्यमानु, हुवेर वे एक द्वारपाल का नाम है जिमने कुवेर के भवन मे प्रवेश करते समय रावण को रोकने का प्रयास किया, परन्तु रावण ने इसका कथ कर दिया (७१४, २४,–२९)।

स्यौदान, एक पर्वंत का नाम है जिसके क्षेत्र में सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने हुनुमान जादि बागरी को भेजा था (४.४१, ३२)।

स्त्राहुत, एक रातात का नाम है नित्र के भवन में हिनुमान ने सीता की स्रोत की (४ ६, २१)। हिनुमान ने उसके भवन में बाग लगा दी (४. ४४, १२)। यह भी अस्त्र-सस्त्रों से युक्त हैकिर रावण की मामा में उपस्थित हुआ (६ ६, १)। उसके पथ का उस्सेल (६ ६६, ११)। योज्या लोटते हमय क्षीराम ने युक्त विमान से सीता को यह स्थान दिखाया वहीं सम्बन्ध सम्बन्ध क्षीराम ने युक्त विमान से सीता को यह स्थान दिखाया वहीं सम्बन्ध सम्बन्ध क्षाराम था ४८ १२३, १४)। इसने भी रायण के साथ देवतेगा पर

बात्रमण किया (७ २७, २०)। स्ट्र्यास्त्र, एक बातर-प्रमुख का नाम है। हृदमण ने किप्तिन्यापुरी की ग्रोमा देखते हुने इनके मदन को भी देखा (४ ३३,१०)।

स्पृतिन, एक वानर का नाम है जिन्हे इन्द्रजित् ने आहत कर दिया (६. ७३, १९)।

६. ७३, ४९)। स्टब्स्ट, मनमन्दाकी सन्तानों में से एक का नाम है (३ १४, २३)।

सकार, त्वाद्यपृत्र प्रमाश्व के पुत्र का नाम है (१, ४७, १४)।

सोम-श्रीराम के बनवात के समय उनकी रक्षा करने के किये कीतत्या ने इनका आवाहन किया ( २ २५, ११, २३ )। 'सोमादित्यो', (४,१३,६६)।

 सोमगिरि, सिन्मुनर और समुद्र के संगम पर स्पित पो पिकरों से पुक्त एक महान् पर्यंत का नाम है। इसके धेव में सीता को कोज के किए सुधान में कुपेण आदि बानरों को मेंना (४. ४२, १५, भोता प्रेस सरकरण)। देखित केमगिरि।

२. स्टोमिनिरि, उत्तरवर्ती समुद्र के मध्यभाग में स्थित एक पवत का नाम है (४ ४३, ४३ गीना प्रेम सस्करण)। बेलिये ४ ४३, ४९ भी ।

नाम हर्। इस, पर गाना अने संस्करण है। बासप अ ४३, ४९ मा । सोमबन्त, बहदेवपुत्र हुनाहन के पुत्र का नाम है (१. ४७, १४)। सोमबन्त, कमिना की पुत्री का नाम है जो हुन्छो मुनि की उनाएना बरती

थी (१ ६६, १२)। इसकी देवा से सन्दुर होकर मुनि ने इसे मानतिक तर से प्रतर बहारत नामक वुत्र प्रदान किया (१ ६६, १६-१८)। इसने वापनी पुत्रवर्षों का वासीसिक मिनन्दर किया (१ ६६, २५)। स्त्रीमा, एक प्रणा का नाम है। मानाज मानि ने प्रतर का करिया

स्त्रीमा, एक अप्परा का नाम है। मरदाज मुनि ने भरत का बातिस्य-सन्तर करने के लिये इसका आवाहन किया था (२ ९१, १७)।

सन्तर करने के लिये इनका आवाहन किया था (२ ९१,१७)। सीदास, रमु के पुत्र, कल्मायपाद, का ही दूसरा नाम है जो शापवधा कुछ वर्षों के लिये नरमञ्जी राक्षस हो गये थे (२.११०,२६)।

१. स्तीमनस, प्रजापित क्यारत के पुत्र, एक प्रश्त का नाम है जिसको विस्तामित ने श्रीराम को सम्पित कर दिया था ( १. २८. म. )। २ सीमनस] (४०८) [स्वयमभा

 सीमनस्त, एन पर्वत का नाम है जो उदयगिरि का एक शिखर है। इसकी बीढाई एन योजन और ऊँचाई दस योजन है। सुग्रीव ने सीता की सोज के लिये विनत को इनके क्षत्र में नेजा (४ ४० १५)।

सौराष्ट्र, एक समृद्धियानी दय का नाम है जिसपर दरास्य का आधिपत्य या (२ १०,३८)। दशास्य ने वेनेसी को यहाँ होनेसाले उमहार प्रदान करने ने लिये नहा (२ १०,३९-४०)। सीना को जोन क लिये मुधीद न मुदेश आदि सामरो नी इस दस म भेगा (४ ४२,६)।

सौबीर, एक नमृद्धिशाली देर ना नाम है जहाँ दशरम का आधिपश्य धा (२ १० २८)। दशरम ने कीकेयों को यहाँ दश्यन होनेवाले उपहार देने के लिये नहां (२ १० ३९-४०)।

स्कन्ध, एर वारण्या नाम है जो मूच्छित धीराम और लक्ष्मण को घरकर उनकी रक्षा करने लग (६ ४७, ३, गीताग्रेस संस्करण)।

स्वयदलसायी, एक प्रशास के ऋषिया हा नाम है जिन्होंने घरमान मुनि के स्वयतीक बने जान क पश्यान् श्रीराम के समक्ष उपस्थित हो हर राखर्सी में अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३६,४ ८-२६)।

१ स्थाए, महादेव का एक नाम है (१ २२,९)। २. स्थाए, छठवें प्रवापनि का नाम है जो बहुपुत्र के बाद हुने मे

(३ १४ =)। स्थाणुमती, एक नदी वा नाम है। केकब से लौटते समय भरत न दमे

पार निर्वास (२०१,१६)।
स्युक्ताच, एन राधन का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध मुद्ध ने लिये सर
ने साथ लाया (३२६)। दूषण के पराशाबी होने पर इसने श्राराम पर
आक्रमण निर्वाप परन् श्रीराम ने इसके तेत्रों को साथकों संभर दिया सिसम

यह पृथिको पर गिर पडा (३ २६, १८-२२)। रुपन्दिका, एर नदी रा नाम है जिस स्रोराम आदि ने पार स्थि।

(२ ४९, ११)। स्वतात, प्रजापति इजास्व के पुत्र, एक अस्त्र का माम है जिसे विश्वा-

स्थलाम, प्रनापात हजावत के पुत्र, एक अस्त्र को नाम है। कि विस्तर मित्र ने श्रीराम को समर्थित किया था (१२८,६)।

स्वर्यक्रमा, मर बार्बाच को क्या का नाम है जो जहाबिक में हवा के परन की राग करते थी। यह हैमा की मानी थी (४ ६६, १६-१७)। रान हनुमान सारि में उनके ज्याविज में प्रवेश करते का कारण शुर्व (४, ६६, १६-१६)। इनके पुछते पर हनमान झारि ने सीनाइएण तथा स्वर्ण विषय प्रयामा का वयन किया (४ ६९, १-२)। यह नवंत भी और इसने हनुमान आदि के बर्गन को सुनकर सन्तोष प्रगट किया (४ ५२ १८-१९)। इसने समस्त बानरो को आँव बन्द कराकर ऋक्षविल से सागमात्र मे बाहर निकाल दिया (४ ५२, २६-२९)।

स्यस्तिक, एक नौका का नाम है जिसपर मेना सहित भरत गणा पार करने के लिये आरूद हमें (२ ८६, ११-१२)। इस चिह्न से युक्त सर्वों का

चन्तेख (६ १,१९)।

स्यस्त्यात्रेय, एक महाय ना नाम है जो श्रीराम के अमीच्या जीटने पर उनके अभिनन्दन के लिये बांधम विसार से महाय अमस्य के माम उपस्थित हमें (७ १,३)।

8

हममान , एक वानर का नाम है जो पम्पासन पर श्रीराम से मिले थे (११, ४८)। इनके बहने पर राम मधीत ने मिले (११, ५९)। ये सी योजन बिस्तार वाले झार समूद्र को लीच नये (१ १, ७२)। "इन्होने रुका मे पहुँचकर बर्बानवाटिका ने सीता को चिन्तामान देखा तथा उन्हें खीराम का सदेश सुनागा। अक्षत्रमार आदि का वध करने के पश्चातु ये पणडे गये। तरतन्तर छहा को प्रमुप करके लीट कर इन्होने श्रीसम को सीता का सदेश मुनाया (११, ७३-७=)।" लका से छीडते समय भरद्वाज मृति के आश्रम पर पतेंच कर शीराय ने इनसे भरत के पाम भेजा (१ १, ५७)। इनकी शोराम में जेंद्र तथा ऋष्यमरू पर्वन पर प्रस्थान से लेकर रावणका तक की समस्य घटनाओं का बाल्मीकि ने पुर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, २२-३६)। ये वायु देवता के औरस पुत्र थे, जिनका दारीर दक्त के समान सहुद समा गर्नि गरह के समान थीं (१ १७, १६)। ये सुग्रीब की रोना से तत्पर रहने थे (१ १७, ३२)। मुदीन और नानरों की नारी हु। का इन्होंने निवारण हिया तया स्वीव की आजा में घोरान और नहमन का मेद लेने के लिये इनके पान गये (४ २, १३-२६)। "इन्होंने सम और लक्ष्मण से कन से काने का कारण पूछा और अपना तथा सुप्रीय का परिषय दिया। स्वीराम ने इनके बचनो भी प्रशास करते सहमण को इनसे बार्तालान करने की बाह्य दी। रक्ष्मण ने इन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया जिमे सुनकर ये अस्यन्त प्रसन्न हमें (४३)। "लडमण ने इन्हें भीराम के बन में आने और सीता-हरण का वृतान्त दनाया तथा इस कार्य में सुधीय के सहयोग की इच्छा प्रतट की। ये एक्नण को जास्वामन देकर धीराम और लक्ष्मण को पीठ पर विठा-कर ऋष्यमुक कारे ( v. v )।" इन्होंने सुरीव को श्रीराम और लड़मण का परिवय देते हुये उनके व्यायमन का समाचार सुनाया (४ ४, १-७)।

को बताया कि हनुमान् आदि श्रेष्ठ सचिव उनमे अनुराग रखने वाले हैं (४ ११,७७)। श्रीराम इनके साथ मत हुवन मे गये जहाँ सुग्रीव विद्यमान् थे (४ १२, २४)। ऋष्यम्क से किष्टिन्या के मार्ग में ये भी अन्य वानर-यूयपितयों के साथ श्रीराम दें पीछे चल रहे थे (४ १३,४)। बालिन् के विष पर सोक करती हुई तारा को इन्होन विविध प्रकार से समप्राया और वालिन के अन्त्येष्टि सम्कार तथा कुमार अङ्गद का राज्याभिषेक करने का परामश दिया परन्तु ताराने इनसे अपने पति के साम ही सनी होने का विवार व्यक्त किया (४ २१)। इन्होने सुबोद के अभियेक के लिये श्रीराम स निर्दिकन्या पथारने को प्रायनाको परन्तु श्रोराम ने इन्हें बताया कि वे अपने पिना की आजापालन के कारण चौदह वयाँ के पूण होने तक किमी ग्राम अयवा नगर मे प्रवेश नहीं कर सकते (४ २६, १-९)। 'एवमुनत्वा हनुमात राम सुधीवमत्रवीतृ, (४ २६,११)। इन्होने सुग्रीव को सीता की सीज करने का परामर्श दिया (४ २९, १-२७)। इन्होंने चिन्तित हुये सुगीय को ममझाया (४ ३२, ९-२२)। जिल्किन्या पुरी की शोभा देखते हुये स्वमण न माग म इनके भवन को भी देखा (४ ३३, १०)। सुग्रीव के आदेश पर इन्होने वानरों को सामन्त्रित करने के लिये सभी दिशाओं में दूत भेजे (४ ३७, १६)। इनके पिना भी कई सहस्र वानरों के साथ सुवीव के पास आग (४ ३९,१७−२८)। इनके साम दस अरद वानर उपस्मित हुये (४ ३९ ३४)। सुग्रीय ने सीता की सीज के लिये इन्ह दक्षिण दिया की अरेर भजा (४, ४१, २)। सुयोद ने सीता की सीज के लिये इनका विशेष रुप से उल्लेख करते हुये इनको सीना की स्रोज म बिरोप रूप में समर्थ बताया (४ ४४, १-७)। इन्हें विशेष रूप से उपयुक्त मानकर धीराम ने अपनी मुद्रिका देते हुए सीता की सोज में सफल होने का आसीवाँद दियाँ (४ ४४, द-१७)। इहोते दक्षिण दिशा की ओर सीना की खोज के लिये प्रस्थान क्या ( v. ४४, ४ )। 'दिस तुयानेव मता तु सीता तामान्यिती बायुमुनी हतूमान्', (४ ४७, १४)। अङ्गद और तार के साथ ये मुगीव के बनाय हुय मार्ग से दक्षिण दिशा के देशों की ओर गये (४ ४८, १)। इन्होंने अज़द व साम विरुष्यगिरिकी गुकाओं और धने जगलों से सीता की स्रोज की (४ ५०,१)। इन्होन प्यासे वान रो को एक गुफा के अन्दर जल को प्रगट बरने वाले विह्नों को दिलाया (४ ५०, १३-१६)। इन्होंने गुफा के अन्दर एक बुढा तपस्यिनी से उसका परिचय पूछा (४ १०,३९-४०, ११, १-८)। तावसी स्वयत्रमा ने पूछने पर इन्होंने उसे अपना समस्न वृतःम्न बनाया

(४ ५२, ३-१७)। तदनन्तर इन्होने उससे समस्त वानरो को उस गुका से बाहर निकाल देने के लिये कहा (४ ४२, २०-२४)। इन्होंने सीता की स्रोज न कर सकते के कारण चितिस्त हुये बातरों को सेदनीसि के द्वारा अपने पक्ष में करके अञ्चय को अपने साथ चलने के लिये समझाया (४ ५४)। 'अत्या हनुमती वावयं प्रश्नित यमंग्रहितम, (४ ११,१)। 'अञ्जूट परमा-यम्नी ह्नूमन्त्मणाववीत्, (४ ५६, ६)। इनके और अञ्जद के अनिरिक्त और कोई भी बानरी-सेना को सुरिधर नहीं रस सकता था (१ ६४, १३)। जाम्बवान् ने इन्हें उत्साहित विया वरोंकि वही वानरों में सर्वेश्वेष्ठ थे (४ ६५ ३४)। "जाध्यवान ने दनकी उत्पत्ति की कथा सनाकर इन्हें समूद-सञ्चन के लिये एलाहित क्या । उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था में ही ये बालसूर्य की कीई फल समझकर उसको प्राप्त करने के लिये जानारा में उड गये थे। उस समय क्षत इन्द्र ने इन पर बच्च का प्रहार कर दिया तो उससे पीटित होने पर इन्द्र ने ही इन्हें बरदान दिया कि ये इच्छा के अनुसार मृत्यु प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बाग्यवान ने दनकी प्रशंसा करते हमें दन्हें उत्साहित क्या (Y ६६, १-३६) ।" जास्त्रवान की प्रेरणा पाकर इन्हें अपने महानु वेग पर विश्वास हो गया और इन्होंने अपना विराट रूप प्रगट किया ( ६ ६६, ३७ )। यह जाम्बयान की बान सुनकर ये समुद्रलञ्चन ने लिये प्रस्तुत हुये और अपने शरीर को बढाने रूपे हो बातरों को अस्यन्त प्रसन्नता हुई। बातरो की बात सुनकर इन्होंने अपनी शक्ति कोर सामध्यं का गरिचय दिया (४ ६७, १-३० )। आम्बवान के बहुने पर ये महेन्द्रपूर्वत पर स्थित हो सागर-सद्भन के लिये प्रस्तत हुये (४ ६७, ३५-५०)। "इन्होंने समूद-सङ्गत किया जहाँ मैनाक ने इनका स्वागन विया । सुरसा पर विजय तथा सिहिका का वध करके इन्होंने समुद्र के उस पार पहुँचकर लड्डा की शोभा का दर्शन किया ( ४ १ )।" इन्होंने लड्डा-पुरी मे प्रवेश करने के विषय में विचार और तदनन्तर सूर्यास्त हो जाने पर अपने शरीर की जिल्ली के बराबर समू बनाकर रुखापूरी मे प्रवेश निया। ( प्र २ )। रुख्यापुरी का अवकोकन करके वे विस्मित हुवे और उसमे प्रवेश करने समय निशावशी सद्भा ने इन्हें शेका परन्तु इनकी सार से विश्वल होकर उसने पुरी में प्रदेश करने की अनुमति प्रदान की (४. ३)। इन्होंने लख्ना-पुरी एव रावण के अन्तपुर में प्रवेश किया (१.४)। इन्होंने रावण के अन्तपुर तथा घर-घर वे सोता की सोत की और उन्हें न पाकर दु बित हुये (११)। इन्होंने रावण तया अन्यान्य राक्षसी के भवनों में भी सीठा की सीज को ( प. ६ )। इन्होंने लड्डापुरी के तथा रावण के सबनो की शोधा देखी और वहाँ सीना को न पाकर अरवान व्यक्ति हो गये (४ ७,१-४

४९)। रावण इन्हें देखकर अयन तुद्ध हुआ और प्रहम्त की इनका परिचय पूछने की आजा दी ( ४ ५०, १-११ ) । इन्होंने अपने की धीराम का दून बताया ( ५ ५०, १२-१९ )। शीराम के प्रमाव का वर्णन सरते हुवे इन्होने मीना को छौटा देने के लिये रावण को समझाया ( १ ११, १-४४ )। यदापि इनकी बात युक्तियुक्त थीं तथापि रावण ने इनके बार की आजा दी ( ४ ४१, ४५)। विभोषण के समझाने पर रावण ने इनका वस करने की अपेक्षा इनकी पूंछ मे आग रुगा देने की आजा दी (५ ५३,१-५)। रावण की आजा के भनुमार राक्षमों ने इनकी पंछ मे आग लगा दी और इन्हें नगर भर में एमान लगे ( ५ ५३, ६-३० )। इनकी पूछ मे आग लगा दी जाने का समाधार मुनवर शाय-सन्तम हुई सीता ने अधिन से शीतल हो जाने की प्रार्थना की ( ४. ४३, २४-३२ ) । जब इन्होंने देला कि इनकी पुँछ मे लगी अग्नि सीतल हो गई तो इन्होन भीता और श्रीराम को ही इसका कारण मानने हुये अपन समस्त बन्धन छाल दिये और राक्षसी का बध करके ल्ल्ह्यापुरी का निरीक्षण करने रुगे ( ५ ५३, ३३-४५ ) । इन्होंने समस्त सद्भापरी मे आग सगा दी और नेवल विभीषण का मवन छोड दिया ( ४ ५४ )। समस्त लङ्का में आग लगा देने के पश्चान इन्हें भीताजी की चिन्ता हुई परन्तु उनके क्षतिरहित अच जाने हा ममाचार मुनकर इन्होने उनके दर्शन के पश्चात श्रीराम के पास लौटने का निश्चय शिया (१ ५६)। छीना वे दर्शन के पश्चात् ये सागर र्रोपने रुगे (४ ५६)। समुद्र को लोषकर ये जान्यवान् और अङ्गद आदि मुहुदो से मिले (५ ५७)। जाम्बवान् ने पूछने पर इन्होने अपनी लङ्कामात्रा का ममस्त बृताल मुताया ( ५ ५८) । सीता की दुरबस्था बता कर इन्होते दानरों को लड़ा पर बाकमण करने के लिये उसेजित विया ( ४. ४९ )। इनके परातम की चर्चा करते हुये अङ्गद ने सन्दा को जीतकर सीता की वापस से आने का उत्साहपूर्ण विचार प्रकट किया ( ५. ६०, १-१२ )। श्रीराम की साक्षा के बिना लड्डा पर बात्रमण न करने के आम्बवान के विचार की इंग्होने स्वीकार कर ज्या ( ५ ६१, १ )। तदनन्तर इनकी प्रश्नासा करते हुवे समस्त वानर प्रमन्न वित्त श्रीराम से मिलने के लिये चले (४, ६१, २-४)। जब वानरो महिन ये मध्वन मे मधुका पान कर रहे थे तो दक्षिम्य ने इता दन वर कामग्रा निया ( पू. ६२, २५-२६ ) । द्वियुक्त के ग्रास से स्वादन ने विष्यस का समाचार सुनकर सुधीद ने हुनुमानु आदि बानशे की सफलना का अनुमान दिया ( १ ६३ )। द्विमुच के द्वारा सूबीव का सदेश सुनकर बानरों सहित ये विभिन्ना पहुँचे और श्रीराम को प्रणाम करके मीता के दर्शन का

हनुमान् र

ममाचार बताया (५ ६४)। इन्होंने श्रीराम को सीता का विश्तृत समाचार मुनाया (५ ६५)। जब इन्होंने श्रीराम को सीता की चुडामणि दिया तो वे उसे छाती से लगानर रोने लगे ( १ ६६, १ )। श्रीराम ने इनसे सीता का सदेश

पुछा ( ४ ६६, १४-११ )। इन्होंने श्रीराम की सीता का सदेश सुनाया (४ ६७)। दरहोंने मीता के सम्देह और अपने द्वारा उसके निवारण का वृत्ताला बताया (४ ६५)। इनके कार्य की नवस्त्रता के लिये दनकी प्रतामा

करते हुये धौराम ने इन्हें अपने हृदय से लगाया (६ १,१-१३)। इन्होंने र'हू। के दुगं, पाटक, सेना विभाग और सकम बादि का वर्णन करके ओराम में सेनाको बूच करने की ब्राज्ञादेने की प्रार्थनाको (६३)। इनका यवन मुनकर श्रीराम ने कहा कि वे बीध ही लड्डाको नप्ट कर डालेंगे (६ ४, १-२)। ये थीराम को अपने क्षे पर बैठाकर चले (६ ४,४२)। इनके

पराक्रम को देखकर लाज्यत रावण ने अपने मन्त्रियों से परामर्श निया (६ ६, १)। बच्चदेप्टु ने कहा कि सुग्रीय और ल्क्सण हतुमान से श्रेप्ठ हैं (६ ९, १a)। 'गनि हनुमतो लोके को विधात्तकंपेन वा', (६. ९, ११)। विक्रीपण को देलकर सुनीब ने इनसे परामर्ज किया (६ १७,६)। इन्होने श्रीराम के समक्ष विभीषण को ग्रहण करने के मध्वन्य में अपने विचार प्रगट 'किये (६ १७, १०-६६)। सुधीव ने स्रीराम से इनके कार्य पर बैठकर सागर पार करने

का निवेदन किया (६ २२, द२)। सारण ने बताया कि छङ्का आकर सीना मा दर्गन करने ही इनकी सफलता के पीछे अलूद की बृद्धि कार्य कर रही थी (६ २६, १९)। 'शुक ने रावण को इनका परिचय देते हुये कहा कि बाल्यकाल में ये सूर्य को पकड़ने के लिये उछने परन्तु सूर्य सक न पहुँच कर उदयगिरि वर ही गिर वडें । उस दिला-अन्ड बर निरने के कारण इनकी 'हनु'

कुछ कट गई जिससे ये हुनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुने । उसने रावण को इनके हुरग लखु मे आग लगा दी जाने की घटना का भी स्मरण कराया (६ २६, u-१७)।" 'हनूमन्त च विकानतम्', (६ २९,३)। ये बृहत्पतिपुत्र केसनी के पुत्र से (६ ३०, २२)। वे बाबु के पुत्र में (६ ३०, २५)। रावण व योराम का पाथारचित बटा मस्तक भीता को दिलाकर बताया कि इनका भी राहासों ने वय कर दिया है (६ ३१, २६)। अन्य वानर बीरों को साथ सेकर इन्होने लङ्का के पश्चिम द्वार ना मार्गरोक लिया (६ ४१,४०)। इन्होंने जम्युमाली के साथ युद्ध किया (६ ४३,७,)। जम्बुमाली ने इनके बक्ष पर प्रहार निया परन्तु इन्होंने बनका वध कर दिया (६. ४३, २१-२२)। ये भी उस स्थान पर बाये जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मुस्छित पडे से (६ ४४ १) । इन्होंने भी थीराम के किये शोक किया (६. ४६, ३)। इन्द्रजिन् न

इन पर दस बागो से प्रहार किया (६ ४६,२०)। ये श्रीराम और रूक्पण की रक्षा करने छगे (६ ४७, २)। इन्होंने यूझाश ने साम युद्ध करते हुये तमना वय कर दिया (६ ४२, २६-३९)। अकम्पन के साम युद्ध करते हुये इन्होंने उसका बध कर दिया (६ ५६, ६-३९)। जब रावण युद्ध-मूमि मे भयकर पराक्रम दिला रहा बा तो इन्होंने उमके साथ शपडो का युद्ध किया (६ ५९, ५३–७४)। रावण के बिरुट तील के पराक्रम को देशकर ये भी अध्यन्त विस्मित हुमें (६ ५९, ८१)। जब रावण ने स्टमण को मुस्कित कर दिया तो इंन्होने रावण की छाती में मुध्य्प्रहार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और सदनन्तर लक्ष्मण को उठा कर श्रीराम के पास से आये (६ १९, ११४-१२०)। इन्होते स्त्रीराम से अपने पीठ पर बैठकर रावण से मुद्र करने का निवंदन किया जिसे स्वीकार करते हुये श्रीराम इनकी पीठ पर बैठ गये (६ ४९, १२४-१२७)। रावण ने इन्हें बाहत कर दिया (६ ४९, १३४-१३६)।ये भी पर्वत शिवर लेकर लङ्का के द्वार पर डटगर्ये (६ ६१-३८)। ये नुम्भवणं से युद्ध करने के लिये अग्रसर हुये (६ ६६, वेथ )। इन्होने कुम्मकर्ण से युद्ध किया परन्तु अन्त में आहन हो गये ( ६ ६७, १७-२०)। जब कुम्मकर्ण ने सुबीत पर शल का प्रहार किया तो इन्होने उस बूल को पक्ड कर तोड दिया जिससे सब लोग इनकी प्रशसा करने लगे (६ ६७,६३–६६)। जब मुग्रीय को पकड कर स्ट्रांकर्ण सद्भा की ओर चला ती पहले इन्होने उन्हें मुक्त कराने का विचार किया परन्तु बाद में गई सोचकर कि विसी की सहायता से मूक्त होने की सुबीव अच्छा नहीं समझेंगें. इन्होने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, ७४-८१)। इन्होंने देवान्तक और तिविधा का वय किया (६ ७०, २०-२६ ३३-४९)। इन्ह्रीजन ने इन्हें आहत कर दिया (६ ७३, ४७)। ये विभीषण के साथ हाय मे सशाल लेकर युद्धभूमि वा निरोधण करते लये (६ ७४, ४-६)। इन्होने मुधीव आदि को युद्धस्यल मे शाहत पर्डे देखा (६ ७४, ११)। ये जाम्बवान् वो हुँउने लगे (६ ७४, १३)। युद्धस्यत मे आहत जाम्बवान् ने इनको सुरमा के सम्बन्ध मे पूछा और कहा कि यदि ये जीवित हों तो मृतसेना भी पुन जीवित हो जायगी (६ ७४, १८-२३)। ये भी जाम्बवान् के पास पहुँव गये (६ ७४, २४,)। जाम्बवान् के आदेश पर ये हिमालय से ओपधियुक्त पर्वन ने कर, २५, १ जानवार्य है करिया ने हिल्लान्य के आधारपुर कर आप है। आप और उन ओवधियों को राक्ष से घोरास, तटमण, तथा समल बातर पुत रुस्य हो गये (६ ७४, २६-६६)। ये ओवधियों से युक्त उग पर्वत की पुत हिमान्य पर पहुँचा कामें (६ ७४, ७६)। व्यतेक राक्षसों का वय हो जाते वे पक्चातृ सुधीव ने हमसे वागे को कार्ययोजना के सम्बन्ध में परामर्य

हिया (६ ७४,१)। निकुम्म के साथ युद्ध करने हुये इन्होंने उसका वध किया (६ ७७, ११-२४)। जब इन्होन मायामधी सीता को इन्द्रजित के साय देखा तो पहले तो चिन्तित हुए परन्तु जब इन्द्रजित् ने उछका वद्य कर दिया तो अत्यन्त विपाद-प्रस्त हो गय (६ ६१, ६-३३)। जब इन्द्रजित की देशकर समस्त बानर पलायन करने रूपे तो उन्हें प्रोत्साहित करते हुये इन्होंने धोर युद्ध आरम्म क्या (६ दर, १-८)। सीना के बच से इनका हृदय अत्यन्त योक-सतप्त या (६ ८२,६)। यश्चिष इन्होंने इन्द्रजित् की सेना का घोर सहार किया नवापि सोना की मृत्यु से अत्यन्त घोकप्रस्त होकर इन्होंने बानरों को युद्ध से विरत कर दिया और स्वय शीराम के पास आवे (६ दर, २०-२५)। युद्धविरत वानरो ना कोलाहल सुनकर श्रीराम ने यह समझा कि हनुमान् अनेले ही भीषण युद्ध कर रहे है, बन उन्होंने ऋसराज आदि की इनकी सहायता के लिये भेजा, परन्तु उसी समय उपस्थित होकर इन्होंने श्रीराम को सीता के वध का समाचार दिया (६ ८३, १-९)। इन्होंने जब शक्षस-सेना ना भीषण सहार जारम्भ किया तो इन्द्रजित इनका यद करने के उद्देश्य से अस्य-शस्त्रों से युक्त होकर इनके समक्ष उपस्थित हवा (६ ६६, २०-२९) । सहमण इनकी पीठ पर बास्ट होकर हन्द्रजित से यद करने लगे (६ यद, ४)। इन्होंने रहनण को अपनी पीठ से उतार कर हवय ही राक्षम-मेना वा भीतण सहार किया (६ ८९, २५)। इन्द्रजिन का वय करने के परचात् त्रवयण इनका सहारा सेकर चलते हुये श्रीराम के पास आये और इनके पराधम की सराहना की (६ ९१, ३ १४)। जब लक्ष्मण के मुख्ति हो जाने पर खोराम विकाप करत लगे तो सुवेग के आदेश पर वे हिमालय से पुन कोपश्युक्त पर्वत छाये और उन कोपशियों की गन्म स रक्षमण स्वस्य हो गये (६ १०१, ३०-४२)। श्रोराम ने रावण-वध के पश्चात इनसे, विभीषण की बाला लेकर, सन्द्रा म जान और सीता को सदेश देने के लिये कहा (६ ११२, २१-२४)। य सीता में बात चीत करके लीटे बोर घोराम को उनका सदेश सुकाया (६ ११३)। इन्होंने औराम से सीला को दर्शन देने का निवेदन निया ( ६ ११४, १-४ )। य मी मुधीव तथा वानरी सहित भीरान के साथ रुद्धा से प्रस्थित हुव (६ १२२, २३)। श्रीराम के बादेश पर इन्होंने निपादराज गुह तथा मरत को खोराम के आगमन की सूचना दी जिससे प्रसप्त होकर भरत ने इन्हें उपहार देने की घोदणा की (६ १२५)। इन्होंने भरत को थीराम, स्वमण और सीता क दनवान से सम्बन्धित समस्त बुनास्त सुनाया (६ १२६)। जब भरत ने बुछ दूर इनने साथ चलने के बाद भी श्रीराम का दशन नहीं किया तो इनमें पूछा कि इन्होंने ठीक २७ बा० को०

हतुमान् ] ( 216 ) हनुमान् समाचार दिया या अथवा नहीं, परन्तु उसी क्षण इन्होंने श्रीराम के पूपक विमान को दिलाकर भरत की राष्ट्रा का निवारण किया (६ १२७, २०-२७)। सुग्रीको हनुमाश्चेद महेन्द्रसदृशक्ती', (६ १२८, २१)। वे चारों समुद्रों, और पाँच सी नदियां से श्रीराम के अभियेक के लिये जल लाये (६ १२६, ५२ ५७)। सीटा ने इन्हें ब्रुट मेंट देने का विचार करके श्रीराम से बाजा मांगी और उनकी स्वीकृति मिलने ही इन्हें वह हार दे दिया जो उन्हें श्रीराम न दिया या (६ १२८, ७९-८२)। उस हार से वे अन्यन्त स्क्रीमिन हो उठे (६ १२६, ६३)। शीराम ने अवस्य से कहा कि वालिन तथा रावण हनुमान् ने बल की समता नहीं कर सकते थे (७ ६४,२)। 'शीर्थ दास्य वल धैयँ प्राञ्जा नयसाधनम्। दिक्रमस्य प्रभावश्य हनुमति हताल्या ॥, (७ ३४, ३)। स्रीराम ने इनके परात्रम का उन्सेख किया (७ ३४, ४-१०)। श्रीराम ने महर्षि अरम्प्य से पूटा कि वालिन् और मुग्रीव के बैर होने पर इन्होंने विलन् का भस्म बदो नहीं कर दिया ? (७ ३४, ११)। श्रीराम न महर्षि अगमन्य में इनक विषय में विस्तार से बताने का निवेदन किया ( ७. १४, १२-१३ )। "महर्षि अगस्य न वताया कि वल और परात्रम में ये अनुलनीय हैं। इनके पिता, कैसरी, मुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे, और वहीं उनकी पत्नी, अञ्चला, के गम में बायू देव ने इन्हें जन्म दिया। बन्म के समय इनको अङ्गकाल्य चाद के अदमाग के समान पिङ्गल वर्ण की थी। एक दिन अञ्बना को अनुपन्धिनि में भूख से व्याकृत हो ये बाल सूर्व को पकड़ने ने लिये बानाश में उड़े। अपन इन पुत्र को मूर्य की बोर जाते देखकर बायु देव भी शीतल होकर इनके पोछे बले। इस प्रकार, पिता के बलसे उडते हुए ये भूगे के समीप पहुँच गर। उसी दिन राहु भी भूगे पर ग्रहण लगाना चाहुता या परन्तु जब मूर्य करण क उपरी भाग म इन्होंने राहु का स्पर्ध किया तो यह भाव कर इन्द्र की छरण में गया। राहुकों बात सुनकर इन्द्र ने अपने बर्च में इन पर प्रहार क्या जिनमें ये एक पर्वत पर गिर पहें और इनकी बाई टुड़ी (हतु) टूट गई। इनके इस प्रकार आहत होते ही बायुने अपनी गरि देदी दिन्न पूर्ण का का का नार लहा हात हा बाबुन का ना ना कि करते थी। रोक पर देवी बाहित समल जगरू को सत्त कर दिया और रहें तैतर एवं पुठा में बने गये (७ ३१, १४-४६) ।" "ग्यादि देवताओं महित बहा जग स्थान पर आये जहाँ बाबु देवता अपने दन आहून पुत्र को गोद में किहर देंदे थे। उस समय बहा। को बाबु देवता पर अस्यन्त दया आर्ट (७ ३४, ४९-६४)। ब्रह्माने राहें पुन जीवित कर दिया (७ ३६,४)। ब्रह्मा ने देवनाओं से काहें वर देने के निये कहा बिन पर द्वाट ने दन्हें अपने कस से

अवस्थ होने का बर देते हुवे हनु टूट जाने के कारण इन्हें हनुमान के नाम

से प्रसिद्ध होने का यर दिया (७ ६६, ६-१२)। इसी प्रकार सूर्य, वरुण, यम, कुवेर, सद्भुर, विश्वकर्मी तथा स्वय इह्या ने भी इन्हे वर दिया ( ७ ३६, १९-२५)। वरों से सम्पन्न होकर ये महिषयों के बाश्रमों में बाकर उपद्रव करने लगे जिनमें मृग् और अङ्गिरा के वशा में उत्पन्न महर्षियों ने कपित होकर इन्हें यह जाप दिया कि इन्हें उस समय तक अपने वन का पदा स्त्री चलेगा जब नक कोई इन्हें उसका स्मरण नहीं करा देगा ( ७ ३६. २६-३४)। जब बाल्नि और सपीव मे वैर हजा हो इसी शाप के कारण ये अपने वल को नही जान सके ( ७ ३६, ४०-४२ )। 'पराक्रमी-माहमनियताप-सौरीत्यमाधर्यनवानवंश्व । गाम्भीयंचात्यंसवीयंधवंहेनुमन कोऽप्यधिकोऽस्ति शोके ॥ असी पुनव्यक्तिरण प्रहीच्यानुर्योनमुख प्रष्ट्यना विपीन्द्र । उदाहिरेरस्त-विदि जगाम ग्रन्थ महद्वारयनप्रमेय ॥', ( ७ ३६, ४४-४५ ) । 'लोकक्षयेध्वेय ययान्तवस्य द्वतमन स्वास्यनि क प्रस्तात् ॥', (७ ३६, ४८)। श्रीराम ने मुग्रीब से इनकी प्रथमा की (७ ३९, १६-१९। शिराम ने सुग्रीव से इनपर प्रेम-इष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, ३)। "इन्होंने धीराम से कहा 'आपके प्रति मेरा महान स्तेह सईव बना रहे । बाप में हो मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके अतिरिक्त और कही भी भेरा आन्तरिक अनुगग न हो।' (७

र्वाद दिया। (७ १०८, ३०-३१)। उन्होंने शोराम से कहा कि जब तक श्रीराम को पावन कथा का प्रचार रहेगा वे पृथिवी पर हो रहेगे (७ ,१०८, 37-33 ) ( २. ह्यमीच, दानवो के एक वर्षे वा नाम है जिनका विष्णु ने यम किया या (४४२, २६)।

४०. १४-१९ । " "धीराम ने इन्हें हृदय से लगाकर कहा 'कविलेष्ट ! ऐसा ही होगा। ससार में मेरी क्या जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तम्हारी कीर्ति भी बर्मिट रहेगी और तुम्हारे शरीर मे प्राण भी रहेंगे। तुमने मुझ पर जो रपकार निवे हैं उनका मैं बदला नहीं चुका सन्ता।' (७ ४०, २०-२४)।" श्रीरामने इन्हें एक उज्ज्वल हार दिया (७ ४०, २५)। घोराम ने विरकाल तक ससार मे प्रसन्नचित्त विचरण करने के लिये जीवित रहने का इन्हें आशी-

१ हर, एर वामर-पूचाति का नाम है। "भयकर कमें करनेवाले इस वानर की लम्बी पूछ पर लाअ, पोले, मूरे और सफद रंग के लम्बे लम्बे वाल थें जो सूर्य की किरणों के समान जमक रहे थे। इसके पीछे निकर-रूप मैंन्डो और हजारों यूयपनि सङ्घापर बाजमण करने के लिये सलाइ मे ( 4 70, 7-4 1"

२. हर, एक रासस का नाम है जो माली का पुत्र था। यह विमीपण का मन्त्री हुआ (७ ४, ४४)!

हरिजटा, एक राक्षधी का नाम है जिसकी अस्ति बिक्की के समान भूरी थी। इसने रावण के पराक्रम का वर्णन करते हुये सीता को उसकी भागी बन जाने के किये समझाया (४ २३,९-१३)।

हरिदश्य-देखिये सूर्य ।

हरी, कायवशा की पुत्री का नाम है जिसन हरि ( शिष्ट ), तपस्वी बानर नवा गोलाङ्गुली की उरणन्म निया ( ३, १४, २१-२४ )।

हर्यद्रव, राजिव घृष्टमेतु के युत्र का नाम है (१,७१,०)। इनका युत्र महसा (१ ७१,९)।

हिचिष्यस्द, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है (१ १७,३)।

हिस्तापुर, एक नगर का नाम है जिमने निकट विशिष्ठ के दुनो ने केकब जाने समय गद्धा को बार स्थिय था (२ ६८, ३१)।

क्षकव जात समय निहा का पार क्या था ( २ ६६, ३१ ) ( हस्तिपृष्ठक, एक ग्राम का नाम है। केकय से छोटने समय भरत इससे होकर आये थे ( २ ७१, १५)।

हस्तिमुख, पक राक्षत का नाम है। सीता की खोत्र करते हुये हुनुमान् ने इसके भवन से प्रवेश किया (५ ६, २५)। हुनुमान् ने इतके भवन में आग

लगादी (५ ४४, १३)।

हहा, देव गन्धवं का नाम है जिसका भरद्वाज मुनि मे भरत को संस्कार करने के लिये आवाहन किया था (२ ९१, १६)।

हार्दिक्य, एक दानव का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था

(७ ६, ३%)।

हिस्सान, एक पर्वत का नाम है जो समस्त वर्षतों का राज्य और

पानुष्ठों की निष्ठ है (१ ३%, १४)। "इसकी पत्नी का नाम मेना पा

जिसके गमें से इसने दो पुश्चिमी, गगा और उम्मा, उत्पन्न को (१. ३%, १%–
१६)।" "देवताओं ने बाइह पर इसने वित्तुतन ना हिन करने को दक्ता से

बपनी पुत्री, गृङ्गा, को देवताओं को दे दिया। इसने व्यवती पुत्री उमा का

इस के साल दिवाह किया (१ ३५, १७–२१)।" देवताओं की उमा के

साल से पीडित देखनर उमा सिल पिन इसके उत्तर आग ने एक शिकरपर

अग्रद तथसा करन तर्मे (१ ३६, २६–२७)। गगा इनने ज्येट पुत्री पी

१ ४१, १६, ५५)। वाचनी पत्नी को प्राप्त देने के प्रकाश नोत्र मुति

सिने पित्रद पर बानर तथसा करने हने (१. ४५, १५)। जब वित्र ने

रेवानीतत्र भी ग्रा वा सहार कर दिया हो लिस होगर विव्यक्ति

गेविव्यक्तित्र में गान सक्ता करने हने (१ ४५, १२)। "पुत्रुपि

गामर देख से मुद्ध करने से अपनी बसमर्पता सरन करने हने सुद्ध ने उत्रदे

कता : 'विशालवन मे जो पर्वनी का राजा और भगवान शकर का श्वसर हैं. तपस्वी जनो का सबसे वहा आश्रय और ससार में 'हिमवान' नाम से विस्याद है, जहाँ से जल के बड़े-बड़े स्नोन प्रगट हुए हैं, तथा वहाँ बहुत सी कन्दरायें और झरनें हैं, वह गिरिराज हिमवान ही सुम्हारे साथ युद्ध करने मे समर्थ है। वह तुम्हे अनुवन श्रीति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार समुद्र के कथनानुसार इन्द्रिभ इसके पास आया धरन्तु इसने प्रगट होकर अपने को युद्धकर्म मे अकुशल वताया जिसे सुनकर कुद्र हुवे दुन्द्रीय ने बन्य पुद्रिवपुण वीर का माम पूछा। तदनन्तर इसने दुन्दुभि को वालिन के पास जाने का परामशं दिया (४ ११, १२-२३)।" इसकी बात सुनकर दुरदुभि तत्काल वालिन की किष्किन्धा पूरी मे जा पहुँचा (४ ११, २४)। सुधीव ने यहाँ निवास करने वाले बानरों को भी बामन्त्रित बरने के लिये वहा (४ ३७, २)। यहाँ से एक नील की सख्या में बानर मुग्रीव के पास उपस्थित हुये ( ४. १७, १६ )। बानरों ने इस पर्वेत पर स्थित उस विदाल कुछ को देवा जो सकर की यक्तशाला से स्थित पा ( x 30, 20 ) 1

हिरस्यक्रिय, एक असर का नाम है निसका विष्य ने वय किया था ( 6 8, 28, 22, 28)1

हिरत्यवर्भ-देखिवे सूर्य ।

हिरएयताभ-देखिये मैनाक । हिरण्यरेतस्-देखिये सूर्य ।

हुतारान के दो पुत्रो, उल्कामुख और बनञ्ज, को सीता की सीव के लिये सुप्रीय ने दक्षिण दिशा मे मेजा (४ ४१,४)।

हुहू, एक देव-गन्धव का नाम है जिनका, भरत का स्वागत करने के लिये

महिप भरद्वाज ने आवाहन किया (२ ९१, १६)।

हैति-बद्धा ने भारम्भ में जल की मृष्टि करने के पश्वात प्राणियों की मृष्टिकी। उन प्राणियों से जब उन्होंने जल की रक्षा करने के लिये कहा तो उनमें से बुछ ने जल का यक्षण करने तथा अन्य ने उसको रक्षा करने की बान कही। जिन्होंने यसण की बात कही वे 'यस', तथा जिन्होंने रक्षा की बात वही वे 'रासस' वहलाये । इन्हीं बादि राससी में से एक का नाम हेति, और दूसरे का प्रहेति या। हैनि ने काल की कुमारी भगिनी, भया, के साथ विवाह कर के उसके गर्म से एक पुर, विद्युलेश, को जन्म दिया। हेति के अपने इस पुत्र का सन्त्या पुत्री सालकट दूटा के साम विवाह कर दिया ( 6 8, 83-30)1

हेमगिरि, सिन्धुनद और समुद्र के सगम पर स्थित सो शिक्सों से यक्त

एक महान् पर्वत का नाम है। इसके क्षत्र मे मीता की खोज के लिए सुग्रीव ने स्पेण बादि वानरो को भेजा या (४ ४२, १४)। देखिये सोमगिरि।

हैमचन्द्र, विशाल के पूत्र का नाम है (१ ४७, १२)।

हेमन्त. एक ऋषि का नाम है जिसका रूक्षण ने विस्तारपूर्वक वर्णन क्या (३ १६, १-३६)।

हेममाली, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध युद्ध वे लिये सर के माथ आया ( ३, २३, ३३ )। इसने सर के साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २७)। श्रीगम ने इसका क्ष कर दिया (३ २६, २९-३४)।

हैसा, एक अप्सरा का नाम है। महिव भरद्वाज ने भरत का आनिच्य-सत्कार करने के लिए इसका आवाहन किया था (२ ९१, १७)। "यह सम द्यानव की प्रेयसि थी। देवेश्वर इन्द्र ने मय का वध करके ऋसविल में स्थित उसके समस्त भवन आदि को हेमा को प्रदान कर दिया। तदन्तर हैमा ने अपनी सखी स्वयत्रमानो उस भवन की रक्षाके लिए नियुक्त कर दिया (४. ५१, १४-१७)। ' एक समय देवताओं ने इसे मय दानव की समिपन कर दिया। मय इसके साथ सहस्र वर्षों तक रहा किन्तु एक दिन यह देवो के कार्य से स्वयं चली गई और फिर नहीं लीटी । मय ने इसके लिय एक स्वयं का नगर निर्मित किया जहाँ इसके चले जाने के पश्चात वह वियोग में निवास करता था। इसने मय के दो पुत्रो तथा एक पुत्री, मन्दोद्दरी, को जन्म दिया ( 9 27. 5-27 26 11'

हिंद्य, एक देश का नाम है जहाँ के राजा, असित के साथ राजता रखते ये (१ ७० २७, २ ११०, १५)। 'अमात्या सिप्रमास्यात हैहयस्य नपस्य वै,' (७ ३२, २६)। 'हैहवाधिपयोधाना वेग आसीत्नुदारुण', (७ ३२, ३४)।

'हहैवाधिव' (७ ३२, ४६, ३३, ६)।

हादिनी, एक नदी का नाम है जिसे केक्य से लीटते समय भरत ने पार

किया था (२ ७१. २)।

हस्यकर्ण, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में कीना की खोज करते हुये हनुमान् न प्रवेश किया ( प्र ६, २४ )। हनुमान् ने इसके मवन में आग लगा दी ( ४ ४४, १२ )।

#### परिशिष्ट

स्थानों पर आते हैं, परन्तु उनके मब सन्दर्भों का उल्लेख अनावश्यक समम कर नेयल एक एक स्थान का उल्लेख किया गया है )।

( परिशिष्टों में दिये गये प्रत्येक नाम बान्मीकिरामायण मे अनेक

## परिशिष्ट-१

# वाल्मीकीय रामायरा में मिलनेवाले पशु-पवियों के नाम

शस्यह २ १०३, ४३ गोमाय ३ २३, ९ अर्जन ३ ७५ १२ मोलाइ युल ३ १४ २४ ध्वयोप ४ २० २४ मोह ३ ४७, २३, गीता त्रेस सस्करण ईहामग ६ ९९ ४२ चकवाक ६ ११.३ उउक २ ११४, २ aut . 3 84. 23 \$ 0 0. Yo नलमीन ३ ७३, १४ ऋस २ २४, १९ पद्मग ३ १४, २६ एकशस्य ५ ११, १७ पस्कोकिल २. १०३, ४३ कद ३ २३, ९ CP 4 . 5 . 5 . 8 . 8 . कच्छप ७ ७, ४६ विदाल २ ११४, २ कादम्ब ३ ११.६ भास ३ १४, १८ 817024 2 to3. Y3 #कर **६ ९९ ४३** कीर ३ ७४. १२. गीता प्रेस ६० मबूर दे ४७, ४७ कक्ट १ ११, ११ महिष २ २४, १९ कृटज ४ २८,१४ मग २ ९४, ७ क्मं : ४ १७, ३७ मेय १ ११, १७ गीता प्रेस सस्करण वृक्ल ५ ११ १७ क्ष ३ ४७. २३. गीता प्रेस सस्करण कोयप्रिक ३ ७४, १२ प्रकेष २ १०३,४३ रोहित ३ ७३, १४ बनतुष्ट ३ ७३, १४, मीना प्रेस स० सार ७ ७ ४७ वराह २ १०३,४२ गण २ ११४, २१ गवय २ १०३ ४२ वासीयस ५ ११, १६ यातर ३ ११. ७७ गाय २ ११४. ९ उ ४५ ६ छ। गोकर्ण २ १०३ ४२ द्रपम २ ११४, ९

( 358 ) व्याघ्न २ २५, १९ दयेन ३ १४, १=

शत्य ५ ११, १६ शत्यक ४ १७, ३७ दादा ४ १७ ३७ समक ५ ११, १७

शिशुमार ७.६,४७ श्वाल ६ ९९, ४१

श्वान ६ ९९, ४३ सारस • ३ ११, ३

सिंह २ २४, १९

सुमर २ १०३,४२ हस २ १०३,४३

#### परिशिष्ट-२

#### वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पेड़-पौधों के नाम

BTT Y. 1. 60 अग्रह २, ११४, २० कुरव ३ ६०, २१, गीता प्रेम स० सम्बद्ध ३ ७३.४ कृतमाल ४, २७, १८ महोल ४ १ ६० केतकी ३. ११, १७ अतिमक्तकः ४१७.१७ कोविदार २. ९६, १८ सर्वान्द ३ ७५, २१ यरिष्ट २ ९४.९ शहर ३.१४,१८ अलोक ३ ७३,४ वर्जर ३. १४, १६ अश्वकर्ण २ ९९, १९ गोधम ३. १६. १६ भश्वतम ३ ७३, ३ चन्दन : २. ११४, २० क्षमन २ ९४, = वस्पक : ३ १४, १७ क्षाम : २ ९४, द बिरिबिस्त : ३. ११, ७५ अविला १२ ९४, ९ पुणंक १४ १, ८० इद्धदो : २ १०४. = कम्ब : २. ९४. ८ दलकः ३ ७५, २१ जलवंत : ४, २७, १८ उदालक ४ १, ≤२ तमाल : ३. १४. १६ कदम्ब २ ९४, ९ वाल : २. ९९, १९ कदली ३ ६५, १३ निनिश २ ९४, द करङज ६ ४, ७४ तिन्द्रक २ ९४, म करबीर ३ ७३, ४ विमिद ४ २७, १८ करीर ६ २२, ५० तिलक २,९४,९ क्रिका : ३, ६०, २० दाडिम : ६ २२, ५ व कर्पर ४. २८, ६ धन्दन : २ ९४, ९ काश्मीर २.९४,९ धव : २. ९२, ६ क्षिक्र : ३. १५. १८ नक्तमाल : ३ ७३, ४ बुन्द है. ७५, २४ कुमुद . ४. ३०, ४८

नागवृश ३ ७३, ४

नारिकेल ३ ३४, १३ निब्ल ३ ७४,२४ नीप ४ २७,१८ नील ३ ७३,४ तीलकमल ३ **७१,** २० नीलागोक ६४,८४ नीवार ३ ११,७% त्ययोव ३ ७३, ३ वदाक ४ १, ७६ पनस २ ९४, द पर्णास ३ १४, १= गोता प्रेस से० न} ४१ € लडाए पारिमद ३ ७३, ४ पिप्पती ३ ११,३९ पुत्राय ३ १४.१६ विषयम् ७ २६ ५ प्रियाल २ ९४, व प्लक्ष ३ ७३, ३ बहुल ४ १, ७८ बच्जीव ४ ३०, ६२ बीजक २ ९४, ९ बेर २ ९४, ९ वेल २ ९४, = बेंत २ ९४, ९ मडीर ३ ७१, २४ मव्य , २ ९४, द मधुक २ ९४, ९ मन्दार ७ २६, ध मस्लिका ४.२,७६ माधवी ४ १, ७३

मालती ३ ७५, २४ मुक्तक ३ ७४, २४ मुबुकुत्द ४ १, ८१ यव ३ १६, १६ रक्त करवक ४१ ६२ रक्त चन्दन ३ ७३,४ रञ्जक ६४, ६२ लक्ष ३ १५, १६ लोघ २ ९४, द वञ्चल ३ ११, ७५ बट ३ ७४, २३ वरण २ ९४, ९ वाहणी २ ११४, २० वासन्ती ४ १, ७७ विभीतक ६ ४, ४८ वेण २ ९४, म रामी ३ १४, १८ शात्मली २ ६८, १९ शिरीप ४ १, दर शिवाया ४ १, ६२ सप्तपणं ३ ७१, २४ सरल ४ २७, १७ सब ४ २७, १० साल (बाल भी) २ ९६, ११ सिद्वार ४ १, ७७ सीगियक ३ ७४, २० स्यल बेंत ४ २७, १८ स्यन्दन ३ १४, १८ हिताल ४१,८३

### परिशिष्ट-३

#### वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले असु-शस्त्रों के नाम

शक्जिलिक ६ ४% २३ अरहर १ २६ ६ अवाडमल १२५,४ ब्रह्मानि १ २७. ९ आपनेवास्त्र (शिवरास्त्र भी ) 2 70, 20 शावरण १ २५ ९ कृषि ६, ३१, २२ ऐद्रचक १ २७, ४ शेयीकास्त्र १ २७, ६ कडाल १, २७, १२ नपाल १ १७, १२ कणि ३ २६. ३१ कामहिच १ २८, ९ कामरूप १ रद. ९ कामक ३ २२. १९ कालचक १. २७, ४ कालपाश १ २७. स किहिगी १ २७ १२ श्रीसाम्य १ २७, ११ धुर ३ २६,७ जुरम ६.७६६ सङ्घ ३ २२,१० गदा (मोदकी) १ २७ ७ गदा (शिक्तरी) १ २७, ७ जम्भक १ रद. १

वामस १ २७,१७ तेजप्रम १ २७,१ स वीमर १ २१ १८ चित्रह १ २७,६ वरह ६ ३१,२२ वरहमक १ २७,४ वरहास १ २६,६ स्टार १ ४६,६ सारम १ २६,११

ज्योतिष १ २८.६

वैत्यनायक १२ म, ६ या १२ म, म यनुष १२ , १९ धर्मपादा १, २७, म धान्य १२ म, म प्रतिमाको १२ म, ७

हदनाम १ २८ ४

षृष्ट १ २८,४ नन्दन १ २७ १३ नाराय ३ २८,१० नारायणास्त्र १ २७,९

नालीक ३ २८,१० निष्कलि १ २८,७ नैसास्य १ २८,६ पड़िश १ ५४ २२ रति १ २८, ८ रमस १ २० ४ पद्मनाभ १ २८,६ पयान १२८.९ र्शवर १ २८, ७ परवीर १ २८.८ रीड १ ५६,६ परान्यव १ २८ ४ लक्ष्य १ २६ ४ परिष ३ २२. १९ परग ३ २२ १८ वळास्त १ २७, ६ वस्मदन्त ३ ४४, २३ पण्यापत १ ५६ ६ पित्र्य १ २८ म वरण १ २६. ९ विनात १ २७. ९ वयन १ २७, १४ प्रनिहारतर १ २८, ४ वायव्यास्त्र १ २७ १० प्रधामन १ २७, १४ वाहणवादा १ २७,८ प्रस्वापन १ २७, १४ विकाण ३, २८, १० प्रात ३२४ व विधन १ १६, द विनिद्र १ २६, ६ ब्रह्मशिरस १ २७, ६ विपाठ : ६, ७६, ६ ब्रह्मास्य १ २७ ६ विमल १ २८. ६ भगास्त्र १ २७, १९ शिदिपाल ६ ५३, ⊏ विरुप १ २८, ७ विलापन १ २७, १४ मल्ल ६ ४४ २३ विष्णुवक १ २७, ४ मकर १ २≤. ८ वृत्तिमान १ २८, ७ मयन १ ५६.१० महानाम १ २८.६ शक्त १ २८,६ महाबाह १ २८, ७ शतमी ६ ६६. २२ मादन १ २७, १४ दानवक्त्र १ २८, ४ मानवास्त्र १ २७, १६, गीता ब्रेस सर्व रानोदर १ २८, ४ चन्च ६ ७६.६ मायामय १ २७, १८ चिलीमुख ६ ७६, ६ मृदगर • ३ २४, १२ निविद १ २७, १९ मुमल १ २७, १२ मोह १. २८, ९ शीनेष १ २७, १९ मोहन १ २७ १४ मुनिवाह १ २८, ७ मोहनाम्त्र १ २७, १६ दाल ७ ६३, २४ योपन १ २७, १४ मौसल १ २७, १७

```
सहायन: १ २७, १४ हिल्लापु ६ ४५, २३ सहते - १, २७, १७ सुनाम: १ २०, १७ सुनाम: १ २०, १७ सीन्म: १, २०, १४ स्विचान १ १०, १४ सहायम १, १०, ६४ सहायम १, १०, ६४ सहिमा १, १०, ६४ सहिमा १, १०, १४ सहिमाली १, २०, १४ सहिमाली १, २०, १४
```